# सिरि भगवंत मृद्रवाले महारय पणीदो

# महावंधो

# महाधवल सिद्धान्तरााख

निहरं। अनुसागरंघाहियारो [ तृताय अनुसागवन्धाधिकार ] [ '४ ]

Madu alatia

# 

# सिरि भगवंत भूदबिल भडारय पणीदो

# म हा बं धो

# [ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]

३ तदियो अणुभागबंघाहियारा

[ तृतीय अनुभागवन्धाधिकार ]

पुस्तक ४

हिन्दी भाषानुवाद सहित



---सम्पादक---

पण्डित फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम आवृत्ति १००० प्रति चैत्र वीर नि० सं० २४८२ वि० मं० २०१२ अप्रैल १९५६

मूख्य ११ ह०

# स्व० पुण्यस्त्रोका माता मृतिंदेवीकी पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा

### संस्थापित

# मारतीय ज्ञानपीय मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

्राकृत ग्रन्थाङ्क ६ हु ------

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

इस प्रम्थालामें प्राकृत, संस्कृत, अपश्रं मा, हिन्दी, कस्तद, तामिल आदि प्राचीन भाषाओं उपलब्ध

भागिमक, दार्शीनक, पीराणिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन

साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासम्भव

अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोकी सूचियाँ,

शिखालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानीके अध्ययन-ग्रन्थ और

लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी हसी

प्रन्थमाला सम्पादक

**बॉ॰ हीरालाल जैन,** 

पम० ए०, डी० लिट्०

डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाच्याय,

एम॰ ए॰, डी॰ ल्टिं

प्रकाशक

अयोध्याप्रसाद गोयलीय मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ

दुर्गाकुण्ड रोड, ब्नारस

स्थापनाबद फास्गुन कृष्ण ९ वीर मि० २४७०

सर्वोधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी सन् १९४४

# भारतीय ज्ञानपीठ, काञ्ची

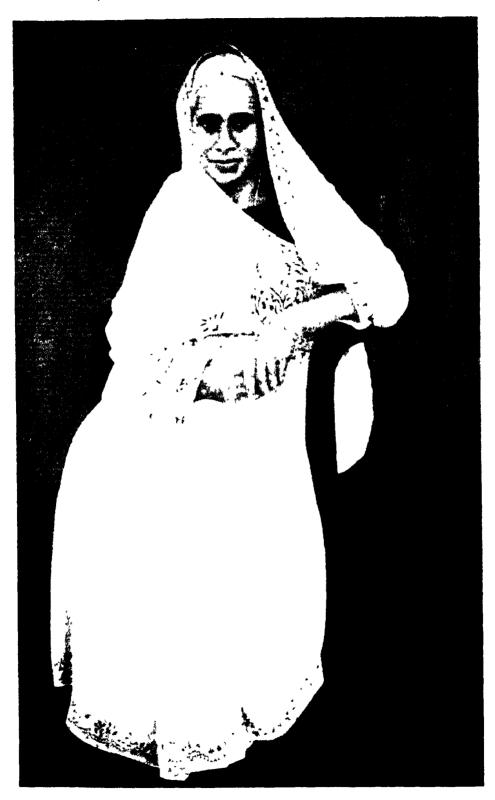

म्बर्गीय मृतिदवी, मानेश्वरी साह शास्त्रियसाद जेन

# JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAINA GRANTHMĀLĀ PRĀKRIT GRANTHA NO. 6

# MAHABANDHO

[MAHĀDHAVALĀ SIDDHANTA SHĀSTRA]

Tadio Anubhaga bandhabiyaro

Vol. IV

### ANUBHAGA BANDHADHIKARA

WITH

HINDI TRANSLATION



Editor

Pandit, PHOOL CHANDRA Siddhant Shastry

Published by

# BHARATIYA JNANAPITHA KASHI

First Edition)
1000 Copies.

CHAITRA VIR SAMVAT 2482 VIKRAMA SAMVAT 2012 APRIL 1956

\ Price \ Rs. 11/-

# BHĀRATĪYA JŅĀNA-PĪTHA KĀSHI

FOUNDED BY.

### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

### SHRI MURTI DEVI

# BHARATIYA JÑANA-PITHA MÜRTI DEVĪ JAIN GRANTHAMALA

### PRAKRIT GRANTHA NO. 6

IN THIS GRANTHAMĀLĀ CRITICALLY EDITUD JAIN ĀGAMIC PRILOSOPHICAL PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRĀKRIT, SANSKRIT, APABHRANSIA, HINDI, KANNADA AND TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE WILL ALSO BE PUBLISHED

General Editors

Dr. Hiralal Jain M. A., D. Litt. Dr. A.N. Upadhye M.A., D. Litt

**PUBLISHER** 

AYODHYA PRASAD GOYALIYA

Phalguna Krishna 9.
Vira Sam. 2470

All Rights Reserved.

18 Febr. 1944

# प्राथमिक

धवलादि सिद्धान्त प्रत्योंका उद्धार वर्तमान युगकी सबसे महान जैन साहित्यक प्रवृत्ति वही का सकती है। दिगम्बर जैन परम्परानसार तो ये ही ग्रन्थ-निधियाँ हैं जिनका सीधा सम्बन्ध भगवान महावीरकी दादशांग वाणीसे जुडता है। धवल और महाधवल दोनों ही षट्खण्डागमके 'खण्ड' हैं। कितने हर्षकी बात है कि उधर घटलप्डागमके पाँचवें खण्ड वर्गणा व उसकी चृढिकाका प्रकाशन परा होने आ रहा है, और इधर उसका छठा भाग महाबन्ध भी पूर्ण प्रकाशनके उन्मुख हो रहा है। इस महान् शृह्ललाकी किंह्याँ भी अब ऐसी आकर जहीं है कि वर्तमानमें दोनोंका ही मद्रण कार्य बनारसमें चल रहा है। एक ओर यह कार्य परा होने आरहा है. दसरी ओर श्रावकोत्तम साह शान्तिप्रसादजीके दान व प्रेरणासे विहार सरकारने भगवान् महावीरके जन्मस्थान वैशालीमें जैन विद्यापीठकी स्थापनाका निश्चय कर उस ओर सम्चित योजना व कार्यका आरम्भ भी कर दिया है। इस जैन विद्यापीठमें भगवान महावीरके उपदेशोंका, उनकी संसारको अहिंसा रूपी अनुपम देनका तथा उनकी परम्परामें समत्पन्न प्रचर साहित्यका उच्च अध्ययन व अनुसन्धान होगा। उघर भारतकी राष्ट्रिय एवं राजकीय रीति-नीतिम अद्दिशाने अपना घर कर हिया है और उसकी आनुपंगिक मैत्री, प्रमोद, कारूण्य व माध्यस्थ भावनाओने देशके एक महान् सपुतके हृदयको आलोडित कर 'पञ्चशील' को जन्म दिया है जिसकी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमें भी प्रतिष्ठा हो गई है। परिणामतः युद्धसे त्रस्त तथा सांहारिक अम्ब-शम्बोंसे भयाकल मानव-जातिको एक दिव्य दृष्टि एक नई चेतना, एक अपूर्व आशा प्राप्त हुई है। क्या हम इसे महावीर-देशनाकी, जैन तत्त्वज्ञानकी धर्म-विजय नहीं कह सकते ? क्या कोई अहए हाथ संसारको हमारी एक विशिष्ट दिशामे नहीं झका रहा ?

इस स्वर्ण-सिन्धका जैन समाज पूरा लाभ उठा रहा है, यह तो हम नहीं कह सकते, तथापि थोटे बहुत प्रभावशाली धर्म-बन्धुओंमें जो जाएति उत्पन्न हो गई है उमीके आधारपर हमें अपना भविष्य कुछ अच्छा दिखाई देने लगा है। भारतीय ज्ञानपीठ इसी जाएतिका एक परिणाम है। इसके द्वारा जो धार्मिक प्रन्थोंका प्रकाशन हो रहा है वह एक गौरवकी वस्तु है।

प्रस्तुत भागके 'सम्पादकीय'मं प्रतियोंके पाठमेद सम्बन्धी जो बात बतलाई गई है, वे ध्यान देने योग्य है। प्राचीन प्रत्योंके सम्पादन समय-समयपर लिखी गई नाना प्रतियोंके मिलान द्वारा सम्पादक उस पाठपर पहुंचनेका प्रयन्न करता है जो मौलिक प्रतिमें सम्भवतः रहा होगा। किन्तु हमारे सन्मुख यह शोच नीय परिन्थित उत्पन्न हुई है कि परम्परागत तालपत्रीय प्रति एकमात्र होते हुए भी उसकी तात्कालिक प्रतिलिपियो हारा नाना पाठमेद उत्पन्न हो रहे हैं। अत्यन्त खेदकी बात है कि हमारे धर्मके इन आकर प्रन्थोंके सम्पादनमें भी हम आधुनिक वैज्ञानिक साधनीका उपयोग करनेमें असमर्थ है। पृनाम महाभारत व बहौदामें रामायणके सम्पादन सम्बन्धी आयोजनको देखिये, और हमारे इन अंद्रतम सिद्धान्त-प्रत्योंके उद्धार, सम्पादन, अनुवाद व प्रकाशनकी स्थितिको देखिये! आजकी सीधी, सरल और सर्वथा प्रमाणभृत सम्पादन-प्रणाली तो यह है कि सम्पादकके सन्मुख या तो प्राचीन प्रतियाँ अपने मौलिक रूपमें उपरियत हों, या उनके स्थापानित्र । आजकल प्रतियोंके छायाचित्र या स्थमचित्रावली (माइकोफिल्म) बड़ी आसानी और किफायतमें लिये जा सकते हैं। स्थम चित्रावलीको पढ़नेके लिए प्रतिबिध्वक यन्त्र (प्रोजेक्टर मधीन) भी आज बड़ी सस्ती मिलने लगी है—केवल चार पांच सौ रुपयेमें ही। लिपिका अज्ञान कोई बडी समस्या नहीं है। सम्पादक स्वयं योड़ेसे प्रयत्न व अभ्याससे अन्यकार अधिक्षत लिपिको सीख सकता है और अपने सम्पादनको सोखई आने प्रामाणिक बना सकता है, यदि उसे यथोचित सृविधाएँ दे दी जायँ।

पं॰ फूलचन्द्रजी शास्त्रीने प्रस्तुत प्रन्थके सम्पादन व अनुवादमे जो विद्वत्तापृणं प्रयास किया है, तथा ज्ञानपीटके कार्यकर्ताओने जो सुन्दर प्रकाशनका उद्योग किया है, उसके हिए वे इमारे अन्यवादके पात्र हैं। इमें भरोसा है कि उनके प्रयक्तसे इस प्रन्थका शेष भाग भी शीध ही प्रकाशित हो सकेगा।

द्वीरालाल जैन आ. ने. उपाध्याय मन्यमाला सम्पादक

# सम्पादकीय

अनुभागवन्ध पट्खण्डागमके छठे खण्डका तीसरा भाग है। इनका सम्पादन य अनुवाद लिखकर प्रकाशनयोग्य बनानेमें दो वर्षका समय लगा है। कारण कि हमारे सामने प्रत्यकी एक ही प्रति रही है और जो है वह भी पर्यात मात्रामें बुटित है। जब दूसरे भागका अनुवाद कर रहे थे तभी इस प्रतिकी यह स्थिति हमारे ध्यानमें आई थी। अधिकारी विदानों से हमने इसकी चरचा भी की थी। उनका कहना था कि जिस स्थितिमें प्रति उपलब्ध हैं उसे सम्पादित कर प्रकाशन-योग्य बना देना उचित है। यशिष यह सम्भव था कि गुणस्थानों व मार्गणास्थानों की बन्धयोग्य प्रकृतियों की तालिकाको सामने रखकर आवश्यक मशोधन कर दिया जाय। स्थितिबन्ध प्रथम पुस्तकमें कहीं-कहीं ऐसा किया भी गया है। पर ऐसा करना एक तो सब प्रकरणोंमें सम्भव नहीं है। कुछ ही ऐसे प्रकरण हैं जिनमें सशोधन किया जा सकता है। अधिकतर प्रकरणोंके लिए तो हमें मूल प्रतिके ऊपर ही आश्रित रहना पड़ता है। दूसरे भय होता था कि इससे कहीं नई अद्युद्धियोंको जन्म देनेके दोषका भागी हमें न बनना पड़ और एसलिए स्थितिबन्धकी दितीय पुस्तकको हमने मूल प्रतिके अनुसार ही सम्पन्न कर प्रकाशनके योग्य बनाया था।

इस परिस्थितिसे उत्पन्न किमयों और तृटियोंका हमें भान था ही। स्वभावतः समालेचिकोंका ध्यान भी उस और गया। अतएव हम पाठशोधनके लिए यथोचित सामग्री प्राप्त करनेकी ओर विशेष प्रयक्षशील हुए। भारतीय ज्ञानपीटके मुयोग्य मन्त्री जितने विचारक है उतने ही दूरदर्शा भी है। उन्होंने सब स्थितिको समझकर मूड्बिद्री प्रतिसे मिलान करनेकी हमें अनुजा दे दी और कहा कि इस कार्यके सम्पन्न करनेमें जो व्यय होगा उसे भारतीय ज्ञानपीट खुशीसे वहन करेगा। आप स्वयं लिखा पटी करके वहाँसे प्रति मिलानकी व्यवस्था कर लीजिए। त्रनुसार हमने मृडिबिद्री श्री पाँठत नागराजजी शास्त्रीको लिखा। किन्तु उनका उत्तर आया कि यहाँको कनढी प्रति दिल्ली जीणोंडारके लिए गई है। यहाँ आनेपर हमें और प्रवन्ध-समितिको इस कार्यकी व्यवस्था करनेमें प्रसन्नता ही होगी। व्यक्तिशः इस कार्यको सम्पन्न करनेके लिए इम हर तरहसे तैयार है।

किन्तु इसी बीच यह भी विदित हुआ कि महाबन्धकी ताम्रपत्र ग्रांत सम्पादित होकर शा० जिन्वाणी जीणोद्धार संस्थाकी ओरसे छपी है। पल्लस्वरूप शा० जिन्वाणी जीणोद्धार संस्थाकी ओरसे छपी है। पल्लस्वरूप शा० जिन्वाणी जीणोद्धार संस्थाक सुयोग्य मन्त्री श्री सेठ बालचन्द देवचन्द जी शहाको लिखा गया। उस समय ये उत्तर भारतके तीथंकोंनी यात्राके लिए आये हुए थे, इसलिए उनसे व्यक्तिशः भी सम्पर्क स्थापित किया गया और आवश्यकताका जान कराते हुए प्रत्यक्षमे इस विषयकी वात चीत की गई। परिणामस्वरूप उन्होंने घर पहुचनेपर ताम्रपत्र मृदित प्रति भिजवानेका आश्वासन दिया। यद्यपि उन्हें कई कारणोसे प्रति भेजनेमें विलम्ब हुआ है पर अन्तमें योग्य निछावर देकर यह प्रति भारतीय ज्ञानपीठको उपलब्ध हो गई है जिससे अनुभागवन्धके प्रस्तुत सस्करणमें उसका उपयोग हो सका है इसलिए यहां इस प्रस्तुत सस्करणके दस पाम छपनेपर यह प्रति मिल सकी यी, इसलिए इन पामोंमें न तो हम इस प्रतिके पाट ही ले सके और न इस प्रतिके आधारसे प्रस्तुत प्रतिमें सुपार आदि कर सके। अतएव सर्वप्रथम यहां तकके दोनो प्रतियोक पाठभेद देकर इस चरचाको सामों बढ़ाना उपयुक्त प्रतीत होता है। यहां और टिप्पणियोमें जो प्रति इमारे पास प्रेस कार्पाक रूपने है उसका सकताक्षर आ० है। टिप्पणीमें कही कही 'मूलप्रता' पद द्वारा भी इसी प्रतिका उल्लेख किया गया है और ताम्रपत्र मृदित प्रतिका संकताक्षर ता० है। इस दोनों प्रतियोंके दस पत्रमें तकके पाठभेदोंकी तालिका इस प्रकार है—

# आ॰ और ता॰ प्रतिके पाठभेद

| Ã٥  | पं॰      | आ०                                | ता॰                                                          |
|-----|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4   | 11       | धुवबंधो अद्युवबंधो भायु०          | <b>খুব০ সাযু</b> ০                                           |
| ц   | 12       | ४ ?                               | 8 [3]                                                        |
| ų   | 9 २      | थुवर्षभो गत्थि                    | धुवर्भगो णिध                                                 |
| •   | <b>ર</b> | सामित्रस्स कण्चे                  | सामित्तस्स कम्म                                              |
| Ę   | Ę        | विवागदेसी पसस्थापसन्धपरूवणा       | विभा [पा] गरेसो पसत्थ (त्था) पसत्थपरूवणा                     |
| Ę   | ષ        | योगपञ्चयं । एवं जेदर्भ            | योगपञ्चयं णेद्य्वं । एवं याव                                 |
|     |          | याव अणाहारण सि                    | अणाहारएत्ति णेद्व्यं ।                                       |
| •   | 1        | जीवविषाग•                         | जीवविपाका० <sup>१</sup>                                      |
| 6   | 3 8      | सम्बसंकिछिहुस्स ०                 | सम्बसंकिले (लि) स्स०                                         |
| ٩.  | Ę        | भायु॰ उक्क॰ भणुभा॰ कस्स ३ !       | आयु• उक्कः अणुः वद्दः आयु• (?)<br>उक्कः अणुः कः ?            |
| ٩   | 11       | उवरिमगेवजा                        | उपरिमके (गे) वजा                                             |
| 9   | 12       | <b>अं</b> ग्वा ०                  | अगु॰ (वग॰)                                                   |
| 9   | 14, 15   | उक्कः वद्दर                       | उक्क [अणुभाग०] वट्ट०                                         |
| 10  | 9        | उक्क० वदृ०                        | उक्क व [अणु व] वह व                                          |
| 10  | 8        | वणप्कदिपत्ते ०                    | वणफदिपसे०                                                    |
| 10  | Ę        | गो० उक्का० अणु० कस्स० अण्ण० बादर  | ० गोद० बादर०                                                 |
| 10  | c        | <b>उ</b> दिसदि                    | उदिसदि                                                       |
| 3 3 | 8        | सागार-जा॰                         | जा (सा) गारजागा०                                             |
| 11  | 8        | उक्स्सभगुभाव वह०                  | उक्स्स अणुभा० उक्क० वट्ट०                                    |
| 12  | ٩        | उषसमस्स                           | उवसमयस्स                                                     |
| 12  | 3.8      | णबुंसगे                           | णपुंसके॰ <sup>२</sup>                                        |
| 13  | 9        | संकिछि• वदृ•                      | सं्किक्षि∙ उ∉० वह०                                           |
| 18  | 9        | परिवद्भाण ०                       | परिपदमाण०                                                    |
| 3 6 | 1        | भण्ण ॰ देवस्स ॰                   | अण्ण० अण्णद० (?) देवस्स                                      |
| 18  | Ę        |                                   | ा बादि ४ अणु कः १ अणु (अण्ण ०)                               |
| 18  | 35       | <b>उ</b> वसमसं <b>र</b> ०         | उ <b>वसम्</b> सुहुमसंप्॰                                     |
| 10  | 6        | अणुभा० कस्स०                      | अणु॰ [ क॰ ? ]                                                |
| 3 0 | 18       | उक्स्सं समर्त ।                   | <b>उन्कर</b> स (स्सं) समत्तं ।                               |
| 16  | *        | अण्ण • जद्दण्णियाए अपञ्जलणिध्वलीय | १ भणु० (ग्णद्०) जहणिणयाए भवज्ज०<br>णिम्बन्तीए णिम्बन्तेए (१) |
| 16  | •        | तस • १-पंचमण •                    | तस॰ पंचमण•                                                   |
| 16  | 11       | जहरूणए पजात्त-                    | जहण्णियापञ्चल                                                |
| 15  | 1        | <b>बह</b> ् अणु•                  | অ <b>০ অ০ (</b> ?) <b>স</b> ত্যুত                            |
| 15  | 11       | जद्द अणुभा० दह्द ।                | <b>जह० व</b> ह० ।                                            |

१. ता॰ प्रतिमें यहाँ सर्वत्र विवाग परके स्थानमें विपाक पद है। २. ता॰ प्रतिमे प्रायः सर्वत्र शतुंसग पदके स्थानमें पर्पुसक पद उपलब्ध होता है।

| पूठ              | पं०             | षाऽ                                                                     | ता०                                                               |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 35               | १२              | <b>उ</b> बरिसगेवजा                                                      | उवरिमके (गे) वैजा <sup>१</sup>                                    |
| २१               | Ę               | सरीरपञ्जली गाइदि                                                        | सरीरपञ्जतीहि गाइदि                                                |
| 21               | હ               | <b>प्रारम् अ</b> स्य ब                                                  | श्रस्थि य                                                         |
| २१               | 5               | वेद०-सामा० स्रोधं।                                                      | वेद॰ ग्रामगदि <b>(</b> ?) घोषं ।                                  |
| <b>ए</b> १       | P, s            | सेसमशुद्धिसभंगो ।                                                       | सेसं म (च) चुहिसमंगी ।                                            |
| २१               | <b>१</b> ३      | से कावी                                                                 | सेकाल (से)                                                        |
| २:               | १२              | <b>प्र</b> यय० चदुगदि•                                                  | सञ्ज॰ (सर्वाद॰) चतुरादि <i>॰</i>                                  |
| <b>ə १</b>       | १३              | <b>घरग॰ ध</b> रिथ य                                                     | च्चत्थि य                                                         |
| २२               | ६               | वेद० गामा० जह० श्रञ्ख० तिगदि०                                           | <b>चेद्र यामा० तिगदि०</b>                                         |
| २२               | 5               | <b>मवगदवे</b> ॰                                                         | <b>घ</b> वगदे•                                                    |
| २२               | १२              | कस्स० ? श्रवख॰ मणुस॰                                                    | क <b>ः ? म</b> जुस <b>ः</b>                                       |
| २३               | ₹               | परियत्तमा० अडिकम० पञ्जत्तियावत्तीय                                      | परिय ''''पजनस्याध्वन्तीय् व्याध्वन्तमा ०                          |
|                  |                 | व्याच्यत्तमास्य ० जह ० प्रायुक्त वह ० ।                                 | मजिम्हमपरि॰ जह० वद्द० गोद०                                        |
|                  |                 | <b>भाउ॰-गोद्</b> ॰                                                      |                                                                   |
| २३               | 4               | मय्यकार बेर्गाहर जहर प्रयुर कस्स ?                                      | मस्ययज्ञवे गोद्• ज० भसु० [६० ?]                                   |
| २३               | ₹₹              | हेदो॰ <b>घभिमुह</b> •                                                   | बेदो [बट्टाबया] भिमुह                                             |
| २४               | ?               | परिवदः                                                                  | वरिव <b>र</b> ् <sup>व</sup>                                      |
| २४               | 3               | भ्रयस॰ सोरह॰                                                            | च्रग्रु० (सर्वाद <b>०</b> ) गोर <b>इ</b> ०                        |
| ર <b>૪</b>       | १४              | घादि०४ जह० श्र <b>खु० क</b> स्स० ? श्रोघं                               | घादि॰४ घोषं !                                                     |
| २५               | ລ               | मोधिभंगो ।                                                              | चोजिमंगो चोजिमंगो (?) ।                                           |
| २४               | ₹               | भ्र <b>्ग</b> ०                                                         | चसु० (श्रम्ब०)                                                    |
| २३               | ૭               | भसु० कस्त० ?                                                            | चसु [क॰ ?]                                                        |
| રપ્ર             | =               | भ्रजु॰ ? सत्तमाए                                                        | प्रखु० क० ! प्रस्तार सत्तमाए                                      |
| २७               | ą               | कम्माखं खिरयोषभंगो ।                                                    | कम्मार्खं रक्क॰ खिरयोषर्मगो ।                                     |
| र⊏               | ¥               | वयाप्फदि-सियोदासं च भ्रोघं।                                             | वयाफ (ति) चियोदायां च भ्रोघं पदा।                                 |
| <b>₹</b> ⊑       | Ę               | एग॰ डक्क॰                                                               | प्० [तक्कः]                                                       |
| २⊏               | 9               | -ियायोद० एदे सम्बे पज्जना बादरपुद्धवि०                                  | व्यियोद् । एदं सम्बे प्रजना बादरपुढि ।                            |
| 3 \$             | દ્              | मणु० जह० मंतो०।                                                         | च <b>णु</b> ० ड० ज० चंतो                                          |
| <b>२</b> १       | ξ               | वादि०४ उद्ग० घोषं ।                                                     | चादि०४ मोघं।                                                      |
| ₹o               | પ્              | जहरणुक् ०                                                               | जहर्यस (रख) ७०                                                    |
| ₹ <b>२</b><br>३० | ₹               | भावद्विक ।<br>सर्वे संस्थान सम्बद्धाः सेन्स्रेकः । स्वीतस्थाः           | खार्व हु॰ [सागरीब] माखि ।<br>एकं में बहा । सागर ० केलेक एडिस्टर   |
| ३२<br>३२         | <b>પ્ર</b><br>દ | एवं संजद-सामाइ०-बुदोव० । परिहार०<br>एक्टोरी नेत्र । कार्यन              | प्वं संबदा । सामाह० झेरोव० परिहार•<br>पुष्वकोडीदे० । परिहार० सथवा |
| <b>₹</b> ₹       | ۶<br>٤          | पुष्पकोडी देश । सथवा                                                    | देश हैं।<br>वैज्यकातात्र । नारहार्य संततः                         |
| <b>३</b> ०       | 9               | तकः बद्दः एगः,<br>संबदासंबद्दानं । चन्तुः तसपञ्चसमंगो ।                 | संजवासं <b>बदा</b> ।                                              |
| \$¥              | ď               | पुरिसर्भगो । चाहारा॰ चोचमंगो । खबरि                                     | त्रमप्तमम् ।<br>दुश्सिमंगो । <b>चन</b> रि                         |
| ₹४               | 9               | पुरस्त्रभगः। स्राह्माराण्यासम्माः। व्यवस्य<br>अहे॰ सञ्चर जहरू तस्य एगा० | जिल्लामा विकास                                                    |
| ٠.               |                 | অভ্ন প্ৰায়ত অহিত <b>ব্ৰো</b> ত প্ৰাত                                   | vi                                                                |

रे. ता॰ प्रतिमें वह वाड काने भी प्राय: इसी कपमें उपलब्ध होता है। रे. ता॰ प्रतिमें परिवह॰ के स्थानमें कहीं कहीं परिवह॰ वाड भी डपलब्ध होता है।

| <b>१</b> •  |                 | महाबन्ध                                   |                                                                                                                |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| op          | φo              | <b>धा</b> ०                               | নাত                                                                                                            |
| <b>3</b> 4. | 2               | द्यज ० जह ० एग०                           | श्चज० ज॰ ज० ए०                                                                                                 |
| ₹¥.         | ર               | पृषं ग्राड॰ याव श्रखाहारग ति ।            | प्वं भ्राउ० (१) याव भ्रगाहारग त्ति ।⊛ वेद०                                                                     |
|             |                 | एव भोघभंगो                                | याम॰ ज॰ ज॰ ए० उ० चत्तारिस॰। एवं                                                                                |
|             |                 |                                           | याव श्रयाहारग (स योदब्वं 🏵 [चिह्नान्तरातः                                                                      |
|             |                 |                                           | पाठः पुनरुकः प्रतीयते] एवं घोषभंगो                                                                             |
| ₹ <b>%</b>  | ¥               | ष्रगादियो                                 | श्चगादीयो                                                                                                      |
| <b>રૂ</b> ६ | ₹               | गोदः जहः श्रयुः जहरायुक्कः प्राः          | गोद् ॰ ज॰ ए॰ झजा० झंतो०                                                                                        |
|             |                 | द्मज॰ ज <b>ह॰ भं</b> तो,                  |                                                                                                                |
| ३६          | ¥               | चत्तारि समयं । भ्रज० जह० एग० उद्ध०        | चत्ताविस <b>ः। म्रज्ञ</b> ः ज <b>्प्ः उद्धः</b>                                                                |
|             |                 | भवद्विदी                                  | चत्तात्सिः। ग्रजाः ज॰ ए० उ० भवद्विदी                                                                           |
| <b>३६</b>   | 5               | जह० एग०                                   | <b>জ০ জ০ <b>ए</b>০</b>                                                                                         |
| ३६          | 5               | एवं भ्रब्भवसि॰ भ्रसएगीसु पंचि-            | पुवं श्रब्भ₃सि० । श्रसग्गीसु पंचि-                                                                             |
| ३७          | ų               | थावरायां च सुद्रुमपजनगायां च ।            | थावरागं च ।                                                                                                    |
| <b>₹</b> ७  | १०              | गोदस्स जद्द० प्राप्तु० जह० एग०,           | गोदस्स वजा० ज० ए०                                                                                              |
| ३८          | ¥               | भजहरण् भोघभगो।                            | भजहरणहिंदी श्रोधभंगो                                                                                           |
| 38          | 8.¥,७           | जह० जह० एग०, उक्त० वेसम० । भज०            |                                                                                                                |
| <b>₹</b> €  | ٤               | गोद॰ जह॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ चत्तारि           | गोदः ज०ए० श्रज्ञः                                                                                              |
|             | _               | सम॰ भज॰                                   |                                                                                                                |
| <b>Y</b> 0  | ₹<br>= <b>*</b> | गोदः जहः जहः एगः                          | गोदः ज॰ एगः                                                                                                    |
| ¥°          | ¥,⊏, <b>१</b> ० | जहरूजहरूप्तर,उद्गर वे समर । धनर           | _                                                                                                              |
| ४०<br>४१    | <b>و</b><br>ا   | चत्तारिसम् । स्रज्ञ                       | चत्तारिस [ग्रज्ज०]                                                                                             |
| • 1         | `               | जहर जहर एगर,उद्धर बेसमर । श्चजर           | an de same [age] de                                                                                            |
| ٧ŧ          | ₹, પ્ર          | जह॰ एग॰,<br>जह॰ जह॰ एग॰, उड़ा॰ बेसम॰ धाज० | ্সা০ তৃ০ হাজা০                                                                                                 |
| ¥₹          | ν, -            | मयापज्जवभंगो । एवं                        | संगुपक्रवभंगो । घादि० ज <b>० एग० श्रज्ञ</b> ०                                                                  |
| • ,         | _               | 74                                        | जि॰ श्रंतो॰ उद्धः वेश्रहा॰। एवं                                                                                |
| ४२          | ₹               | धज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तेत्तीसं               | ग्रज्ञा जिल्ला विकास |
|             |                 |                                           | ए० ड॰ तेत्तीसं                                                                                                 |
| ¥₹          | ¥               | ते ड पम्मासु                              | तेड॰ पम्मादिसु                                                                                                 |
| **          | ¥               |                                           | गोदा॰ ठक्क॰ ग्रस्थि॰                                                                                           |
| 84          | ξ               | श्रद्धपोरगञ्ज० । श्राड०                   | श्चद्धवोगातः । सत्तरमां कः श्रग्रुः ज॰                                                                         |
|             |                 |                                           | एग० ठ० देसम० । भार०                                                                                            |
| 84          | ŧ               | पुडवि॰                                    | ••••• पुढिब ॰                                                                                                  |
| <b>የ</b> ፫  |                 | वे वाससह०                                 | <b>चे</b> ;माससह•                                                                                              |
| 8E          | ŧ               |                                           | चत्तारि व।ससहरसायि                                                                                             |
| ¥ξ          |                 | चाउ० [जह० एग०] सङ्ख्ल                     | মাতে ত০ জ০ ৫০ ত০                                                                                               |
| <b>4</b> .0 | ₹ .             |                                           | হার্মুণ স্থাণ ব্যাণ                                                                                            |
| <u>4</u> .0 |                 | মার৹ [১ছ৫] স্তহ্∙                         | হাতে ত <b>ে</b> ত                                                                                              |
| #1          | •               | घंतरं । बेडब्बि॰ चट्टबर्खं .              | चंत∙ । महत्त्वां                                                                                               |

| ' yo       | पं∙        | <b>u</b> io                                         | নাৰ                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4.8        | 8          | चतु० अह्यसु० एग०                                    | হান্ত্ৰণ আৰু যুঁণ                                  |
| XX.        | ₹          | भ्रथवा उ <b>ङ्गः ग्</b> रिय                         | भवस्थवा (१) बाङ ॰ (१) बास्थि                       |
| A'A.       | 1.         | गोदा॰ [उक्क॰ घणु॰] जह॰ एग॰                          | गोद॰ ज॰ प॰                                         |
| <b>N</b> Y | 9          | <b>আন্ত ॰ (বঙ্ক ০ অন্ত্ৰ</b> মাণ) স <b>হ</b> ০      | घाट॰ ज॰                                            |
| 44         | ¥          | चाड● [डझ० घणुः] जइ०                                 | ঘাৰত জ০                                            |
| યૂહ        | Ę          | प्त्रमुक्कस्समंतरं समर्गः ।                         | ×                                                  |
| ६१         | ¥          | सम्बद्घा शि गोद॰                                    | सम्बद्घाति । गोद्                                  |
| ६२         | २          | माट० जद्द० याया-                                    | षाउ० ज० ज• गागा—                                   |
| ٤¥         | ?          | धाज० जह० जह० एग०,                                   | <b>चज्र ० ज॰ ए॰</b>                                |
| ६७         | ጸ          | घादि४—गोद० ज <b>इ० ग्रज॰ ग्रांत्य</b>               | चादि४ गोद ज॰ ग्र <b>ज</b> ० ग्रास्थि <b>शंत०</b> । |
|            |            | द्यंतरं। बेद०                                       | वेद० याम०ज० सज्ज०यस्थि॰ संत०। वेद०                 |
| ξ⊏         | ą          | उ <b>क्क०</b> क्षावट्टिसाग०                         | <b>उ० बा० (खा) व</b> हिसाग∙                        |
| ७०         | =          | यावरोतज्ञभंगो ।                                     | ग्रवके (गे) वेजभंगो ।                              |
| ७१         | ŧ          | साहण वादि०४ जह०                                     | घादि०४ ज॰                                          |
| 70         | ¥          | - ख्रज॰ [जह॰ एग॰, <b>उद्ध</b> ॰ चसारि <b>सम</b> ॰ । | द्यञ्ज० घोघं०। धाउ०                                |
|            |            | यावरि गो० ड० <b>बेसम</b> ० ।] <b>द्या</b> ड०        |                                                    |
| ७२         | ¥          | द्यज्ञ तहर एग्र                                     | श्रञ्जा० ए०                                        |
| હ્ય        | १३         | उद्यस्तं । एवं सामा-रोदासं                          | ड <del>बस्</del> सं• खामागोदावां                   |
| ৬६         | ŧ          | गि० भ्रमु०                                          | िया वं <b>(?</b> ) भ्रग्रु॰                        |
| ৬६         | _          | छ् <b>डाग्रपदिदं बंधदि</b> ।                        | खट्टागापदिदं <b>बं</b> धदि । एवं गामं ।            |
| ૭૭         | १३         | पुढवीए तिरिक्लोघं ब्रख्डदिस याव सम्बद्ध             | पुढवीए । तिरिक्खोधं भ्रणुदिस भाव                   |
|            |            | ति सब्बएइदि०                                        | सवह शि सम्बएइंदि॰                                  |
| ৩⊏         | K          | उवरिमगेवजा शि सब्ध-                                 | उवरिमगेजा ्वजा) शि । सम्व-                         |
| 95         | •          | भ्रयु॰ बं तिरुगं वादीगं                             | स्र <b>लु० वं</b> । घादीयाँ                        |
| ৩=         |            | माय सामाइ० छेदो० । अवगद्                            | माय० । सामाइ० छेदो० श्रवगद०                        |
| હદ         | 3          | स्रबंधगा। एवं पगदि बंधदि                            | मबंधगा । ये पगदी बंधदि                             |
| 30         | ₹9         | सिया श्रबंधगा य बंधगे य,                            | सिया कंश्रो य ।                                    |
| <b>૭</b> ૯ | **         | भ्रमंधराय मंधराय।                                   | सम्बद्धगाय बंधगायं (य)।                            |
| હદ         | * *        | बंधना य, सिया बंधना य प्रबंधने य,                   | बंधगाय। सबंधगाय सबंधगेय।                           |
| હદ         | १२         | तिरिक्खोर्घ पुढ०-म्राड६-तेव६-वाड०-                  | तिरिक्खोघं । पुरवि॰ झाउ॰ तेउ॰ वाड॰                 |
|            |            | बाद्रपरो०                                           | बादर पुद० चाड० तेउ० वाड० बादरपरो०                  |
| 50         | Ę          | ष्रगुद्धः विविषा भंगा ।                             | श्रयुक्तः बहुभंगा ।                                |
| 50         | 3          | गोदस्स जहरू श्रज्ज व बस्सभंगो                       | गोवस्य वज्रः । चज्रः उत्तरसर्भगो ।                 |
| 4          | <b>१</b> २ | श्रयाहारग ति । स्वति कम्मइ० श्रया-                  | भ्रयाहारग शि ।                                     |
|            |            | <b>हार० चारु० ग</b> रिथ ।                           |                                                    |

याठभेदके लगभग ये १२५ उदाइरया हैं। इनमें से ता॰ प्रतिके लगभग २२ पाठ माद्य हैं बिनका इमने सुद्धिपत्रमें उपयोग कर लिया है। रोप झा॰ प्रतिके पाठ ही प्राद्य प्रतीत होते हैं। किर भी तुलगा॰ तमक स्वश्ययनकी दृष्टि ये पाठ बढ़ें उपयोगी हैं। इससे हमें इस बातका पता लगता है कि विषयके स्वानकार व्यक्तियोंके द्वारा प्रतिलिपि कराने पर कितना ऋषिक उलट फेर हो बाता है स्वीर केवल एक

प्रतिको आदर्श मानकर चलनेमें कितना अनथे होता है। जिस प्रतिके आधारसे बनारसमें सम्पादन कार्य हो रहा है उसे स्वर्गीय श्री लोकनाथ जी शास्त्रीने प्रतिलिपि करके मेचा था और वह ता॰ प्रतिसे अपेद्धाकृत शुद्ध प्रतीत होती है। ता॰ प्रति जिस रूपमें मुद्रित होकर ताम्रपत्रों पर ऋक्कित की गई है वह उसकी प्रायमिक अवस्था ही प्रतीत होती है और उसमें पर्याप्त संशोधन अपेद्धित है जैसा कि पूर्वोक्त तालिकासे स्पष्ट है।

पिछले वर्ष श्रीमान् सेठ बालचन्द्रजी देवचन्द्रजी शहा यात्रा करते हुए बनारस श्राये थे। उस समय हमारे सहाध्यायी श्री पं० हीरालालजी सि० शा० मी यहीं पर थे। ताम्रपत्र प्रतियोंकी चरचा उठने पर सेठ सा० ने उनका संशोधन होकर शुद्धिपत्र बनना स्वीकार कर लिया था। तदनुसार उन्होंने हमारी सलाहसे यह कार्य पं० हीरालालजी को सोपा था। पण्डितजीके जयधवलाके पाठभेद लेते समय इस कार्यमें हमने पूरी सहायता की है। यह कार्य ताम्रपत्र मुद्रित प्रति श्रीर जयधवला कार्यालय की प्रति (प्रे सकापी) के श्राधारसे सम्पन्न हुश्रा है। इस श्राधारसे हम यह कह सकते हैं कि जयधवला को जो ताम्रपत्र प्रति हुई है उसमें जितनी श्रशुद्धियां हैं उससे कहीं श्रीधक महाबन्धकी ताम्रपत्र मुद्रित प्रति में वे पाई जाती हैं। वस्तुत: मूलप्रतिके श्राधारसे प्रतिलिपि होनेके श्रभी तक जितने प्रयत्न हुए हैं वे सब श्रपर्याप्त है। होना यह चाहिये कि इस विषयके एक दो श्रनुभवी विद्वान जिन्हें विषयका श्रनुगम हो, मूडिबिदीमे बैठें श्रीर कनडीकी प्राचीन लिपिके जानकार विद्वान से वाचन कराकर मिलान करते हुए प्रतिलिपि प्रतिमें संशोधन करें तभी मूल कनडी प्रतिका ठोक रूप दृष्टिगोचर हो सकता है

### सम्पादनकी विशेषता

इस समय इमारे सामने दो प्रतियाँ है एक प्रेस्कापी श्रीर दूसरी ताम्रपत्र मुद्रित प्रति। प्रस्तुत भागमें इन दोनों प्रतियोंका इमने समान रूपसे उपयोग किया है। श्राज कल सम्पादनमें किसी एक प्रतिको श्रादर्श मानकर श्रन्य प्रतियोंके पाठ टिप्पणीमें देनेकी भी पद्धति प्रचलित है श्रीर कुछ विद्वान इसे सम्पादन की विशेषता मानते हैं। किन्तु इस सम्पादनमें इम ऐसा नहीं कर सके हैं। इम ही क्या घवलाके सम्पादनमें भी इस नियमका पालन नहीं किया जाता है। घवलाके सम्पादनके समय श्रमरावतो प्रति, श्रारा प्रति, कारखा प्रति श्रीर ताम्रपत्र प्रति समने रहती है। इनमेसे विषय श्रादिको देखते हुए जो पाठ श्राह्म प्रतित होता है वह मूलमें दिया जाता है श्रीर इतर प्रतियोंका पाठ टिप्पणीमें दिखाया जाता है। इतना हो नहीं, कहीं कहीं तो एक या श्रिक सब प्रतियोंके पाठ टिप्पणीमें दे दिये जाते हैं श्रीर विषयादिकी दृष्टि जो शुद्ध पाठ प्रतीत होता है वह मूलमें दिया जाता है। यहाँ इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए घवला मुद्रित प्रतिके एक दो उदाहरण दे देना श्रावश्यक समझते हैं—

भवला पुस्तक १० पृ० ३३३ की पंक्ति ४ मे 'बह्णियाए वड्दीए वड्दिने' यह पाठ स्वीकार किया गया है। यह ता० प्रतिका पाठ है श्रीर इसके स्थानमें श्र०, आ० श्रीर का० प्रतिका पाठ जहिणियाए वड्दीदों है जो टिप्पण्णीमें दिखलाया गया है। किन्तु इसके विपरीत इसी पृष्ठकी पिक्त १३ में श्र०, आ० श्रीर का० प्रतिका पाठ 'बहुसों' मूलमें स्वीकार किया है और ता० प्रतिका 'बहुसों बहुसों पाठ टिप्पण्णीमें दिखलाया गया है। यह तो बहाँ जिस प्रतिके जो पाठ प्राह्म प्रतीत हुए उन्हें स्वीकार करने के तदाहरण हैं। अब एक ऐसा पाठ उपस्थित किया जाता है जो किसी भी प्रतिमें उपलब्ध नहीं होता पर प्रकरण और अर्थकी इ इसे सम्यादकोंने उसे स्वीकार करना आवश्यक माना है। ऐसे स्थल पर सब प्रतियोंका पाठ नीचे टिप्पण्णीमें दिखलाया गया है और प्रकरण सक्तत पाठ मूलमें दिया गया है। इसके लिये घवला पुस्तक १० पृष्ठ ३३२ की पाँचवी टिप्पण्णी देखिये। यहाँ सब प्रतियोंमें मुवलंबणाकरणां पाठ हैं किन्तु इसके स्थानमें सम्यादकोंने शुद्ध पाठ 'मवलंबणाकरणां' उपयुक्त समझ कर मूलमें इसे स्वीकार किया है। बवलाके कितने भाग प्रकाशित हुए हैं उन सबमें इसी नीतिसे काम लिया गया है। स्वांधिद्धि में भी हमें इसके नीतिका अनुस्वक करना पढ़ा है। वहाँ इम किसी एक अत्रतको आदर्श मानकर नहीं चल सके हैं।

महाक्रव सम्पादनके समय भी इमारे सामने इसी प्रकारकी कठिनाई रही है। श्वितवित्वके सम्पा-

दनके समय हमारे सामने केवल एक ही प्रति रही है। इसिलए वहाँ अवश्य ही हमें अपनेको संयत रखकर प्रतिपर मरोसा करके चलना पड़ा है। बहुत ही कम ऐसे स्थल हैं जहाँ. [ ] ब्रैकेटमें नये पाठ दिये गये हैं किन्तु अनुभागवन्धके १० फार्मोंसे आगोंके सम्पादनके समय हमें ताम्रपत्र मुद्रित प्रति उपलब्ध हो जानेसे विषय आदिकों हिण्टिसे विचारका चेत्र व्यापक हो जानेके कारण हमने इस बातकी अधिक चेष्टा की है कि जहाँ तक बने यह संस्करण शुद्धरूपमें सम्पादित करके प्रकाशनके लिए दिया जाय। और हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि इस कार्यमें हमें बहुत अंशमें सफलता भी मिली है। हमें इस कार्यमें सहारतपुर निवासी श्रीयुत पं० रतनचन्द जी मुस्तार और श्रीयुत नेमिचन्द्रजी वकीलका भी पूरा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इन दोनों बन्धुओंने इन ग्रन्थोंके काल आदि प्रकरणोंका विशेष अन्यास किया है। इन प्रकरणोंकी प्रक्रिया उनके ध्यानमें बरावर बैठती जा रही है, इसिलए लिपिकारकी असावधानीके कारण जहाँ भी अशुद्धि होती है उसे हमे व उन्हें प्रकृतियों आदिकी परिगणना कर व स्वामित्व आदि प्रकरणोंको देखकर सममनेमें देर नहीं लगती। अवश्य ही भागाभाग और अवस्ववहुत्व आदि कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनमें अशुद्धियोंका परिमार्जन करना कठिन हो जाता है। ऐसी अवस्थामें हम किसी एक प्रतिको आदर्श मानकर चलनेके प्रधातको प्रभय नहीं दे सके हैं।

हमने पहले प्रस्तुत भागके १० फार्मोंकी दोनों प्रतियोंके ऋाधारसे तालिका टी है उसे देखकर ही पाठक इस बातका ऋनुमान कर सकते हैं कि कई प्रतियोंको सामने रखे बिना मुल पाठकी पूर्ति नहीं हो सकती है। उटाहरसार्थ प्रस्तृत संस्करणके ८१ पृष्ठ पर भागाभागके प्रसंगसे श्रा॰ प्रतिका 'असंता भागा' पाठ हमने मुलमे स्वीकार किया है त्र्योर ता॰ प्रतिका 'त्र्रण्तिभागो' पाठ नीचे टिप्पणीम दिखाया है, क्योंकि यहाँ त्राठों कर्मोंके ब्रानुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव सव जीवोंके कितने भागप्रभाण हैं इस प्रश्नका उत्तर दिया गया है तथा पुष्ठ ८८ की पंक्ति नो में त्रा॰ प्रतिके पाठके स्थानसे मुलमे ता॰ प्रतिका पाठ स्त्रीकार करना पड़ा है। कारण कि यहाँ त्रायुके उत्कृष्ट ग्रीर श्रनुत्कृष्ट ग्रनुभागके वन्धक जीवींका कितना चेत्र है इस प्रश्नका समाधान किया गया है। किन्तु त्रा॰ प्रतिमे उत्कृष्टका वाची पाट छुटा हुन्त्रा है जिसकी पूर्ति 'ता॰' प्रतिके श्राधारसे की गई है। इतना सब कुछ होते हुए भी प्रस्तुत संस्करणमें ऐसे मैकड़ों स्थल हैं जहाँ पाठकी कमी देखकर उनकी पूर्ति स्वामित्व ब्राटि दूसरे प्रकरणोंके ब्राधारते करनी पड़ी है। ऐसे स्थलों पर वे पाट 📘 ब्रैकेटमें टिये गये हैं। इससे हम किसी एक प्रतिको आदर्श मान कर नहीं चल सके है। हमारी समझसे जब किसी मौलिक ग्रन्थका अनुवाद प्रस्तृत किया जाता है श्रीर ऐसा करते हुए किन्हीं बीजोंके श्राधारसे गुद्ध पाठ प्राप्त करना सम्भव होता है तब अग्रुद्ध पाठोंकी परम्परा चलने देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। इतना ऋवश्य है कि इस तरह जो भी पाठ प्रस्तुत किया जाय एक तो उमकी स्थिति स्वतन्त्र रहनी चाहिए श्रीर दूपरे जिन प्रतियोंके श्राधारसे सम्पादन कार्य हो रहा हो उनके सम्बन्धमे भी पूरी जागरूकतासे काम लिया जाय । इमने प्रस्तुत संस्करणमे इसी नीतिका ग्रानुसरण किया है। मात्र ता० प्रतिके ऋधिकतर जो पाठ ( ) या ि विकेटोंसे सम्बन्ध रखते हैं उन सबको हम टिप्पणीमें नहीं दिखा सके हैं। इनको देखकर हमें इस बातका ऋाश्चर्य होता है कि ता॰ प्रतिमें इतने पाठभेट हो कैसे गये। कनडीकी एक प्रतिके आधारसे दो प्रतिलिपि हुई एक श्री पं॰ सुमेरचन्द्रजीने कराई और दूसरी बनारस होकर ब्राई । फिर भी इनमें लिपिसम्बन्धी इतना अधिक व्यत्यय ? इस ब्राधारसे हमे यह कहना पहता है कि भाषा और लिपि ब्रादि कई दृष्टियोंसे मल कनडी प्रतिका ब्रध्ययन होना चाहिए । इसके बिना कनढी प्रतिके ठीक स्वरूपका निश्चय होना सम्भव नहीं है। इन दोनों प्रतिबंगें हमें लिपिसम्बन्धी जो भेट दृष्टि गोचर हुआ है उसमैंसे कुछको आगे तालिका देकर दिखलाया जाता है-

- १. भ श्रौर व श्रद्धरोंका व्यत्यय—ता॰ प्रति पृ॰ १ पंक्ति ५ में 'विभागदेसी' पाट है जब कि श्रा॰ प्रति पृ॰ ६ पंक्ति ३ में यह पाठ 'विवागदेसी' उपलब्ध होता है।
- २. ए और इ स्वरोंका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २ पंक्ति ५ में 'मव्ययंकिलेस्म' पाठ है जब कि स्रा० प्रति पृ० द पंक्ति १२ में 'सव्वयंकि®हरस०' पाठ उपलब्ध होता है।

- ३. क और ग श्रद्धरोंका व्यत्यय—ता॰ प्रति पृ० २ पंक्ति १३ में उपरिमकेवज्जा' पाठ है जब कि श्रा॰ प्रति पृ० ६ पंक्ति ११ में 'उपरिमगेवज्जा' पाट उपलब्ध होता है।
- ४. उ श्रीर द्वित्वका व्यत्यय—ता० प्रति पृ० २ पंक्ति १३ में 'श्रिणु०' पाठ है जब कि श्रा० प्रति पृ० ६ पंक्ति १२ में इसके स्थानमें 'अएगा०' पाठ उपलब्ध होता है।
- ५. 'प्फ' के स्थानमें केवल फ—ता० प्रति पृ० २ पं० १८ में 'वग्एफदि' पाठ है जब कि म्रा० प्रति पृ० १० पंक्ति ४ में इसके स्थानमें 'वग्एफदि' पाठ उपलब्ध होता है।
- ६. ज और पका व्यक्ष्यय—ता॰ प्रति पृ० २१ पंक्ति ५ में सुहुमसंज॰ पाट है। किन्तु इसके स्थानमें स्था॰ प्रति पृ० ८२ पंक्ति ११ में 'सुहुमसंप॰' पाट उपलब्ध होता है।
- ७. ग्राकारके ह्रस्व ग्रौर दीर्घका व्यत्यय—ता प्रति पृ० २१ पंक्ति १२ में 'अगाद' पाठ है। किन्तु न्ना प्रति पृ० ८३ पंक्ति ११ में 'ग्राग्यद' पाठ उपलब्ध होता है।
- द्र. त श्रीर द का व्यत्यय—ता॰ प्रति पृ॰ ८४ पंक्ति १८ में 'वरण्यति' पाठ है किन्तु इसके स्थानमें स्था॰ प्रति पृ॰ ३३३ पंक्ति ३ में 'वरण्यादिका॰' पाठ उपलब्ध होता है।

ये ऐसे व्यत्यय हैं जो दोनों प्रतियों में सबैत बहुलतासे पाय जाते है। इनके सिवा थोड़े बहुत अन्य अक्षरोंके भी व्यत्यय उपलब्ध होते हैं उन्हें यहाँ दिग्वलाया नहीं है। यहाँ यह कह देना हमे आवश्यक प्रतीत होता है कि इन पाट-मेदों मेसे आल प्रतिके पाट हमें प्रायः उपयुक्त प्रतीत हुए इसिए प्रस्तुत मुद्रित संस्करणमें हमने उन्हें ही स्पीकार किया है। दूसरे प्रारम्भके १० मुद्रित कार्नों जहाँ हमें आल प्रतिके पाटों के स्थानमें अन्य पाट स्वीकार करने पड़े हैं वहाँ हमने आल प्रतिके पाट टिप्पणीम दिखला दिये हैं। इसके लिए प्रस्तुत मुद्रित प्रतिके ६, १०, ४९, ५४, ५६ और ७५ पृष्ठोंकी टिप्पणी देखिए। इन स्थलों में पहले हम जो आल और ताल प्रतिके पाट मित्यनकी तालिका दे आये है उसमें सशोधित पाट ही दिखलाये गये है। यहाँ आल प्रतिके टिप्पणीगत पाट ही उसके समझने चाहिए।

यहाँ एक बातकी स्चना कर देना श्रीर श्रावश्यक प्रतीत होता है कि मूडिबिद्रीकी कनडी प्रतिका श्रानु-भागबन्धके प्रारम्भका कुछ अंश तुटित है जिसकी पूर्ति हमने उत्तरप्रकृतिअनुभागबन्धके प्रारम्भिक स्थलको देखकर की है। किन्तु ऐसा करते हुए हमने जोड़े हुए अंशको व्यवस्थानुसार [ ] व्रेकेटमे दिखलाया है। यह बैकेट प्रथम पृष्ठसे प्रारम्भ होकर पाचवे पृष्ठकी ११ वीं पंक्तिमें समात होता है, इसिटए यह अंश जोड़ा हुआ समभना चाहिए। प्रन्थके संदर्भमें श्रानुपूर्वी बनी रहे एकमात्र इसी अभिप्रायसे हमने ऐसा किया है। इस प्रकार इस भागका सम्पादन हमने जिन विशेषताओंको ध्यानमें रखकर किया है उसका सिक्ति विवरण उक्त प्रकार है।

—फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

# विषय-परिचय

बन्धके चार भेद हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागवन्ध स्त्रौर प्रदेशबन्ध । इनमेंसे प्रस्तुत संस्करण-में स्त्रनुभागवन्धका विचार किया गया है।

त्रमुभागका अर्थ है फलदानशक्ति। कपायोंका ग्रुभ और त्राग्रुभ जैसा परिणाम होता है। उसके कमों में फलदान शक्तिका प्रादुर्भाव होता है। योगके निमित्तसे गुणस्थान परिपारीके त्रानुसार यथासम्भव ज्ञानावरणादि त्राठ मूल प्रकृतियोंका त्रौर मितज्ञानावरण त्रादि उत्तर प्रकृतियोंका बन्ध होता है त्रौर कपायके त्रानुसार उनमें न्यूनाधिक शक्तिका निर्माण होता है। यह न्यूनाधिक शक्ति हो त्रानुभाग है। प्रत्येक कर्ममें उसकी प्रकृतिके त्रानुसार ही त्रानुभागशक्ति पड़ती है। इसल्ए हम प्रकृतिको सामान्य और त्रानुभागको विशेष कह सकते है। यद्यपि ज्ञानावरण्यके मितज्ञानावरण्य त्रादि विशेष ही हैं पर त्रपनी त्रपनी फलदानशक्तिके तारतम्यकी त्रापेक्षा ये भी सामान्य ही हैं। प्रकृतिबन्धमें कहाँ कितनी शक्ति प्राप्त हुई है इस प्रकारकी विशेषता नहीं उत्पन्न होती। यह विशेषता त्रानुभागबन्धसे ही प्राप्त होती है। जीव उत्तर कालमें जो ग्रुभ या त्राग्रुभ कमोंके फलको भोगता है उनका कारण मुख्यतः यह अनुभागबन्ध ही है त्रौर अनुभागबन्धका मूल कारण कषाय है, इसिल्ए कर्मबन्धके मत्र कारणों में कपायको मुख्य कारण कहा गया है। यों तो बन्धनत्त्वका साद्गोपाङ्ग विचार करनेके लिए क्रमेक बातों पर प्रकाश डालना त्रावश्यक है परन्तु प्रस्तुत भागमें अनुभागबन्धका ही विचार किया गया है, इसिल्ए यहाँ हम एकमात्र इसीका ऊहापोह करेंगे।

जीव श्रीर कमें स्वतन्त्र दो द्रव्य हैं। उसमें भी जीव अमूर्न हे श्रीर कमें मृर्तिक। एक मृर्तिकका अन्य मृर्तिकके साथ बन्ध अपने स्वर्श गुणके कारण होता है। किन्तु श्रमृर्तिकका मृर्तिकके साथ बन्ध क्यों होता है। बन्धतत्त्वको ठीक तरहमें समभ्रतेके लिए इस प्रश्नका उत्तर प्राप्त करना श्रावश्यक है। श्राचार्य कुन्दकुन्दने इस प्रश्नका समाधान करते हुए कहा है—

### रत्तो बंधदि कम्मं मुंचदि कम्मं विरागसंपत्तो ।

श्राशय यह है कि राग त्रीर द्वेपके कारण जीव कर्मने बन्धको प्राप्त होता है। इस प्रकार यद्यपि इस वचनसे हमें यह उत्तर तो मिल जाता है कि जीवका बन्ध किस कारणसे होता है फिर भी यह शंका बनी ही रहती है कि स्पर्श गुणकं अभावमें जीवका पद लमें सम्बन्ध कैसे होता है, क्यों कि एक द्रव्यका द सरे द्रव्यके साथ स्पर्श विदापका नाम ही बन्ध है। पुद्र लमें स्पर्शगुण होता है, इसल्एए उसका अन्य द्रव्यके साथ बन्ध बन जाता है पर जीव द्रव्यम इस गुणका ऋभाव होनेसे यह नहीं वन सकता है । यदि यह कहा जाय कि बन्ध पुद्राल-का पुर लसे होता है श्रीर जीव उसमें अनुप्रविष्ट रहता है तो प्रश्न यह होता है कि जीव पुदगलमें श्रन्प्रविष्ट क्यो हुन्ना और पुद्रलंके स्थानान्तरित होने पर वह उसका त्रातुगमन क्यो करता है। इस प्रश्नका उत्तर आचार्योंने यह दिया है कि जीव श्रौर पुद्गलका बन्ध श्रमाटि कालसे हो रहा है और इस बन्धका मुख्य कारण जीवकी अपनी कमजोरी है। कमके निमित्तसे जीवमे योग और कपायरूप परिणमन होता है ग्रीर इस कारण जीवके साथ कर्म सम्बन्धको प्राप्त होता है। यद्यपि जीवमें स्पर्श गुण नहीं है फिर भी जीवमें विद्यमान कपाय परिणाम स्पर्शगुणका ही कार्य करता है। जिस प्रकार पुद्र लमें स्पर्श गुणके कारण उसका श्रन्य पुद्गल-द्रन्यके साथ वन्ध होता है उसी प्रकार जीवमें योग व कपायरूप परिगाम होनेके कारण उसका कर्म श्रीर नोकर्मके साथ बन्ध होता है। किन्तु जीवका यह योग श्रीर कपायरूप परिणाम स्वाभाविक न होकर नैमित्तिक है इसलिए जब तक इस प्रकारके निमित्तका सद्भाव रहता है तभी तक यह बन्ध प्रक्रिया चलती है, इसके अभावमे नहीं। इस प्रकार इस बातका निर्णय हो जाने पर कि जीवका कपायरूप परिणाम श्रीर पुद्रलका स्पर्शेगुण मुख्यतः बन्धका प्रयोजक है, यहाँ इन्हीं दोनोंके श्राधारसे श्रामाग-

वन्यका विचार किया है। तात्पर्य यह है कि जीवम जिस मात्राम कपायाध्यवसान स्थान होता है कर्मका उसी मात्रामे जीवके साथ वन्ध होता है। साधारणतः जीवकी कपाय ख्रीर कार्मण वर्गणाख्रोंका स्पर्श गुण इन टोनोंके कारण बन्धको हम दो भागोंमे विभक्त कर सकते है—स्थितिबन्ध और अनुभागवन्ध। स्थितिबन्धमें विविद्यत्त कर्मका जीवके साथ कितने काल तक सम्बन्ध रहता है इसका विचार किया जाता है और अनुभागवन्धमें कर्मका जीवके साथ जो बन्ध होता है वह विवयनके समय जीवमें कितनी मात्राम ख्रीर किस प्रकारकी क्रियाके होनेम महायक होता है इस वातका विचार किया जाता है। इस वातको स्पष्ट करनेके लिए 'टाइमवम' का उटाहरण उपयुक्त होगा। इसमें दो वातें दृष्टिगोचर होती हैं—प्रथम तो उसका नियत समय पर विस्फोट होना और दूसरे विस्फोटके समय अमुक मात्रामें हलचल उत्पन्न करना। ठीक यही अवस्था कर्मोंकी है। कर्म भी नियत समय पर ही ख्रात्मासे खलग होते हैं और जिस समय अलग होते हैं उस समय वे ख्रात्मामें एक विशेष प्रकारकी नियत मात्रामें हलचल उत्पन्न करके ही खलग होते हैं। शास्त्रकारोंने इस हलचलको ही उद्य या उदीरणा शब्दों द्वारा प्रतिपादित किया है। कर्मोंका उदय या उदीरणा जिस क्रमका जितना अनुमाग होता है तद्मुरूप ही होता है, इसीलिए तत्त्वार्थसूत्रमें एद्वापच्छ ब्राचार्यने अनुमागकी व्याख्या करते हुए कहा है 'विपाकोऽनुभवः।'

यह अनुभाग बन्धको अपेन्ना दो प्रकारका है—मृलप्रकृति ग्रानुभागबन्ध ग्रीर उत्तर प्रकृति श्रानुभाग बन्ध । मृल प्रकृतियाँ ग्राट हैं । बन्धकं समय दन्हें जो ग्रानुभाग प्राप्त होता है उसे मृलप्रकृति ग्रानुभागबन्ध कहते हैं ग्रीर बन्धकं समय उत्तर प्रकृतियोको जो ग्रानुभाग प्राप्त होता है उसे उत्तर प्रकृति ग्रानुभागबन्ध कहते हैं । तृतीय ग्रानुभागबन्धाधिकारमें इसी ग्रानुभागका विविध ग्राधिकारों-द्वारा विचार किया गया है । वहाँ मृल प्रकृति अनुभाग बन्धका विचार करते समय पहले दो ग्राधिकारों-द्वारा उसका विचार करते समय पहले दो ग्राधिकारों-द्वारा उसका विचार करते । वे दो ग्राधिकार ये हैं—निर्मेक प्रकृतमणा ग्रीर स्पर्धक प्रकृतमणा । जिनका खलासा इस प्रकृत हैं—

निपेक प्ररूपणा—प्रांत समय जो विविश्वत मृल या उत्तर कर्म विधता है उनका दो प्रकारसे विभाग होता है—एक तो स्थितिकी ऋषेचा और दूसरा ऋनुभागकी अपेचा। ऋष्राध कालको छोड़ कर स्थिति समयमे लेकर प्रत्येक समयमे जो कर्मपुञ्ज प्राप्त होता है उसे स्थितिकी ऋषेक्षा निपेक कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक समयमे बंधनेवाला कर्म ऋपनी स्थितिके ऋनुसार प्रत्येक समयमे विभाजित हो जाता है। मात्र ऋषाधाओं जितने समय होते हैं उनमें निपंक रचना नहीं होती। यह तो स्थितिक अनुसार कर्मविभाजनका क्रम है। ऋनुभागकी अपेचा जवन्य अनुभाग वाले कर्म-परमाणुओंकी प्रथम वर्गणा होती है और प्रत्येक परमाणुकों वर्ग कहते हैं। कमकृद्धिरूप ऋनुभाग शक्तिकों लिये हुए ऋनर रहित ये वर्गणाएँ जहाँ तक पाई जाती है उसकी स्पर्धक संज्ञा है। ये स्पर्धक देशघाति ऋौर सर्वचित दो प्रकारके होते हैं। ये दोनों प्रकारके स्पर्धक स्थितिबन्धके ऋनुसार जो निपेक रचना कही है उसके प्रथम निपेकसे लेकर अन्त तक पाये जाते हैं। ताल्पय यह है कि प्रत्येक स्थिति-निपेकमें देशघाति स्पर्धक है और सर्वचाति स्पर्धक हैं। मात्र देशघाति स्पर्धक केवल चार घातिकमेंके होते हैं।

स्पर्धकप्रस्पाना—ग्राविभाग प्रतिन्छेदका हम विचार आगे करेंगे। ऐसे ग्रनन्तानन्त ग्रविभाग प्रतिन्छेद एक वर्गम पाये जाते हैं। तथा वे वर्ग मिलकर एक वर्गणा बनती है ग्रौर ऐसी ग्रनन्तानन्त वर्गणाएँ मिलकर एक स्पर्धक होता है। विशेषता इतनी है कि प्रथम वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें समान ग्रविभाग प्रतिन्छेद होते हैं। दूसरी वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें एक ग्राधिक ग्राविभाग प्रतिन्छेद होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्पर्धककी श्रात्म वर्गणा तक जानना चाहिए।

ये दो अनुयोगद्वार त्यागेकी प्ररूपणांके मृल आधार है। तदनुसार त्रानुभागवन्धका विचार संज्ञा त्रादि चौबीस स्राधकारो-द्वारा किया गया है। खुलासा इस प्रकार है—

संज्ञा— एंजाके दो भेद हैं — धातिसंज्ञा श्रीर स्थानसंज्ञा। जो ज्ञानावरणादि श्राट कर्म वतलाये गये हैं वे घाति श्रीर श्राघाति इन दो भागोंमें विभाजित किये गये हैं। घातिकर्म भी दो प्रकारके हैं — देशघाति श्रीर एकंशाति। जो जीवके ज्ञानादि गुणोंका पूरी तरहसे घात करते हैं उन्हें सर्वधाति कर्म कहते हैं श्रीर जो एकदेश

धात करते हैं उन्हें देशचाति कर्म कहते हैं। अचातिकर्म जीवके अनुजीवी गुर्गोका घात नहीं करते हैं, इसल्लिए उन्हें अवाति कहते हैं। वाति कमोंका जो सर्ववाति और देशवाति अनुभाग है वह उत्क्रप्ट आदि भेदोंमें विभा-जिन होकर भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वधाति ही होता है. अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्ध सर्वधाति और देशधाति दोनों प्रकारका होता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभाग बन्ध देशचाति ही होता है और अजघन्य अनुभागबन्ध सर्वधाति और देशघाति दोनों प्रकारका होता है । इस प्रकार घाति संज्ञा प्ररूपणा द्वारा इन सब बातोंकी जानकारी मिलती है। स्थान संजाप्ररूपणा-द्वारा कौन मनुष्य अनुभाग-चतुःस्थानिक है आदि बार्तोका ज्ञान होता है। चारी वातिकमोंका उत्कर्ध अनुभागनन्ध चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक श्रीर एकस्थानिक होता है। जपन्य त्रान्भागवन्य एकस्थानिक होता है श्रीर त्राजपन्य त्रानुभागवन्य एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर चतः स्थानिक होता है। चार श्रघाति कर्मोंमे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चतुः स्थानिक होता है। श्रमुख्य श्रमु भागवन्य चतःस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर द्विस्थानिक होता है। जवन्य श्रवभागवन्य द्विस्थानिक होता है। श्रजवन्य श्रनभागवन्ध दिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। यहाँ धातिकमोंमें लता. टारु. ग्रस्थि और शैल रूपसे चार प्रकारका अनुमाग माना गया है। जिसमें यह चार्गे प्रकारका त्रात्माग होता है उसे चतःस्थानिक त्रात्माग कहते हैं। जिसमे शैलके बिना तीन प्रकारका स्थानभाग होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं। जिसमें अस्थि श्रीर शैलके बिना दो प्रकारका अनुभाग होता है उमे द्विस्थानिक अनुभाग कहते है तथा जिसमें केवल खता रूप अनुभाग होता है उसे एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं। ग्राचाति कर्म दो प्रकारके होते है-प्रशस्त श्रीर ग्राप्रशस्त । प्रशस्त कर्मोंमें गुड, खाँड, शर्करा श्रीर श्रमृतोपम तथा श्रप्रशस्त कमोमें नीम, काँजीर, विप श्रीर हलाहलोपम श्रनुभाग माना गया है। यहाँ भी जहाँ यः चारो प्रकारका त्रानुभाग होता है उसे चतुःस्थानिक त्रानुभाग कहते हैं। जहाँ अन्तके भेदको छोडकर तीन प्रकारका अनुभाग होता है उसे त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं और जहाँ अन्तके दो विकल्पोंकी छोड़कर शेप दो प्रकारका व्यनभाग होता है उसे दिस्थानिक ब्रानभाग कहते है।

सर्व-नोसर्वबन्ध ज्ञानावरणादि कमेंका अनुभाग वन्ध होने पर वह सर्वबन्ध रूप है या नोसर्वबन्ध रूप है। इसका विचार इन दोनो अनुयोगद्वारोमे किया गया है। जहाँ सब अनुभागका वन्ध होता है उसे सर्वबन्ध कहते हैं और जहाँ उसने न्यून अनुभागका वन्ध होता है उसे नोसर्वबन्ध कहते हैं। मात्र यह ग्रोध ग्रोर ग्रादेशसं दो प्रकारका है इसलिए जहाँ जो सम्भव हो उसे घटित कर लेना चाहिए।

उत्क्रप्ट-श्रनुत्कृष्ट वन्ध—ज्ञानावरणादिका श्रनुभागवन्ध होने पर वह उन्कृष्ट बन्ध है या अनुन्कृष्ट बन्ध है, इसका विचार इन दो श्रनुयोगद्वारोम किया जाता है। जहाँ श्रांच या श्रादेशसे सर्वोत्कृष्ट अनुभाग प्राप्त होता है इसे उन्कृष्टवन्ध कहते हैं और जहाँ इससे न्यून श्रानुभागवन्ध होता है उसे श्रानुन्कृष्ट श्रानुभाग बन्ध कहते हैं।

ज्ञाचन्य-ग्रज्ञाचन्यवन्य—इन दोनों अनुयोगडारों मं जो अनुभागवन्य हुग्रा है वह जवन्य है कि ग्रज्ञचन्य, इसका विचार किया जाता है। बन्धके समय जो सबसे कम अनुभाग प्राप्त होता है उसे जघन्य अनुभागवन्य कहते हैं ग्रीर इससे ग्राधिक अनुभागका बन्ध होने पर वह अज्ञचन्य अनुभागवन्य कहलाता है। वह भी ग्रोघ ग्रीर आदेशसे दो प्रकारका होता है। यहाँ उन्कृष्ट आदि चारों भेदोंके सम्बन्धमं इतना विद्येष जानना चाहिए कि उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमे ग्रोघ और आदेशसे सर्वोत्कृष्ट अनुभागका बन्ध लिया जाता है ग्रीर अनुकृष्ट अनुभागवन्यमे ग्रोघ व आदेशसे उत्कृष्टके सिवा शेष जघन्य आदि सब अनुभागवन्य लिया जाता है। इसी प्रकार जघन्य अनुभागवन्यमे ग्रोघ व आदेशसे जवन्यके सिवा उत्कृष्ट तकका सब अनुभागवन्य विविद्यत है और ग्रज्ञधन्य अनुभागवन्यमे ओघ व आदेशसे जवन्यके सिवा उत्कृष्ट तकका सब ग्रनुभागवन्य विविद्यत है।

सादि-म्रानादि-भ्राव-म्राभ्रवयनथ—इन चारों अनुयोगद्वारोंमं जो उत्कृष्ट म्रादि चार प्रकारका अनुभागवन्थ वतलाया है वह सादि आदि किस रूप है इस वातका विचार किया जाता है। इसका विशेष खुळासा

हमने विशेषार्थं द्वारा इस प्रकरणके समय किया ही है इसलिए वहाँ से जान लेना चाहिए। संदेपमें उसकी संदिष्ट इस प्रकार है—

| कर्म      | <b>उ</b> त्कृत्य | श्चनुत्कृष्ट          | जन्म                | अजघन्य              |
|-----------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ज्ञानावरण | सादि-अध्रव       | सादि-श्रधु व          | सादि-ऋधुव           | सादि स्नादि चार रूप |
| टर्शनावरण | ,,,              | "                     | **                  | ,,                  |
| वेटनीय    | ,,               | सादि श्रादि चार रूप   | 11                  | सादि-ग्रधुव         |
| मोहनीय    | >>               | सादि-ग्रप्रुव         | ,,                  | सादि स्रादि चार रूप |
| श्रायु    | 33               | ))                    | >>                  | सादि-श्रम्          |
| नाम       | 73               | सादि स्त्रादि चार रूप | "                   | ))                  |
| गोत्र     | "                | 1)                    | सादि श्रादि चार रूप | ,,                  |
| श्चन्तराय | सादि-ग्रप्रुव    | सादि-ग्रमुव           | सादि-श्रम्भुव       | सादि श्रादि चार रूप |

स्वामित्य—यहाँ स्वामित्वको ठीक तरहसे समक्तनेके लिए इस अनुयोगद्वारके प्रारम्भमे तीन अन्य श्रानुयोगद्वारोंकी स्वतन्त्ररूपसे विवेचना की गई है। वे तीन श्रानुयोगद्वार हैं—प्रत्ययानुगम, विपाकदेश और प्रशास्ताप्रशास्त्रप्ररूपणा। कर्मक्थके प्रत्यय (कारण) चार हैं—मिध्यात्व, श्रासंयम, कपाय और योग। कहीं कहीं प्रमादके साथ ये पाँच भी कहे गये हैं पर प्रमादका श्रान्तभीव असंयम और कपायमें मुख्यरूपसे हो जाता है, इसिलाए यहाँ ये चार ही कहे गये हैं। इन चारों मेंसे किसके निमित्तसे किस कर्मका बन्ध होता है इसका विचार प्रत्ययानुगममें किया जाता है। यहाँ इस बातका निर्देश करना श्रावश्यक प्रतीत है कि इन कारणों के रहने पर यथासम्भव विविच्तित कर्मके श्रानुभाग बन्धमें न्यूनाधिकता श्राती है, इसिलाए श्रानुभागवन्धके स्वामित्वका निर्देश करते समय इस श्रानुयोगद्वारका निर्देश किया है।

बन्धके समय कर्मका जो अनुभाग प्राप्त होता है उसका विपाक जीवमें, पुद्र लमें या श्रन्यत्र कहाँ होता है इसका विचार विपाक देशमें किया गया है। तदनुसार कर्मों के चार भेद होते हैं—जीवविपाकी, भवविपाकी, पुद्र लविपाकी झोर चेत्रविपाकी। चार धाति कर्म, वेदनीय श्रीर गोत्रकर्म ये छह कर्म जीवविपाकी हैं, क्योंकि इनके उदयसे जीवमें श्रज्ञान, श्रदर्शन, सुख, दु:ख, मिध्यात्व, राग, हेप, हास्य, रित, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्ता, स्नीवेद, पुरुषवेद, नपुंतकवेद, उच्च, नीच, श्रदान, अलाभ, श्रभोग, श्रनुपभोग और अवीर्यक्रप परिग्रामंकी उत्पत्ति होती है। श्रायुकर्म भवविपाकी है, क्योंकि नारक श्रादि भवोंमें इसका विपाक देखा जाता है।

नामकर्म जीव विपाकी, पुद्गलविपाकी और दोत्रविपाकी तीनों रूप है. क्योंकि एक तो इसके उदयसे नारक श्रादि श्रवस्थाश्रोंकी श्रीर श्रीदारिक श्रादि शरीरोंको प्राप्ति होती है। दूसरे विप्रहगतिमें शरीर प्रहणके पूर्व जीव-के प्रदेशींका श्राकार पूर्व शारीरके समान बनाये रखना इसका कार्य है। यद्यपि उत्तर कालमें टीकाकारीने वेदनीय कर्मको पुद्गलविपाकी मानकर बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति भी इसका कार्य बतलाया है; परन्तु यह विचार कर्म-सिद्धान्तकी मुल मान्यताके विरुद्ध प्रतीत होता है। यहाँ तो वेदनीयको जीवविपाकी माना ही है। धवला निकथन अनुयोगद्वारमें भी 'वेदर्शायं सुखदक्खम्मि शिवद्धं' अर्थात वेदनीय कर्म सख और दुःखमें निबद्ध है ऐसा कहा है। बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति इसका ऋषे है बाह्य सामगीका स्वीकार सो यह भाव कवायके सन्द्रावमे ही होता है, ख्रतः बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति वेदनीय कर्मका कार्य न होकर कपायके सद्भावका कल है। यदापि ख्रारिहन्त परमेष्टीके समवसरण श्रादि बाह्य सामग्री देखी जाती है फिर भी उसमें उनके ममकार भाव न होनेसे उसके सन्दावको प्राप्ति नहीं कहा जा सकता है। कारण कि जहाँ श्रारिहन्त परमेश्टी विराजमान होते हैं वहाँ उसका सद्भाव देवोंके धर्मानुरागवश होता है। उनके गमन करते समय कमलाटिकी रचना भी देवोके धर्मानुरागका फल है। उत्तर कालमे वेदनीय कर्मकी व्याख्यामें जो अन्तर पड़ा है वह अन्तर गोत्रकर्मकी व्याख्यामें भी दिखलाई देता है। यहाँ इसे जीवविषाकी कहा है। धवला निबन्धन अनुयोगद्वारमें भी 'गोदमप्याग्रन्हि शिवलं गोत्र कर्म आत्मामे निवद है ऐसा कहा है। इसका आशय यह है कि गोत्रकर्मके उदयसे जीवकी उच्च और नीच पर्यायका निर्माण होता है। उसका सम्बन्ध वर्णोंके साथ नहीं है। यही कारण है कि कर्मभूमिमें ब्राह्मण श्रादिका भेद किये बिना सब मनुष्योंके उच्च या नीच गोत्रका उदय बतलाया है। श्रमक वर्णम उच्चगोत्रका उदय होता है ऋौर अमुक वर्णमें नीच गोत्रका ऐसा विभाग वहाँ नहीं किया गया है। क्योंकि वर्णका सम्बन्ध त्राजीविकारो है इसलिए नामके समान वे काल्पनिक हैं। इच्चाक त्रादि वंदींके सम्बन्धमे भी यही बात समक्षती चाहिए। कर्मोंके इन विभागोंके कारण भी ऋनुभागक्ष्यमे विविधता ऋाती है। इसलिए स्वामित्वके पूर्व इन विभागोंका निर्देश किया है।

सब कर्म दों भागोंमें विभक्त हैं—प्रशस्त श्रीर अप्रशस्त । दूसरे शब्टोंमें इन्हें पुएय श्रीर पापकर्म भी कहते हैं। बन्धके समय प्रशस्त परिणामोंसे जिन्हें अधिक श्रनुभाग मिलता है वे प्रशस्त कर्म कहे जाते हैं श्रीर श्रप्रशस्त परिणामोंसे जिन्हें अधिक श्रनुभाग मिलता है उन्हें श्रप्रशस्त कर्म कहते हैं। चार घातिकर्म ये श्रप्र-शस्त है श्रीर श्रधाति कर्म प्रशस्त व अप्रशस्त दोनों प्रकारके हैं। इस कारण श्रनुभागबन्धके स्वामित्वमें श्रन्तर पड़ता है यह स्पष्ट ही है।

इस प्रकार इन तीन अनुयोगद्वारोंका निर्देश करके आगो.स्वामित्वका विचार किया गया है। जैसा कि पूर्वमें निर्देश किया है चार घातिकमें अप्रशस्त हैं अतएव इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे ही होगा और ये परिणाम संज्ञी पर्यात मिथ्यादृष्टिके जागृत अवस्थामें साकार उपयोगके समय ही हो सकते हैं। यही कारण है कि ऐसी योग्यतासम्पन्न जीवको ही इन कमोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्धक कहा है। चार अपातिकमें यर्थाप प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकारके होते हैं पर मामान्यसे उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध इन कमोंमें प्रशस्त परिणामोंसे ही प्राप्त होता है, इसिलए इन कमोंका चिपकश्रेणिमें जहाँ बन्धन्युन्छिति होती है वहाँ उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कहा है। मात्र आयुकर्मका बन्ध अप्रमत्तसंयत गुण्ध्यानक ही होता है, इसिलए इसका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयत गुण्ध्यानमें कहा है। यह उत्कृष्ट स्वामित्वका विचार है। जघन्य स्वामित्वमें कम बदल जाता है। बात यह है कि जिन कमोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है उनका अनुभागवन्ध उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामोंसे होगा यह स्वाभाविक वात है। यही कारण है कि चार घातिकमोंके जघन्य अनुभाग बन्धका स्वामी अपनी व्युच्छित्तके अनित्म समयमे रियत धापक जीव कहा है। परन्त यह नियम घातिकमोंके लिए ही लागू है; अघातिकमोंके लिए नही, क्योंकि अघातिकमों में प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसा भेट होनेके कारण जघन्य अनुभागवन्धके स्वामित्वमें प्रायः परिवर्तमान मध्यम परिणाम ही कारण माने गये हैं। हाँ गोत्रकममें कुछ विशेषता है। बात यह है कि गोत्रकमें अपने अवान्तर भेतेंकी अपेदा

परावर्तमान प्रकृति होने पर भी अग्निकायिक, वायुकायिक श्रीर सातर्वे नरकके मिथ्याद्दष्टि जीवके नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। उसमें भी विशुद्ध परिगामोंकी बहुलता सम्यक्वके सन्मुख मिथ्याद्दष्टि नारकीके जितनी सम्भव है उतनी श्राग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके सम्भव नहीं है, इसिलए श्रोधसे इसका जवन्य अनुभागवन्ध परावर्तमान मध्यम परिणामोंसे न कह कर सर्वविशुद्ध सम्यक्वके श्रामिमुख हुए नारकीके कहा है। यह सामान्यसे विचार है श्रादेशसे जहाँ जो विशेषता मम्भव हो उसे जानकर स्वामित्वका निर्णय करना चाहिए। श्रागे काल श्रादि प्ररूपणाश्रोमें भी यह स्वामित्वप्ररूपणा मूल श्राधार है, इसीलिए यह काल श्रादि प्ररूपणाश्रोंका योनि कहा जाता है। काल श्रादिका निर्णेश श्रोप श्रोर श्रादेशसे मृतमें किया ही है। कारणका निर्णेश वहाँ ही हमने विशेषार्थ टंकर कर दिया है, इसिलए पुनः उस सबका यहाँ परिचय कराना उपयुक्त न समभ्य कर यहाँ चौबीस अनुयोगद्वागेंके आगेके प्रकरणको स्पर्श कराना उचित मानते हैं।

भुजगार बन्ध — भुजगार पट देशामर्पक है। इससे भुजगार, श्रल्पतर, श्रवस्थित और अवलब्यबन्ध का प्रहण होता है। पिछले समयमें जितने श्रमुभागका बन्ध हुन्ना है उससे वर्तमान समयमे श्रिषक श्रमुभागका बन्ध होना इसे भुजगार (भ्यस्कार) बन्ध कहते हैं। पिछले समयमें अपि गये श्रमुभागक वन्ध हुन्ना है वर्तमान समयमें कम श्रमुभागका बन्ध होना इसे अल्पतरबन्ध कहते है। पिछले समयमें जितने श्रमुभागका बन्ध हुन्ना है वर्तमान समयमें उतने ही श्रमुभागका बन्ध होना यह श्रवस्थित बन्ध कहलाता है। तथा जो पहले नहीं बंधकर वर्तमान समयमें बंधता है उसकी श्रवक्तव्य संज्ञा है। इस प्रकार इन चार विशेषताश्रोके साथ इस श्रमुयोगहारमे श्रमुभागकन्धका विचार किया गया है। इसके श्रवान्तर अधिकार तेरह हैं — समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, श्रन्तर, नाना जीवोंकी अपेन्ता भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, न्तेत्र, स्पर्शन, काल, श्रन्तर, माव श्रीर श्रव्यवहुत्व।

पदिनचेप—भुजगार विशेषका नाम पटिनचेष है। इस श्रनुयोगद्वारमे श्रनुभागवन्य सम्बन्धी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान, जपन्य वृद्धि, जपन्य हानि और जपन्य श्रवस्थानका समुत्कीर्नना, स्वामित्य श्रोर श्रल्पवहत्व इन तीन उपश्रधिकारो-द्वारा विचार किया गया है।

वृद्धि-वृद्धियन्थमें छह वृद्धि, छह हानि, ग्रविश्वित ग्रीर ग्रवक्तव्य इन पटोका समुद्धीर्तना, स्वामित्व, काल, ग्रन्तर, नाना जीवोंकी ग्रपेचा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, केत्र, स्पर्शन, काल, ग्रन्तर, भाव ग्रीर ग्रत्यबहुत्व इन तेरह उपग्रिधिकारी-द्वारा ग्रीघ ग्रीर ग्रादेशसे व्याख्यान किया गया है।

श्रध्यचसानसमुदाहार — श्रागे श्रध्यवसानममुदाहार प्रकरण प्रारम्भ होता है। इसके बारह मेद है — श्रविभाग प्रतिच्छेद प्रकरणा, स्थानप्रकर्पणा, श्रम्तरप्रकर्पणा, काएडकप्रकर्पणा, श्रोजयुग्मप्रकर्पणा, पटस्थान-प्रकर्पणा, श्रधस्तनस्थानप्रकर्पणा, समयप्रकर्पणा, वृद्धिप्रकप्रणा, यवमध्यप्रकप्रणा, पर्यवसानप्रकप्रणा श्रोर श्रव्यवहुत्व । खुलासा जाननेके लिए धवल स्वर्ण ४ पुस्तक १२ में विषय-परिचय के २ से ४ तक पृष्ठ देखिए ।

जीवसमुदाहार—ग्रागे जीव समुदाहार प्रकरण ग्राता है। इसके ग्राठ ग्रनुयोगद्वार हैं—एकस्थान जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकालप्रमाणानुगम, इदि-प्रक्षपणा, यवमध्यप्रकपणा, स्पर्शनप्रकपणा ग्रीर ग्रन्पबहुत्व। इसके स्पष्टीकरण्के लिए धवला लगड ४ पस्तक १२ में विपय-परिचयके रुष्ठ ४ से ५ तक देखिए।

इस प्रकार मूल्प्रकृति अनुभागबन्धका विचार करके उत्तर प्रकृति अनुभागबन्धका विचार प्रारम्भ होता है। अनुयोगद्वार सब वहीं है जिनका निर्देश मूल प्रकृति अनुयोगद्वारमे किया है।

# विषय-सूची

| विषय                                   | Sa                  | विषय                                                      | <b>ब</b> ह             |
|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| मङ्गलाचरण                              | १                   | उत्कृष्ट भागाभाग                                          | ८१–=२                  |
| अनुभागबन्धके दो भेदींका नामनिर्देश     | १                   | जघन्य भागाभाग                                             | ⊏२                     |
| मृतप्रकृति त्र्रनुभागबन्ध              | १–१८०               | परिमाणप्ररूपणा                                            | ಜ <b>ಕ್−</b> ಜಿಂ       |
| म्लप्रकृतित्रमुभागवन्धके दो भेद        | १-२                 | परिमाणके दो भेद                                           | ⊏३                     |
| निर्णेकप्ररूपणा                        | २                   | उत्कृष्ट परिमाण                                           | <b>८</b> ३ <b>८</b> ५  |
| स्पर्धकप्ररूपणा                        | २                   | जघन्य परिमाण                                              | <b>८४−८</b> ७          |
| चीबीस श्रनुयोगद्वार                    | ₹-97₹               | चेत्रप्ररूपणा                                             | ₹5-ez                  |
| संज्ञाप्ररूपणा                         | ₹                   | चेत्रके दो भेद                                            | ⊏ v                    |
| संज्ञाप्ररूपणाके दो भेद                | ş                   | उत्कृष्ट दोत्र                                            | <b>८७−८८</b>           |
| घातिसंज्ञा                             | ₹                   | जघन्य दोत्र                                               | <b>=</b> ९− <b>६</b> १ |
| स्थान्संज्ञा                           | 3                   | स्पर्शनप्ररूपणा                                           | 80f-f8                 |
| सर्व-नोसर्ववन्धप्ररूपणा                | R                   | स्पर्शनके दो भेद                                          | <b>९</b> १             |
| उत्कृष्ट स्रनुत्कृष्टबन्धप्ररूपणा      | 8                   | उत्कृष्ट स्पर्शन                                          | ६१-१००                 |
| जधन्य-अजधन्यबन्धप्ररूपगा               | <b>४−५</b>          | जवन्य स्परांन                                             | १००-१०९                |
| सादि-ग्रनादि-भ्रव ग्रभ्रुवबन्धप्ररूपणा | યૂ                  | कालप्ररूपणा                                               | 101-118                |
| स्वामित्वप्ररूपणा                      | <b>६</b> २५         | कालके दो भेद                                              | १०१                    |
| स्वामित्वके तीन श्रनुयोगद्वार          | Ę                   | उत्कृष्ट काल                                              | १०१–११४                |
| प्रत्ययानुगम                           | ξ                   | जघन्य काल                                                 | ११४–११६                |
| विपाकदेश                               | 9                   | <b>अन्तरप्ररूप</b> णा                                     | 886-850                |
| प्रशस्ताप्रशस्तप्ररूपणा                | 9                   | श्चन्तरके दो भेद                                          | ११६                    |
| स्वामित्वके दो भेद                     | ٥                   | उत्कृष्ट श्रन्तर                                          | ११६-११८                |
| उत्कृष्ट स्वामित्व                     | ७ <b>-</b> १७       | जधन्य श्रन्तर                                             | ११६-१२०                |
| जघन्य स्वामित्व                        | १७—२ <b>५</b>       | भावप्ररूपणा                                               | १२०                    |
| कालप्रहरणा                             | २६-४३               | म्रस्पबहुत्वप्ररूपणा                                      | 120-121                |
| कालके दो भेद                           | २६                  | श्रल्यबहुत्वके टो भेद                                     | १२०                    |
| उत्हरू काल                             | ₹-₹४                | उत्कृष्ट श्रालपबहुत्व                                     | <b>१२०१</b> २१         |
| जघन्य काल                              | 88-08<br>58-85      | जघन्य श्रल्पगृहुत्व<br>भागमञ्जूष                          | <b>१२१-१२</b> ३        |
| श्रन्तरप्ररूपेशा                       |                     | भुजगार <b>बन्ध</b><br>                                    | 158-180                |
| श्चन्तरके दो भेद<br>उत्कृष्ट श्चन्तर   | ጻጸ <b></b> ሽԹ<br>ጸጻ | श्चर्यपद<br>भुजगार् <sub>यन्</sub> घके तैरह श्चनुयोगद्वार | १२४<br>१२४             |
| उत्हार श्रन्तर<br>जघन्य श्रन्तर        | 40-08               | समुत्कीतना                                                | १२४–१२५                |
| सन्निक्षं <del>प्ररूप</del> णा         | 20-86               | खामित्व                                                   | १२५–१२६                |
| सन्निकर्षके दो भेद                     | 98                  | काल                                                       | १२६–१२७                |
| उत्हृष्ट सन्निकर्ष                     | ७४–७६               | श्रन्तर<br>श्रन्तर                                        | १२७-१३१                |
| जघन्य सन्निकर्ष                        | 3e-3e               | नाना जीवॉकी श्रपेद्धा भ <b>क्त</b> विचय                   | १३१-१३२                |
| नाना जीवोंकी अपेचा भङ्गविचय            | <b>७€</b> ~≒१       | भागाभाग                                                   | १३२<br>१३२             |
| उत्कृष्ट भङ्गविचय                      | 9 <del>9-</del> 20  | परिमाण                                                    | <b>१३३</b>             |
| जन्य भङ्गविचय                          | 50-E₹               | चित्र<br>चेत्र                                            | १२४<br>१३४             |
| भागाभागप्रह्रवर्णा                     | =1-=2               | स्पर्शन                                                   | १३४ <b>–</b> १३७       |
| भागाभागके दो भेद                       | <u>ح</u> و          |                                                           | १३७-१३८                |
| <b>`</b>                               | · ·                 |                                                           | - • • • •              |

### महाबन्ध

| विषय                                                                   | प्रष्ठ             | विषय                                  | <b>रह</b>                 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| श्रन्तर                                                                | १३८                | <b>बृद्धिप्ररूप</b> णा                | १७४–१७५                   |
| माव                                                                    | १३६                | यवमध्यप्ररूपणा                        | १७५                       |
| श्चल्पबहुत्व                                                           | १३६–१४०            | श्रल्पबहुत्व                          | १७४-१७६                   |
| पदनिचेप                                                                | 181-150            | श्रल्पबहुत्वके दो श्रनुयोगद्वार       | १७५                       |
| पदिनद्येपके तीन श्रनुयोगद्वार                                          | 888                | <b>भ्र</b> नन्त्रोपनिधा               | १७५                       |
| समुत्कीर्तना                                                           | १४१                | परम्परोपनिधा                          | १७६                       |
| समुत्कीर्तनाके दो भेद                                                  | १४१                | जीवसमुदाहार                           | 100-150                   |
| उत्कृष्ट समुत्कीर्तना                                                  | १४१                | जीवसमुदाहारके आठ स्त्रनुयोगद्वार      | १७७                       |
| जघन्य समुत्कीर्तना                                                     | १४१                | एकस्थानजीवप्रमासानुगम                 | १७७                       |
| स्वामित्व                                                              | १४१-१४६            | निरन्तरस्थानजीवानुगम                  | १७७                       |
| स्वामित्वके दो भेद                                                     | १४१                | सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम             | <b>१</b> ७७<br>१७७        |
| उत्कृष्ट स्वामित्व                                                     | 389-988            | नानाजीवकालप्रमाणानुगम                 |                           |
| जघन्य स्वामित्व                                                        | 88E-84E            | वृद्धिप्ररूपणा                        | <i>७७९</i><br>७७ <i>९</i> |
| <b>श्रलबहुत्व</b>                                                      | १४७-१६०            | वृद्धिप्ररूपणाके दो श्रनुयोगद्वार     |                           |
| श्रल्पबहुत्वके दो भेद                                                  | १५७                | श्चनन्तरोपनिधा<br>रोजी                | <i>୧७७</i>                |
| उत्कृष्ट अल्पबहुत्व                                                    | १५७-१५८            | परम्परोपनिधा                          | १७७                       |
| नघन्य श्रत्पबहुत्व                                                     | १५ू⊏–१६०           | यवमध्यप्ररूपणा                        | १७९                       |
| <b>वृद्धिक</b> न्ध                                                     | १६१-१६⊏            | स्पर्शनप्ररूपणा                       | 308                       |
| वृद्धिवन्धके तैरह ऋनुयोगद्वार                                          | १६१                | श्रलपबहुत्व                           | १८०                       |
| समुत्कीर्तना                                                           | १६१                | उत्तरप्रकृतित्रमुभागबन्ध              | १८१ से ४२७                |
| स्वामित्व                                                              | १६१-१६२            | उत्तरप्रकृति ग्रनुभागवन्धके दो ग्रनुय |                           |
| काल                                                                    | १६२–१६३            | निषेकप्ररूपणा                         | १८१                       |
| श्चन्तर                                                                | १६३                | स्पूर्भकप्ररूपणा                      | <b>१</b> ⊏२               |
| नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय                                          | १६३-१६४            | चौबीसद्रानुयोगद्वार                   | १८२                       |
| भागाभाग                                                                | १६४                | संज्ञा                                | 3=2-3=3                   |
| परिमाण चेत्र                                                           | १६५                | संज्ञाके दो भेद                       | १८२                       |
| स्पर्शन                                                                | १६५                | घाति <del>षं</del> ज्ञा               | १⊏२                       |
| काल                                                                    | १६६                | स्थानसंज्ञा                           | १⊏३                       |
| श्चन्तर<br>भाव                                                         | १६६<br><b>१</b> ६६ | सर्व-नोसर्व उत्कृष्टादिबन्ध           | <b>१</b> ⊏४               |
| श्रल्पबहुत्व                                                           | १६७ <b>–१</b> ६⊏   | सादि-स्रनादि-ध्रव-स्रद्भववन्ध         | १८४                       |
| <b>प्र</b> ध्यवसानसमुदाहार                                             | · ·                | स्वामित्वप्ररूपण्                     | \$ 54- <b>5</b> \$ 0      |
| •                                                                      | <b>१६</b> ५—१७६    | स्वामित्वके दो भेद                    | १८५                       |
| श्रध्यवसानसमुदाहारके बारह श्रनुयोगद्वार<br>श्रविभाग प्रतिच्छेदप्ररूपणा | १६८                | उत्कृष्ट स्वामित्व                    | १८५–२१२                   |
| रथानप्ररूपणाः<br>-                                                     | १६८<br>१७०         | जघन्य स्वामित्व<br>                   | २१२–२३७                   |
| श्रन्तरप्ररूपशा                                                        | १७०                | कालप्ररूपणा                           | <b>₹</b> ₹-₹१४            |
| काण्डकप्ररूपगा                                                         | १७०                | कालके दो भेद                          | २३८                       |
| श्रोज-युग्मप्ररूपणा                                                    | १७१                | उत्कृष्ट काल                          | २३८–२७३                   |
| षट्स्थानप्ररूपणा                                                       | १७१                | जमन्य काल                             | २७३–३१४                   |
| श्रधस्तनस्थानप्ररूपणा                                                  | १७२–१७३            | भन्तरप्ररूपणा<br>शास्त्रपत्रे से केर  | 298-850<br>296            |
| समयप्ररूपणा                                                            | १७४                | श्चन्तरके दो भेद<br>उत्कृष्ट श्चन्तर  | <b>३१४</b><br>३१४—३७०     |
| समयप्ररूपणा श्रन्पनदुत्व                                               | १७४                | ज्ञान्य ग्रन्तर<br>ज्ञान्य ग्रन्तर    | ३५१-४२७<br>३७१-४२७        |
|                                                                        | ,                  |                                       | 1-1-1-                    |

# सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो महार्बंधो

# तदियो अणुभागबंधाहियारो

[ णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं । णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्वसाहृणं॥

१. एत्तो अणुभागबंधो दुविधो—मूलपगदिअणुमागबंधो चेव उत्तरवगदिअणुमाग-बंधो चेव ।

# १ मूलपगदिअणुभागबंधो

२. एत्तो मूलपगदिअणुभागवंघो पुट्वं गमणिजं। तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदा-राणि णादव्वाणि भवंति। तं जहा—णिसेगपरूवणा फद्दयपरूवणा य।

सब अरिहन्तोंको नमस्कार हो, सब सिद्धोंको नमस्कार हो, सब श्राचार्योंको नमस्कार हो, सब उपाध्यार्थोंको नमस्कार हो और लोकमें सब साधुत्र्योंको नमस्कार हो।

१. आगे अनुभागबन्धका विचार करते हैं। वह दो प्रकारका है—मूलप्रकृति अनुभागबन्ध और उत्तरप्रकृति अनुभागबन्ध।

# मूलप्रकृति अनुमागवन्ध

२. त्रागे मूलप्रकृति अनुभागबन्धका सर्व प्रथम विचार करते हैं। उसके दो अनुयोगद्वार ज्ञातन्य हैं। यथा—निषेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा।

विशेषार्थ—स्नातमाके साथ सम्बन्धको प्राप्त होनेवाले कर्मोमें राग, द्वेष और मोहके निमित्तसे जो फलदान शक्ति प्राप्त होती है उसे अनुभाग कहते हैं। कर्मबन्धके समय जिस कर्मकी जितनी फल-दान शक्ति प्राप्त होती है उसका नाम अनुभागवन्ध है। वह ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति और मित-ज्ञानावरण आदि उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे दो प्रकारकी है। इस अनुयोगद्वारमें इन्हीं दो प्रकारके अनुभागवन्धोंका विविध मुख्य और अवान्तर प्रकरणों द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है। सर्व प्रथम मूलप्रकृति अनुभागवन्धका विचार किया गया है और तदनन्तर उत्तरप्रकृति अनुभागवन्धका। मूलप्रकृति अनुभागवन्धका विचार सर्व प्रथम दो अनुयोगोंके द्वारा करके अनन्तर उस परसे फलित होनेवाले अनेक अनुयोगोंके द्वारा विचार किया गया है। मुख्य अनुयोगद्वार ये हैं—निवेकप्रकृपणा और स्पर्धकप्रकृपणा। अनुभागकी मुख्यतासे निषेक दो प्रकारके होते हैं—सर्वधाति और देशधाति।

# णिसेयपरूवणा

३. णिसेगपरूनणदाए अट्टण्णं कम्माणं देसघादिफद्दयाणं आदिनगणाए आदिं काद्ण णिसेगो । उनरि अप्पिडिसिद्धं । चदुण्णं घादीणं सन्नघादिफद्दयाणं आदिनगणाए आदि काद्ण णिसेगो । उनरि अप्पिडिसिद्धं । एवं णिसेयपरूनणा ति समत्तमणियोगद्दारं ।

### फहयपरूवणा

४. फद्दयपह्रवणदाए अणंताणंताणं अविभागपिलच्छेदाणं समुद्रयसमागमेण एगो वग्गो भवदि । अणंताणंनाणं वग्गाणं समुद्रयसमागमेण रिगो फद्द्यो भवदि । एवं फद्द्यप-हृवणा समत्ता ।

यद्यपि सर्वघाति श्रौर देशघाति यह भेद घातिकर्मोंमें ही सम्भव है फिर भी अघाति कर्मोंका श्रनुभाग घातिप्रतिबद्ध मानकर यहाँ ये दो भेद किये गये हैं, क्योंकि श्रघाति कर्म भी जीवके उर्ध्वग्मनत्व श्रादि प्रतिजीवी गुणोंका घात करनेवाले होनेसे व घातिप्रतिबद्ध ही हैं। श्रघाति कर्मोंको श्रघाति संज्ञा देनेका कारण केवल इतना ही है कि वे जीवके श्रनुजीवी गुणोंका अंशतः भी घात करनेमें समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार कर्मोंके देशघाति और सर्वघाति निषेकोंका जिसमें विचार किया जाता है वह निषेक प्ररूपणा है। तथा जिसमें श्रनुभागकी मुख्यतासे कर्मोंके स्पर्धकोंका विचार किया जाता है वह स्पर्धक प्ररूपणा है। इस प्रकार मूलप्रकृति अनुभागवन्धका विचार सर्व प्रथम इन दो अनुयोगोंके द्वारा किया गया है।

### निषेकप्ररूपणा

श्रव सर्वप्रथम निषेकप्ररूपणाका विचार करते हैं। उसकी अपेचा आठों कर्मों के जो देशघाति । स्पर्धक हैं उनके प्रथम वर्गणासे लेकर निषेक हैं जो आगे बराबर चले गये हैं। तथा चार घातिकर्मी के जो सर्वधाति स्पर्धक हैं उनके प्रथम वर्गणासे लेकर निषेक हैं जो आगे बराबर चले गये हैं।

विशेषार्थ—इस प्रकरणमें आठों कर्मों के यथासम्भव सर्वेचाति और देशचाति निषेक कहाँ से प्रारम्भ होकर कहाँ समाप्त होते हैं इस विषयका संकेत किया गया है। विशेष स्पष्टीकरण आगे करेंगे। इस प्रकार निषेकप्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

# स्पर्धकप्ररूपणा

४. अब स्पर्धक प्ररूपणाका विचार करते हैं। उसकी अपेक्षा श्रनन्तानन्त अविभाग प्रति-क्लेरोंके समुदायसमागमसे एक वर्ग होता है। श्रनन्तानन्त वर्गोंके समुदायसमागमसे एक वर्गणा होती है और श्रनन्तानन्त वर्गणाओंके समुदायसमागमसे एक स्पर्धक होता है।

विशेषार्थ—प्रकृतमें सबसे जघन्य अनुभाग शत्त्यंशका नाम अविभाग प्रतिच्छेद हैं। प्रत्येक कर्म-परमाणुमें ये अविभागप्रतिच्छेद अनन्तानन्त उपलब्ध होते हैं। िकन्तु यहाँ ऐसे कर्म-परमाणु विविद्यत हैं जिनमें समान अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं। ऐसे जितने कर्म-परमाणु होते हैं उनमेंसे प्रत्येककी वर्ग और उनके समुदायकी वर्गणा संज्ञा है। अनुभागकी अपेक्षा एक एक वर्गणामें अनन्तानन्त वर्ग होते हैं और अनन्तानन्त वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है। पहली वर्गणासे दूसरी वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है। दूसरी वर्गणासे तीसरी वर्गणाके प्रत्येक वर्गमें भी एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है। इस प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है। इस प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक वर्गमें भी एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक होता है। इस प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक वर्गमें अग्रत्येक वर्गमें अग्रत्यानन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंका अन्तर देकर अविभागप्रतिच्छेद

# चउवीस-अणिओगद्दारपरूवणा

४. एदेण अद्वपदेण तत्थ इमाणि चदुवीसमणियोगदाराणि णादव्वाणि भवंति । तं जहा—सण्णा सव्ववंधो णोसव्ववंधो उक्तस्सवंधो अणुक्तस्सवंधो जहण्णवंधो अजहण्यवंधो सादिवंधो अणादिवंधो धुववंधो अद्भववंधो एवं याव अप्पाबहुगे ति । भुजवारवंधो पदणिक्लेवो विह्नवंधो अन्यवसाणसम्बदाहारो जीवसमुदाहारो ति ।

# १ सण्णापरूवणा

- ६. सण्णापरूवणदाए तत्थ सण्णा दुविहा—घादिसण्णा द्वाणसण्णा य। घादिसण्णा चदुण्णं घादीणं उक्तस्सअणुभागवंधो सन्वघादी । अणुक्तस्सअणुभागवंधो सन्वघादी वा देसघादी वा। जहण्णअणुभागवंधो देसघादी । अजहण्णओ अणुभागवंधो देसघादी वा सन्वघादी वा। सेसाणं चदुण्णं कम्माणं उक्त० अणु० जह० अज० अणुभागवंधो अघादी घादिपडिबद्धो ।
- ७. द्वाणसण्णा य चदुणं घादीणं उकस्सअणुभागः चदुद्वाणियो । अणुक्कस्सअणुः चदुद्वाणियो वा तिद्वाणियो वा विद्वाणियो वा एयद्वाणियो वा । जहः अणुभाः एयद्वाणियो । अजः अणुः एयद्वाणियो वा विद्वाणियो वा तिद्वाणियो वा चदुद्वाणियो वा । चदुणं अघादीणं उकः चदुद्वाणियो । अणुकः अणुभाः चदुद्वाणियो वा तिद्वाणियो वा विद्वाणियो वा तिद्वाणियो वा विद्वाणियो वा । जहः अणुः विद्वाणियो । अजहः अणुः विद्वाणियो वा तिद्वाणियो वा चदुद्वाणियो वा ।

उपलब्ध होते हैं। शेष क्रम प्रथम स्पर्धकके समान जानना चाहिए। तथा यही क्रम अन्तिम स्पर्धक तक विवक्षित है।

चौबीस श्रनुयोगद्वार प्ररूपणा

५. इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोद्वार ज्ञातच्य हैं। यथा—संज्ञा, सर्वक्य, नोसर्ववन्ध, उत्कृष्टवन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, ज्ञचन्यवन्ध, अज्ञचन्यवन्ध, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रववन्ध और अध्रववन्धसे लेकर अल्पबहुत्व तक। भुजगारक्य, पदनिक्षेप, वृद्धिवन्ध, अध्यवसानसमुदाहार और जीवसमुदाहार।

# १ संज्ञाप्ररूपरा

- ६. अब संज्ञाप्ररूपणाका प्रकरण है। उसमें भी संज्ञा दो प्रकारकी है—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा। घातिसंज्ञा—चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्य सर्वधाति होता है। अनुकृष्ट अनुभागवन्य सर्वधाति होता है। अनुकृष्ट अनुभागवन्य सर्वधाति होता है और देशघाति होता है। जघन्य अनुभागवन्य देशघाति होता है तथा अजघन्य अनुभागवन्य देशघाति होता है और सर्वधाति होता है। तथा शेष चार कर्मोंका उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्य घातिसे सम्बन्ध रखनेवाला अधाति होता है।
- ७. स्थानसंज्ञा—चार घातिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ चतुःस्थानीय होता है। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्थ चतुःस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है और एकस्थानीय होता है। जधन्य अनुभागवन्थ एकस्थानीय होता है। तथा अजधन्य अनुभागवन्थ एकस्थानीय होता है। तथा अजधन्य अनुभागवन्थ एकस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है, द्विस्थानीय होता है, त्रिस्थानीय होता है। जधन्य अनुभागवन्थ चतुःस्थानीय होता है। अधन्य अनुभागवन्थ चतुःस्थानीय होता है। त्रिस्थानीय होता है। जधन्य अनुभागवन्थ द्विस्थानीय होता है तथा अजस्व अनुभागवन्थ द्विस्थानीय होता है। त्रिस्थानीय होता है।

# २-३ सब्ब-णोसव्बबंधपरूवणा

द्र. यो सन्वबंधो णोसन्वबंधो णाम तस्स इमो णिइसो—ओधेण आदेसेण य । तत्य ओधेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधो किं सन्वबंधो णोसन्वबंधो ? सन्वबंधो वा णोसन्वबंधो वा । सन्वे अणुभागे बंधदि ति सन्बबंधो । तदो ऊणियं अणुभागं बंधदि ति णोसन्वबंधो । एवं सत्तणं कम्माणं । एवं अणाहारग ति णेदन्वं ।

# ४-५ उक्कस्स-अणुक्कस्सबंधपरूवणा

ह. यो सो उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो णाम तस्स इमी णिइसो-ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागबंधो किं उक्कस्सबंधो अणुक्कस्सबंधो ? उक्कस्सबंधो वा अणुक्कस्सबंधो वा। सन्वुक्कस्सियं अणुभागं बंधदि ति उक्कस्सबंधो । तदो ऊणियं बंधदि ति अणुक्कस्सबंधो । एवं सत्तण्णं कम्माणं । एवं अणाहारग ति णेदव्वं ।

# ६-७ जहण्ण-अजहण्णबंधपरूवणा

१०. यो सो जहण्णवंधो अजहण्णवंधो णाम तस्स इमो णिइसो—ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण णाणावरणीयस्स अणुभागवंधो किं जहण्णवंधो अजहण्णवंधो ? जहण्णवंधो

विशेषार्थ—घातिकर्मोंमं चतुःस्थानीयसे लता, दारु, श्रस्थि और शेलरूप, त्रिस्थानीयसे लता, दारु, श्रौर श्रस्थिरूप, द्विस्थानीयसे लता श्रौर दारु अोर एकस्थानीयसे केवल लतारूप अनुभाग लिया गया है। श्रघातिकर्मोंमें श्रनुभाग दो प्रकारका है—प्रशस्त श्रौर श्रप्रशस्त । प्रशस्त श्रनुभाग गुद्द, खाँड, शर्करा श्रौर श्रमृतोपम माना गया है। तथा अप्रशस्त श्रनुभाग नीम, काँजी, विष श्रौर हलाहल समान माना गया है। चतुःस्थानीयमें यह चारों प्रकारका, त्रिस्थानीयमें श्रमृत श्रौर हलाहलको छोड़कर शेष तीन तीन प्रकारका श्रोर द्विस्थानीयमें गुड श्रौर खाँडरूप या नीम श्रौर काँजीरूप श्रनुभाग लिया गया है।

# २-३ सर्वबन्ध-नोसर्वबन्धप्रह्मपणा

म. जा सर्वबन्ध श्रीर नोसर्वबन्ध है उसका यह निर्देश है—श्रांघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे श्रानावरणीय कर्मका श्रनुभागबन्ध क्या सर्वबन्ध होता है या नोसर्वबन्ध होता है ? सर्वबन्ध भी होता है श्रीर नोसर्वबन्ध भी होता है। सब श्रनुभागका बन्ध होता है इसिलए सर्वबन्ध होता है। श्रीर उससे न्यून श्रनुभागका बन्ध होता है इसिलए नोसर्ववन्ध होता है। इसी प्रकार सातों कर्मों के विषयमें जानना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

### ४-५ उत्कृष्टबन्ध-अनुत्कृष्टबन्धप्ररूपणा

१. जो उत्कृष्टबन्ध श्रीर श्रनुत्कृष्टबन्ध है उसका यह निर्देश है—श्रीष श्रीर श्रादेश। श्रीषसे झानावरणीय कर्मका अनुभागबन्ध क्या उत्कृष्टबन्ध होता है या श्रनुत्कृष्टबन्ध होता है। सर्वोत्कृष्ट अनुभागको बाँधता है इसिंक उत्कृष्टबन्ध होता है श्रीर उससे न्यून श्रनुभागको बाँधता है इसिंक अनुत्कृष्टबन्ध होता है। इसी प्रकार सात कर्मों के विषयमें जानना चाहिए। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

### ६-७ जघन्यबन्ध-अजघन्यबन्धप्रह्मपणा

१०. जो जघन्यबन्ध और अजधन्यबन्ध है उसका यह निर्देश है—ओध और आदेश। भोध से ज्ञानावरणीयकर्मका अनुभागबन्ध क्या जधन्यबन्ध होता है या अजधन्यबन्ध होता है। वा अजहण्णवंधो वा । सन्वजहण्णयं अणुभागं बंधमाणस्स जहण्णवंधो । तदो उवरि बंध-माणस्स अजहण्णवंधो । एवं सत्तण्णं कम्माणं । एवं अणाहारग ति णेदन्वं ।

# द-११ सादि-अणादि-धुव-अद्भववं**ध**परूवणा

११. यो सो सादिबंधो अणादिबंधो धुवबंधो अद्भुवबंधो णाम तस्स इमो णिहेसो— ओघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण चदुण्णं घादीणं उक्तस्सबंधो अणुक्तस्सबंधो जहण्णबंधो किं सादिवंधो अणादिबंधो धुवबंधो अद्भुवबंधो ? सादिय-अद्भुवबंधो । अजहण्णबंधो किं सादि० ४ ? सादियबंधो वा अणादियबंधो वा धुवबंधो वा अद्भुवबंधो वा। वेदणीय-णामाणं उक्तस्स० जहण्ण० अजहण्ण० किं सादि० अणादि० धुव० अद्भुव० ? सादिय०—अद्भुवबंधो । अणुक्तस्सबंधो किं० सादि० ४ ? सादियबंधो वा अणादियबंधो वा धुवबंधो वा अद्भुवबंधो वा । गोदस्स उक्तस्सबंधो जहण्णबंधो किं सादि० ४ ? सादिय-अद्भुवबंधो । अणुक्तस्सबंधो अजहण्णबंधो किं सादि० ४ ? सादिय-अद्भुवबंधो । अणुक्तस्सबंधो अजहण्णबंधो किं सादि० ४ शादिय-अद्भुवबंधो । अणुक्तस्सबंधो अजहण्णबंधो किं सादि० ४ शादिय-अद्भुववंधो । वा अद्भुववंधो । अणुक्तस्सबंधो अजहण्णबंधो किं सादि० ४ शादिय-अद्भुववंधो । वा अपु० उक्त० अज० किं सादि० ४ शादिय-अद्भुव० । एवं ओधभंगो मदि०-सुद०—असंज०—अचक्तुदं०—भवसि०—मिच्छादि० । णवरि भवसिद्धिए धुवबंधो णित्थ । सेसाणं सादिय-अद्भुव० । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं।

जघन्यबन्ध भी होता है श्रीर अजघन्यबन्ध भी होता है। सबसे जघन्य श्रनुभागको बॉधता है, इसलिए जघन्यबन्ध होता है श्रीर उससे अधिक श्रनुभागको बॉधता है, इसलिए श्रजघन्यबन्ध होता है। इसी प्रकार सातों कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

८-११ सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवबन्धप्ररूपणा

११. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुववन्ध श्रोर श्रध्रुववन्ध हे उसका यह निर्देश हे—श्रोप श्रोर त्रादेश। त्राघसे चार पाति कर्मोका उत्क्रष्टवन्ध, अनुत्कृष्ट श्रोर जधन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या श्राववन्ध है। श्राववन्ध है, क्या श्राववन्ध है, क्या श्राववन्ध है। वेदनीय और नामकर्मका उत्कृष्टवन्ध जधन्यवन्ध श्रोर श्राववन्ध है आर अध्रुववन्ध है। वेदनीय और नामकर्मका उत्कृष्टवन्ध जधन्यवन्ध श्रोर श्राववन्ध है या क्या श्राववन्ध है हो सादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है हो सादिवन्ध है, क्या ध्रुववन्ध है । गोत्रकर्मका उत्कृष्टवन्ध और जधन्यवन्ध क्या सादिवन्ध है, क्या श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है, श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है, श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है , क्या श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है , क्या श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है , क्या श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है , अनादिवन्ध है , श्रुववन्ध है । आग्रुववन्ध है । आग्रुक्केका उत्कृष्टवन्ध श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है , अनादिवन्ध है , क्या श्रुववन्ध है । आग्रुक्केका उत्कृष्टवन्ध श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है , क्या श्रुववन्ध है । सादिवन्ध है । इसी प्रकार श्रोघके समान मत्यक्कानी, श्रुतक्कानी श्रसंयत, श्रचखुर्वानी, भव्य और मिध्यादृष्ट जीवोंके जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भव्य-जीवोंमें ध्रुववन्ध नहीं होता है । श्रेष मार्गणाश्रोमें सादि श्रोर अध्रुववन्ध होता है । इसी प्रकार श्राहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

# १२ सामित्तपरूवणा

१२. एत्तो सामित्तस्त' कच्चे तत्थ इमाणि तिष्णि अणियोगद्दाराणि—पचयाणुगमो विवागदेसो पसत्थापसत्थपहृवणा चेदि । पचयाणुगमेण छण्णं कम्माणं मिच्छत्तपचयं असंजमपचयं कसायपचयं । वेदणीयस्स मिच्छत्तपचयं असंजमपचयं कसायपचयं योग-पचयं । एवं षोदव्वं याव अणाहारए ति ।

विशेषार्थ-चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध कादाचित्क होते हैं तथा जघन्य श्रनुभागबन्ध त्तपकश्रेणीमें होता है, इसलिए ये तीनों सादि श्रीर श्रध्नुवके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं। श्रव रहा श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध सो जघन्य श्रनुभागवन्धके प्राप्त होनेके पूर्व तक अनादिकालसे जितना भी अनुभागवन्य होता है वह सब अजघन्य है। तथा उपशमश्रेणिमें इन चार घातिकर्मीकी वन्धन्युच्छित्ति होकर पुनः इनका बन्ध होने लगता है, इसलिए अजघन्य अनुभाग-बन्धके सादि, अनादि, ध्रव श्रीर अध्रव ये चारों विकल्प बन जाते हैं। वेदनीय श्रीर नामकर्मका जघन्य श्रीर अजघन्य श्रनुभागवन्य कादाचित्क होता है और उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य क्षपकश्रेणिमें होता है. इसलिए ये तीनों सादि और अध्रवके भेदसे दो दो प्रकारके होते हैं। अब रहा अनुत्कृष्ट अनु-मागबन्ध सो उत्कृष्ट अनुभागबन्धके प्राप्त होनेके पूर्वतक वह अनादि है और उपशमश्रेणिमें उस श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धकी व्युच्छित्ति होकर पुनः उसका बन्ध होने पर वह सादि है, इसलिए श्रनु-त्कृष्ट श्रनुभागबन्धके सादि, धनादि, धव श्रीर अधव य चारों विकल्प बन जाते हैं। गोत्रकर्मका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध चपकश्रेणिमें श्रीर जघन्य श्रनुभागवन्ध सातवी पृथिवीमें सम्यक्तवके श्रिभमुख होने पर प्राप्त होता है, इसलिए ये दो सादि और अधव हैं। तथा इनके प्राप्त होनेके पूर्वतक अनुत्कृष्ट भीर अजघन्य अनुभागवन्य अनादि है और उपरामश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति होकर पुन: इनका बन्ध होने पर ये सादि हैं, इसलिए अनुत्कृष्ट और अजधन्य अनुभागवन्धके सादि, अनादि, धव और श्रध्नव ये चारों विकल्प होते हैं। यहाँ सर्वत्र ध्रुव श्रभन्योंकी श्रपेत्ता श्रौर श्रध्नव भन्योंकी अपेत्ता कहा है। आयुकर्मका बन्ध कादाचित्क है इसलिए इसके उत्कृष्ट श्रादि चारोंके सादि श्रौर श्रप्रुव ये दो ही विकल्प होते हैं। मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रचन्नुदर्शनी, भव्य श्रीर मिध्या-दृष्टिं इन मार्गणात्र्योंमें यह श्रोधप्ररूपणा अविकल वन जाती है क्योंकि एक तो ये अनादिकालसे सदा बनी रहती हैं दूसरे गुणप्रतिपन्न होनेके बाद पुनः मिथ्यात्वमें त्राने पर इनकी प्राप्ति सम्भव है। उसमें भी श्रच बुदर्शनी श्रौर भव्य मार्गणा गुणप्रतिपन्न जीवोंके भी क्रमसे चीणमोह श्रौर अयोगि-केवली गुणस्थान तक पाई जाती हैं, इसलिए इन सब मार्गणात्रोंमें ओघप्ररूपणाके समान निर्देश **कि**या है। मात्र भव्यमार्गणामें ध्रव विकल्प घटित नहीं होता इतना विशेष जानना चाहिए। शेष सब मार्गणाएँ यथासम्भव बदलती रहती हैं, इसलिए उनमें उत्कृष्ट त्रादि चारों सादि और त्रध्व ये दो प्रकारके ही प्राप्त होते हैं। यदापि अभव्य मार्गणा ध्रव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट आदि अनुभागबन्धों-के अनादि और धव न होनेसे सादि और अधव ये दो विकल्प ही घटित होते हैं।

# १२ स्वामित्वप्ररूपणा

१२. आगे स्वामित्वका कथन करनेके लिए वहाँ ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—प्रत्ययानुगम, विपाकदेश और प्रशस्ताप्रशस्त प्ररूपणा। प्रत्ययानुगमकी अपेक्षा छहकर्म मिध्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय और कषायप्रत्यय होते हैं। वेदनीयकर्म मिध्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषायप्रत्यय और योगप्रत्यय होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये!

१. मूलप्रतौ सामित्तस्स कम्म तत्थ इति पाठः।

- १३. विवागदेसेण छण्णं कम्माणं जीवविवागः । आयुगः भवविवागः । जामस्स जीवविवागः पोग्गलविवागः खेत्तविवागः । एवं याव अणाहारग ति मेद्व्वं ।
- १४. पसत्थापसत्थपरूवणदाए चत्तारि घादीओ अप्पसत्थाओ । वेदणी०-आयुग०-णाम०-गोद० पसत्थाओ अप्पसत्थाओ य । एवं याव अणाहारग ति णेदव्वं ।

१५. एदेण अद्वपदेण सामित्तं दुविधं—जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०-ओघेण आदे० । ओघे० णाणावर०-दंसणावर०-मोहणी०-अंतराइगाणं उक्कस्स-अणुभागवंघो कस्स ? अण्णद० चदुगदियस्स पंचिंदियस्स सिण्णिमिच्छादिद्विस्स सव्वाहि पज्जत्तगद्रस्स सागार-जागार० णियमा उक्कस्ससंकिलिद्वस्स उक्कस्सगे अणुभागवंघे वट्टमाणस्स । वेदणीय-णामा-गो० उक्क० अणुभागवं० कस्स ? अण्णद० स्वगस्स सुद्दुम० चिरमे उक्कस्सए अणुभाग० वट्टमा० । आयु० उक्क० अणुभाग० ? अण्यमत्त-

विशेषाथ—यहाँ प्रत्यय शब्दसे बन्धके हेतुओंका महण किया है। बन्धके हेतु चार हैं—
सिध्यात्व, ऋसंयम, कषाय और योग। अन्यत्र प्रमादको भी बन्धका हेतु कहा है। किन्तु वह
असंयम और कषायकी मिलीजुली अवस्था है इसलिए यहाँ उसका पृथक्से निर्देश नहीं किया है।
वेदनीयका केवल योगहेतुक भी बन्ध होता है, इसलिए उसके बन्धके हेतु चार कहे हैं। शोष अह
कर्मोंका केवल योगहेतुक वन्ध नहीं होता इसलिए उनके बन्धके हेतु तीन कहे हैं। यहाँ आयुकर्मका
किनिमित्तक बन्ध होता है इसका निर्देश नहीं किया। कारण कि उसका सार्वकालिकबन्ध नहीं होता।
यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जहाँ मिध्यात्वबन्धका हेतु है वहाँ शेष सब हैं। ऋसंयमके
सद्भावमें मिध्यात्व है भी और नहीं भी है। किन्तु कषाय और योग अवश्य हैं। कषायके सद्भावमें
मिध्यात्व और असंयम हैं भी और नहीं भी हैं किन्तु योग अवश्य है। योगके सद्भावमें प्रारम्भके
तीन हैं भी और नहीं भी हैं।

१३. विपाक देशकी अपेचा छह कर्म जीवविपाकी हैं। आयुकर्म भवविपाकी है तथा नामकर्म जीवविपाकी पुद्रलविपाकी और चेत्रविपाकी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

१४. प्रशस्ताप्रशस्त प्ररूपणाकी श्रपेत्ता चार घातिकर्म श्रप्रशस्त होते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्म प्रशस्त और श्रप्रशस्त दोनों प्रकारके होते हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा

तक जानना चाहिये।

विशाध — अन्यत्र जिनकी पुण्य श्रीर पाप संज्ञा कही है उन्हींकी यहाँ प्रशस्त श्रीर अप्रशस्त संज्ञा दी है। चार श्राधातिक मौंका श्रनुभागवन्ध श्रप्रशस्त ही होता है। तथा शेष चार कर्मोंका श्रनुभागवन्ध दोनों प्रकारका होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। आशय यह है कि शेष चार कर्मोंके श्रवान्तर भेदों में कोई प्रशस्त प्रकृतियाँ होती हैं श्रीर कोई अप्रशस्त, इसलिए यहाँ पर इन चार कर्मोंको दोनों प्रकारका कहा है।

१५. इस अर्थ पदके अनुसार स्वामित्व दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेसा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? पद्मेन्द्रिय, संझी, मिध्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार, जागृत नियमसे उत्कृष्ट संकार परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभाग बन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोज्ञकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सूच साम्पराय गुणस्थानके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागक्यका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्नायोग्य कथका स्वामी है। आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्नायोग्य

संजदस्स सागार-जागार ० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्त अणुमागवंधे वर्द्धमाणस्स । एवं ओघमंगो पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोमक०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि०-आहारग ति ।

१६. आदेसेण णिरयगदीए घादीणं उक्क० अणुभाग० कस्स० १ अण्ण० मिच्छादि० सन्वाहि पञ्ज० सागार-जागार० संकिलि० उक्क० अणुभा० वृह्माण०। वेदणी०—णामा-गो० उक्क० अणुभाग० कस्स० १ अण्णद० सम्मादि० सागार-जागार० सन्वित्यु-द्वस्स उक्क० अणुभा० वृह०। आयुग० उक्क० अणुभाग० कस्स० १ अण्णद० सम्मादि० सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्क० अणुभा० वृह०। एवं सत्तसु पुढवीसु। णविर सत्तमाए आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मिच्छादि० सन्वाहि पञ्ज० सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्ध० उक्क० अणुभा० वृह०।

१७. तिरिक्खेसु घादीणं उक्क अणुभा कस्स ? अण्ण पंचिंदि सिण्ण मिच्छादि स्वाहि प्रज सागार-जागा सम्वसंकिलिट्टस्स उक्क अणुभा वहु । वेद -णामा-गोद उक्क अणुभा कस्स ? अण्णद संजदासंजद सागा -जागा सम्वित्तसुद्धस्स उक्क अणुभा वहु । आयु उक्क अणुभाग कस्स ? अण्ण पंचि विद्युद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमं अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव आयुक्रमे उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है। इसी प्रकार आधिके समान पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले चजुदर्शनी, अचजु-

विशेषार्थ-इन मार्गणात्रोंमें चारों गतियों और दश गुणस्थानोंकी प्राप्ति सम्भव होनेसे स्रोध प्ररूपणा बन जाती है।

दर्शनी, भव्य, संज्ञी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१६. श्रादेशसे नरकगितमें घातिकमोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्रियोंसे पर्याप्त साकार जागृत संक्रेशयुक्त और उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें श्रवस्थित श्रन्यतर मिध्यादृष्टि
नारकी घाति कमोंके उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम श्रोर गोत्र कमेंके उत्कृष्ट
श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत सर्विवशुद्ध श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धमें श्रवस्थित
श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त तीन कमोंके उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धका स्वामी है । आयुक्रमेंके
उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्प्रायोगिवशुद्धियुक्त श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें अवस्थित श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी आयुक्रमेंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी हैं ।
इसीप्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें आयुक्रमेंके
उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्धि
युक्त और उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें श्रवस्थित अन्यतर मिध्यादृष्टि श्रायुक्रमेंके उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धका
स्वामी है ।

१७. तिर्यक्कोंमें घातिकर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ संह्री मिध्याद्दष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत सर्वसंक्षेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर पक्कोन्द्रय तिर्यक्क घातिकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ साकार जागृत, सर्व विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर संयतासंयत तिर्यक्क उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुक्तमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ संज्ञी, मिध्यादिष्ट सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त साकार जागृत तत्या-योग्य संक्षेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर पक्कोन्द्रय तिर्यक्क आयुक्तमंके

सण्णि-मिच्छादि० सव्वाहि पञ्जत्तीहि० सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलिहस्स उक्क० अणुमा० वट्ट०। एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३।

- १८. पंचिदि०तिरिक्खअप० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्त० १ अण्ण० सिण्णि० सागा०-जागा० उक्कस्तसंकिलि० उक्क० अणुभा० वट्ट० । वद०—णामा—गो० उक्क० अणुभा० कस्त० १ अण्ण० सिण्ण० सागार-जागार० सन्विद्यु० उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्त० १ अण्ण० सिण्ण० सागार-जागार० तप्पाओग्गविसुद्धस्त उक्क० अणुभा० वट्ट० । एवं मणुसअपज्ञ०-सन्वविगलिदि०-पंचिदिय-तसअपज्ञ० । णवरि विगलिदिएसु अण्णदरेसु पज्जनग ति भाणिदन्वं ।
- १६. मणुस०३ ओघभंगो। णवरि घादीणं उक्कस्सओ अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सागार—जा० उक्क० संकिलेस० उक्क अणुभा० वट्ट०।
- २०. देवाणं याव उवरिमगेवजा ति णेरइगभंगो। अणुदिस याव सव्वद्वा ति घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० उक्क० संकिलि० उक्क० अणुभा० वट्ट०। सेसं देवोघं।
- २१. एइंदियाणं घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० बादरएइंदि० सन्वाहि प० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिंलि० उक्क० वट्ट०। वद०-णामा० उक्क० १ बादरएइंदि० सन्वाहि प० सागा०-जा० सन्विवसु० उक्क० वट्ट०। आयु० उक्क० अणुभा० १

उत्कृष्ट अनुभाग वन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यक्कत्रिकके जानना चाहिये।

- १८. पंचेन्द्रिय तिर्यक्क अपर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्षेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर संज्ञी जीव चार घाति कर्मांके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? संज्ञी, साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? संज्ञी, साकार-जागृत, तत्प्रायोग्यविद्युद्धियुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर जीव आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवोंके जाननां चाहिये। इतनी विद्येपता है कि विकलेन्द्रियोंमें अन्यतर पर्याप्तक जीवोंके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिये।
- १६. मनुष्यत्रिकमें श्रोधके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि घातिकमोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें श्रवस्थित श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव घातिकमोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है।
- २०. सामान्य देवोंसे लेकर उविरम प्रैवेयक तकके देवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग हैं। श्रानु-दिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके देवोंमें चार घातिकर्मके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृन, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रोर उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धमें श्राविस्थित अन्यतर जीव चार घाति-कर्मोंके उत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका स्वामी हैं। शेष स्वामित्व सामान्य देवोंके समान हैं।
- २१. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कौन है १ सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्थमें अवस्थित अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है। वेदनीय और नाम कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कौन है १ सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृन, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्थमें अवस्थित अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जीव उक्त दोनों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कौन है १ साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य

बादर० सागार-जा० तथ्पाओग्गवि० उक्क० वट्ट०। गोद० उक्क० अणुमा० कस्स० १ अण्ण० बादरपुढ०-आउ०-वणप्फदि० सच्वाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत्त० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट०। एवं बादर-बादरपञ्जत०-बादरअपञ्ज०-सुहमपञ्जतापञ्जताणं।

- २२. पुढवि०-आउ०-वणप्फदिपत्ते०-णिगोद० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स ? अण्ण० वादर० सव्वाहि प० सागा०-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट०। वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० वादर० सागार-जा० सव्विवसुद्ध० उक्क० वट्ट०। आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? बादरस्स तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट०। एवं वादरपञ्जतापञ्जत्ताणं सव्वसुद्धुमाणं पि। णवरि यं यं उद्दिस्सदि तस्स णामगहणं कादव्वं।
- २३. तेउ०-वाउ० घादि०४ गोदस्स च उक्क० अणु० कस्स० १ बादर० सव्वाहि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० । वेदणी०-णामा० उक्क० अणुभा० कस्स १ अण्ण० बादर० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स १

विशुद्ध और उन्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जीव आयुकर्मकं उन्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। गांत्रकर्मके उन्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कोत है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उन्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर पृथिवीकायिक वादर जलकायिक और बादर वनस्पतिकायिक जीव गांत्र कर्मके उन्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर पर्याप्त एकेन्द्रिय, बादर अपर्याप्त एकेन्द्रिय, सूद्म एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें उच्च गोत्रका बन्ध अग्निकायिक वायुकायिक जीवोंके नहीं होत। इसलिए गात्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी इनको छोड़कर शेप तीन बादरकायवाले जीवोंके कहा है।

- २२. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद जीवोंमें चार घातिकर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर जीव चार घातिकर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वशुविद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार इनके बादर, बादरपर्याप्त, बादर अपर्याप्त और सब सूदम जीवों के भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है जिस जिसका उद्देश्य हो वहाँ उसका नाम प्रहण करके स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए ।
- २३. अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमं चार घातिकमी श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट शंक्लेशयुक्त उक्त बादर जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके स्वामी हैं। वेदनीय और नामकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें श्रवस्थित श्रम्यतर बादर उक्त जीव उक्त दोनों कर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके स्वामी हैं। श्रायुक्मके उत्कृष्ट

१ मूलप्रती---ग्रहणं ण कादम्बं इति पाठः ।

अण्णा वादर तप्पाओग्गविसु उक्क वट्ट । एवं बादर-पञ्जत्तापञ्जत्ताणं सुहुमाणं पि षोदव्वं ।

२४. ओरालियमि० घादि०४ उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० सिण्णि-मिच्छा० तिरिक्ख० मणुसस्स वा सागार-जा० णियमा उक्कस्सअणुभा० वट्ट०। वेदणी०-णामा—गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मादि० सन्वितसु० उक्क० वट्ट०। आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० सिण्णि० मिच्छा० तिरिक्ख-मणुस० सागार-जा० तप्पाओग्गवि० उक्क० वट्ट०।

२५. वेउव्वियका० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ देवस्स वा णेरइयस्स वा मिच्छादि० सागार-जागा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ देव० णेरइ० सम्मादि० सागार-जा० णियमा सव्विवसु० उक्क० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० । एवं वेउव्वियमि० । आयु० णित्थ । णवरि वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० उवसमणादो परिवदस्स पढमसमए देवस्स ।

अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर वादर उक्त जीव आयुक्तमंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके स्वामी हैं। इसी प्रकार इनके बादर, बादरपर्याप्त बादर अर्थाप्त और सब सूच्म जीवोंके भी जानना चाहिए।

२४. श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, तिर्यञ्च या मनुष्य, साकार-जागृत और उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें श्रवस्थित अन्यतर पञ्चीन्द्रय उक्त जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सम्यग्दृष्टि, सर्विवशुद्ध श्रौर उत्कृष्ट अनुभागबन्धको स्वामी है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, तिर्यञ्च या मनुष्य, साकार-जागृत, तत्य्रायोग्य विशुद्धियुक्त और उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें श्रवस्थित श्रन्यतर पञ्चीन्द्रय उक्त जीव आयुक्रमके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है।

२५. वैकियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मींके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर देव या नारकी मिध्यादृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे सर्वविद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुक्तमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए। पर इनके आयुक्तमंका वन्ध नहीं होता। तथा इतनी विशेषना है कि इनके वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिमें गिरकर प्रथम समयमें देव हुआ अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उपशमश्रेणिमें गिरकर प्रथम समयमें देव हुआ अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?

- २६. आहार०-आहारमि० घादि०४ उक्त० अणुमा० कस्स० ? अण्ण० सागा०-जागा० णियमा उक्त० संकिलि० उक्त० वट्ट०। वेदणी०-णामा-गो० उक्त० अणु० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० सन्वविसु० उक्त० अणु० वट्ट०। आयु० उक्त० अणुमा० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्त० वट्ट०। णवरि आहारमिस्स० सरीरपञ्जनीहि गाहिदि नि।
- २७. कम्मइग० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगिद्यस्स सण्णि-मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकित्ति० उक्क० अणुभागवंधे वट्ट० । वदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्णद० चदुगिद्यस्स सम्मादि० सागार-जा० सन्वविद्यु० उक्क० अणुभा० वट्ट० । अथवा उवसम्मस्स कालगदस्स पढमसमयदेवगदस्स ।
- २८. इत्थि०-पुरिस० घादि०४ उक्क० अणुभा० कम्स० १ अण्ण० तिगदियस्स सण्णि-मिच्छादिष्ठि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । वेदणी०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्णद० खवगस्स अणियद्वि० उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० ओघं ।
  - २६. णवुंसगे घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स०? अण्णद० तिगदियस्स
- २६. आहारककाययोगी। श्रीर आहारकिमश्रकाययोगी। जीवोमें चार प्रातिकमेकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदतीय, नाम श्रीर गांत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें श्रविश्वत अन्यतर उक्त जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुक्तमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्धियुक्त श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्धियुक्त श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि आहारकिमश्रकाययोगमें जो जीव शारीर पर्याप्तिको ग्रहण करेगा वह आयुक्तमेंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इतनी
- २७. कार्मणकाययोगी जीवोंमं चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमं अवस्थित अन्यतर चार गितिका संज्ञी मिध्यादृष्टि जीव चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमं अवस्थित अन्यतर चार गितिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । अथवा जो उपशामक जीव मर कर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है वह उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है ।
- २८. स्रोवदी श्रीर पुरुषवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित तीन गतिका संज्ञी मिण्यादृष्टि जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? उत्कृष्ट अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर अपक श्रनिवृत्ति करण जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयु कर्मका भङ्ग श्रीचक समान है।
  - २८. नपुंसकवेदवाले जीवोंमे चार घातिकर्मके उत्कृष्ट अमुभागवन्यका स्वामी कौन है ?

मिच्छादि० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट०। वेदणी०-आयुग०-णामा-गोदाणं इत्थिभंगो।

- ३०. अवगद० घादि०४ उक्त० अणुभा० कस्स० १ अण्णद० उवसम० परिवद-माणस्स चरिमे उक्त० अणुभा० वङ्ग० । वदणी०-णामा-गो० ओघं ।
- ३१. कोध-माण-मायासु घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स०१ अण्ण० चदुगदि० पंचिंदि० साण्णि० मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वद्द०। सेसाणं णवुंसगभंगो।
- ३२. मदि०-सुद० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० पंचिंदि० साण्णि० मिच्छादि० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मणुम० संजमाभिम्रहुस्स सन्विवसु० चिरमे उक्क० अणुभा० वट्ट० । आयु० उक्क० अणुभा० कम्म० १ अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० पंचिंदि० सण्णि० सागार-जा० तप्पाओग्गमंकिलि० उक्क० वट्ट० । एवं विभंगे ।
- ३३. आभिणि०-सुद्०-ओधि० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० चदुगदि० असंजदमम्मा० सञ्चाहि पञ्ज० सागार-जा० उक्क० मिच्छत्ताभिग्रह० चिरमे उक्क० वट्ट० । वेदणी० आयुग० -णामा-गो० ओघभंगो । एवं ओधिदंस० -सम्मादि० ।

नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुसागवन्यसे अवस्थित अन्यतर तीन गांतका सिण्या-दृष्टि जीव उक्त कर्मोके उत्कृष्ट अनुसागवन्यका स्वामी है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मका सङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है।

- ३०. अवगतवेदी जीवोंमें चार घानि कमेंकि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर गिरनेवाला उपशामक जीव उक्त कमेंकि उत्कृष्ट अनुभाग-वन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकमका भङ्ग अंगोके समान है।
- ३१. क्रोध, मान श्रोर मायाकपायवाले जीवोमे चार घातिकमेकि उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी क्रोन हे ? संज्ञी, मिथ्यादृष्टि, माकार-जागृत, नियममे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रोर उत्कृष्ट श्रमु-भागबन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका पंचिन्द्रिय जीव उक्त कमेकि उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी है। शेपकमेकि। भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोके समान है।
- ३२. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घातिकमों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है। संज्ञी, मिण्यादृष्टि, साकार-जागृत और नियममें उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका पेचेन्द्रिय जीव उक्त कमोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? संयमके अभिमुख, सर्वविद्युद्ध और ख्रन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? पंचेन्द्रिय, संज्ञी, साकार-जागृत तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर निर्यञ्च और मनुष्य आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार विभक्कज्ञानी जीवोंमें जानना चाहिए।
- ३३. आभिनिवाधकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रीर श्रविधज्ञानी जीयोमे चार घानिकमे के उन्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी कोन हे १ सब पर्याप्तियोमे पर्याप्त, साकार-जागृन, उन्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिश्यात्वके श्राभिमुख और अन्तिम उन्कृष्ट अनुभागवन्धमे अवस्थित श्रम्यतर चार गतिका श्रासंयत सम्यग्रहृष्टि जीव उक्त कमें के उन्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, श्रायु, नाम और गोत्रकर्मका भङ्ग

- ३४. मणपञ्ज० घादि०४ उक्क० अणुभा० कम्स० १ अण्ण० पमत्तसंज० णियमा उक्क० संकिलि० असंजमाभिम्रह० चिरमे उक्क० वट्ट० । सेसाणं ओघं । एवं संजदाणं । णविर घादि०४ मिन्छत्ताभिम्रह० चिरमे उक्क० वट्ट० । एवं सामाइय-च्छेदो० । णविर वेदणी०-णामा-गो० अणियिष्टि० खवग० ।
- ३५. परिहार० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसंजद० सागार-जा० णियमा उक्क० संकिलि० सामाइय—च्छेदोवट्टावणाभिम्रुह० चरिमे उक्क० वट्ट०। वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्म० १ अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागार-जा० सव्वविसुद्ध०। आयु० ओघं।
- ३६. सुहुमसंप० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्म० ? अण्ण० उत्रसम० परिव-दमाण० चरिमे० उक्क० वद्द०। वद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्णद० खवग० चरिमे उक्क० वट्टमाण०।
- ३७. संजदासंजदा० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्म० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छत्ताभिमुह० सागार-जा० णियमा उक्क० संकित्ति० उक्क० वट्ट० । वे६०-

त्र्योघके समान है । इसी प्रकार अवधिदर्शनी त्र्योर सम्यग्द्रधि₄र्जावीक जानना चाहिये ।

- ३४. मनःपर्ययज्ञानी जीवोमं चार घानिकर्मी के उन्छष्ट अनुमागवन्यका स्वामी कीन है ? नियमसे उन्छष्ट संक्लेशयुक्त, असंयमके अभिमुख और अन्तिम उन्छष्ट अनुभागवन्यमे अवस्थित अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मोके उन्छष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। शेष कर्मोका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अन्तिम उन्छष्ट अनुभागवन्यको स्वामी है। इसी प्रकार सामायक और अभिमुख संयत जीव चार घानिकर्मोके उन्छष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। इसी प्रकार सामायक और छेदोषस्थापना संयत जीवोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उन्छष्ट अनुभागवन्यका स्वामी अनिवृत्तिक्षपक जीव होता है।
- ३५. परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमें चार घातिकमीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? साकार-जागृत, तियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतरप्रमक्तमंयत जीव उक्त कमीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम, और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर अप्रमक्तसंयत जीव उक्त कमीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुक्तमंका भङ्ग ओवके समान है।
- ३६. सूद्रमसांपरायिक जीवोंमं चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर गिरनेवाला उपशामक उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चपक उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।
- ३७. संयतासंयतोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? मिश्यात्वके अभिमुख, साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्रोशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्य र तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट

णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मणुस० सागार-जा० सन्विवसुद्ध० संज-माभिमुह० चरिमे उक्क० वट्ट० । आउ० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट० ।

३८, असंजि० घादि०४ मदि०भंगो। वद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मणुस० असंजद सम्मादि० संजमाभिमुह० उक्क० वट्ट०। आयु० मदि०भंगो।

३६. किण्णले० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स सागार-जा० णियमा उक्क० संकिति० उक्क० वट्ट० । वेद-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० णेरइयस्स असंजदसम्मा० सन्वविसुद्ध० उक्क० वट्ट० । अ।यु० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० मिन्छादि० सागार-जागार० तप्पा-ओग्गसंकिलिट्ठ० उक्क० वट्ट० । एवं णोल-काऊणं । णवरि णेरइयस्स काद्व्वं ।

४०. तेऊए घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स मिच्छादि० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० बद्द०। वेद-णामा-गो० परिहारभंगो। आउ० ओघं। एवं पम्माए। णवरि घाटीणं सहस्सारभंगो।

अनुभागवन्थका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, सर्वाधिशृद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्थमे अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्माके उक्तृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है। आयुक्कमके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कोन है ? तत्यायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्थमें अवस्थित अन्यतर तिर्यक्च और मनुष्य आयुक्तमके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है।

३८. श्रमंयतोंमें चार घाति कर्मोका भंग मत्यज्ञानी जीयोंके समान है। वेदनीय, नाम श्रोर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कोन है? संयमके अभिमुख और उच्छ्य अनुभागवन्थमें अवस्थित श्रम्यतर मनुष्य श्रमंयत सम्यग्द्यि जीय उक्त कर्मोके उच्छ्य श्रनुभागवन्थका स्वामी है। श्रायुकर्मका भंग मत्यज्ञानी जीयोंके समान है।

३८. कृष्णलेश्यावाले जीवोमं चार यातिकमींके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियममे उत्कृष्ट मंक्रोशयुक्त श्रोर उत्कृष्ट अनुभागवन्थमं अवस्थित अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त कमींके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है। वदनीय, नाम और गीत्रकमेंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कोन हे ? सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्थमं अवस्थित अन्यतर नारकी असंयतमस्यत्विष्टि जीव उक्त कमींके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कोन हे ? साकार-जायत, तत्यायोग्य संक्रोशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्थमं अवस्थित अन्यतर निर्यक्च और मनुष्य मिण्याद्यि जीव आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थमं स्वामी है। इसी प्रकार नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ नारकीके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए।

४०. पीतलेश्यावाले जीवोंमे चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट मंक्रोशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर देव मिथ्यादृष्टि जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गांत्र कर्मका भंग परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके समान है। आयु कर्मका भंग आघके समान है। इसीप्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमे चार घातिकर्मीका भंग सहस्रारकरूपके समान है।

1/

- ४१. सुकाए घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स०१ अण्ण० देवस्स उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट०। सेसाणं ओघं।
- ४२. अवभवसि०-मिच्छा० मदिभंगो। णवरि अब्भवसि० वेद-णामा-गो० उक्क० अणुमा० कस्स०? अण्ण० चदुगदि० सण्णि० पंचिंदि० सागार-जा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट०। अथवा मणुसस्स दन्त्रसंजदस्स कादव्वं।
- ४३. वेदगे० घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंज० सागार-जा० उक्क० मिच्छत्तामिग्रहस्स उक्क० अणु० वट्ट० । सेसं परिहारमंगो ।
- ४४. खडगे घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंज० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वड्ड० । सेसं ओघं ।
- ४५, उवसम० घादि०४ उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंज० सागार-जा० णिय० उक्क० मंकिलि० निच्छत्ताभिग्रह० उक्क० वद्द० । वद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० उवसमस्रंप० चरिमे उक्क० वद्द० ।
  - ४६. सासणे घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स०? अण्ण० चदुगदि० सागार-
- ४१. शुक्रलेश्यावाले जीवोंमे चार घातिकमीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्षेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर देव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। शेप कर्मीका भंग स्रोधके समान है।
- ४२. अभव्यों श्रीर मिश्यादृष्टि जीवोंमं मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अभव्योंमें विद्नीय, नाम श्रीर गात्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? संज्ञी, पंचेन्द्रिय, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। अथवा द्रव्यसंयत मनुष्य उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।
- ४३. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिश्यात्वके श्रभिमुख श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थमें श्रविस्थित श्रन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी है। शेष कर्मीका मंग परिहारविद्युद्धि संयत जीवोंके समान है।
- ४४. चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमं चार घानिकर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्षेत्रायुक्त, श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमं श्रवस्थित श्रन्यतर चार गितिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। शेप कर्मीका भंग श्रोधके समान है।
- ४५. उपरामसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संकोशयुक्त, मिध्यात्वके अभिमुख ख्रौर उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें ख्रव-स्थित अन्यतर चार गितका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम ख्रौर गात्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी स्वास्थत अन्यतर उपशामक सूहमसांपरायिक जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।
  - ४६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है १

जा० णिय० उक्क० संकित्ति० मिन्छत्ताभिम्रह० उक्क० वट्ट०। वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० स गार-जागा० णिय० सन्वविसु०। आउ० उक्क० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० वट्ट०।

४७. सम्मामिच्छा० घादि० ४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० सागार-जा० णिय० उक्क० मिच्छत्ताभिमु० उक्क० बट्ट०। वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्णद० चदुगदि० सागार-जागार० सन्वविसुद्ध० सम्मत्ताभिमु० उक्क० बट्ट०।

४८. असण्णीसु घादि०४ उक्क० अणुभा० कस्स० १ पंचिंदि० पञ्जत्त० सागार० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० अणुभा० वट्ट० । वेद०-णामा-गो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० पञ्जत्त० सागा० सन्वविसु० उक्क० अणु० वट्ट० । आउ० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्णद० पंचिंदि० पञ्जत्त० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्क० वट्ट० । [अणाहार कम्मइ० । ] एवं उक्कस्सं समत्तं ।

४६. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदं० । ओघे० णाणा०-दंसणा०-अंतरा० जहण्णओ अणुभागबंधो कस्स० १ अण्णदरस्स खवगस्स सुहुमसंपराइगस्स चिरमें साकार-जागृन, नियमसे उत्कृष्ट संक्षशयुक्त, मिध्यात्वके श्रिभमुख और उत्कृष्ट अनुभागबन्धमं अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गात्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है १ साकार-जागृन और नियमसे सर्वविद्युद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आयुक्तमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है। साकार-जागृन, तत्यायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवधित अन्यतर मन्ष्य आयुक्तमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।

४७ सम्यामिण्यादृष्टि जीवोंमं चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साका(-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट मिण्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग वन्धमें अवस्थित अन्य-तर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धका स्वामी है। वदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध, सम्यत्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग वन्धमें अवस्थित अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग वन्धका स्वामी है।

४८. अमंज्ञी जीवोंमें चार चानि कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? साकारजागृन, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभाग वन्धमें अवस्थित । अन्यतर पंचेन्द्रिय
पर्याप्त जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी है । वदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट
अनुभाग वन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृन, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित
अन्यतर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । आयुक्तमके उत्कृष्ट
अनुभागवन्थका स्वामी कौन हे ? नत्प्रायोग्य मंक्लोशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित
अन्यतर पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव आयुक्तमके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । अनाहारक जीवोंका
भक्त कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

४६. जवन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध और आदेश। श्रोघसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मक जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर ज्ञपक सूद्तमसांपरायिक जीव उक्त कर्मीक जघन्य अनु- अणुमा० वहु०। मोह० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० खवग० अणियहि० चिरमे जह० अणु० वहु०। वेद०-णामा० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० सम्मादिहिस्स वा मिच्छादिहिस्स वा परियत्तमाणमिज्झमपरिणामस्स । आयु० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० जहण्णियाए अपञ्चत्तिण्वत्तीए णिव्यत्तमाणयस्स मिन्झमपरिणामस्स जह० अणु० वहु०। गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए पोरइ० मिच्छा० सागा० सव्यविमु० सम्मत्ताभिम्रह० चरिम जह० अणु० वहु०। एवं ओघभंगो पंचिदि० तस०२-पंचमण०-पंचयचि०-कायजोगि०-लोभक०-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि-आहारग ति।

५०. णेरइएसु घादि०४ जह० अणुभा० कस्स १ अण्ण० असंजदसं०सागा० सन्त्रविसु० जह० अणु० वट्ट०। वेद०-णामा-गो० ओघं। आउ० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मिच्छादि० जहण्णए पञ्जत्तिणव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मिन्झिमप-रिणामस्स । एवं सत्तमाए । उविस्मासु वितं चेव । णविर गोदस्स जह० अणुभा० कस्स १ अण्ण० मिच्छादि० परियत्तमाणमिन्झिमपरिणामस्स जह० अणु० वट्ट० ।

५१. तिरिक्खेमु घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० संजदासंजद०

मागवन्यका स्वामी है। मोह्गीय कर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी कीन है ? अनिम जयन्य अनुभागवन्यमें अवस्थित अन्यतर त्तपक अनिमुत्तिकरण जीव मोहनीय कर्मके जयन्य अनुभागवन्यमें अवस्थित अन्यतर त्तपक अनिमुत्तिकरण जीव मोहनीय कर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। वंद्नीय और नामकर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी कीन है ? अन्यतर सम्यग्हिष्ट या मिण्याहिष्ट परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव वंद्नीय और नाम कर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। आयुक्रमंके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी कीन है ? अन्यतर जयन्य अपर्यात निवृत्तिसे निवृत्तमान, मध्यम परिणामवाला और जयन्य अनुभागवन्यमें अवस्थित जीव आयु कर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। गोत्रकर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, मर्वविद्युद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और अन्तिम जयन्य अनुभागवन्यमें अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी मिण्याहिष्ट जीव गोत्रकर्मक जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। इसी प्रकार अवके समान पंचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्यात, अस, त्रसपर्यात, पांच मनायोगी, पांच वचनयोगी, काययोगी, लोभक्षप्यवाले, चक्षुदर्शनी, अचक्षुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

५०. नारिकयोमें चार घाति कर्मांके जवन्य अनुभाग वस्थका स्वामी कौन है ? साकारजागृन, सर्वविशुद्ध और जवन्य अनुभागवन्धमें अविस्थित अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव उक्त
कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भंग आघके ममान है।
आयुक्तमें के जवन्य अनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? जवन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम
परिणामवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि जीव आयुके कर्मके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। इसी
प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये। अपरकी अन्य पृथिवियोमें भी वही भङ्ग है। इननी विशेपता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला
और जघन्य अनुभागवन्थमें अवस्थित अन्यतर मिध्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

५१ तिर्युद्धोमें घातिकर्मीकं जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ साकार-जागृत, सर्व-

सागार-जा॰ सन्त्रविसु॰ जह॰ अणु॰ वद्द०। वेद०-आउ०-णामा॰ ओघं। गोद॰जह॰ अणु॰ कस्स॰ १ अण्ण॰ बाद्रतेउ०-वाउ० जीवस्स सन्त्राहि पञ्जत्तीहि॰ सागार-जा॰ सन्त्रविसु॰ जह॰ अणु॰ वद्द०। एवं पंचिदियतिरिक्ख॰३। णवरि गोद॰ जह॰ अणुभा॰ कस्स १ अण्ण॰ पंचिदि॰ मिच्छादि॰ परियत्त॰ जह॰ अणु॰ वद्द०।

५२. पंचिदियतिस्क्खिअप० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० सागार-जा० सन्वित्तमु० जह० अणु० वट्ट० । वेद० णामा-गो० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० मिन्झिम० जह० अणुभा० वट्ट० । आउ० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० जहण्णिगाए अपञक्तिणिन्वत्तीए णिन्वत्तमाण० मिन्झिम० । एवं मणुसअपञ्ज० सन्विति-गिलिदि०-पंचिदि०-तस०अपञ्ज० ।

५३. मणुस०३ सत्तण्णं कम्माणं ओघो। गोद० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० परिय०मज्झिम० जह० अणुभा० बट्ट०।

५४. देवाणं याव उवित्मिगेवज्ञा ति विदियपुढविभंगो । अणुदिस याव सच्वद्वा ति सत्तण्णं कम्माणं देवोघं । गोद० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० सच्वाहि० सागार० णिय० उक्क० संकिलि० जह० अणु० वट्ट० ।

विशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्थमं अवस्थित अन्यतर संयतासंयत जीव उक्त कर्मीकं जघन्य अनुभाग बन्धका स्वामी है। वेदनीय, आयु, और नाम कर्मका भङ्ग ओघके समान है। गांत्र कर्मकं जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सब पर्याप्तियोंमे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमं अवस्थित अन्यतर वादर अग्निकायिक और वादर वायुकायिक जीव गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तियि ख्रित्रिकके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें गांत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर पद्धन्त्रिय मिथ्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।

५२. पंचेन्द्रिय निर्यक्त अपर्याप्तक जीवोमे चार घानि कर्मोंके ज्ञावन्य अनुमागबन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत, सर्विवगुद्ध आंर ज्ञावन्य अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके ज्ञावन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गांत्र कर्मके ज्ञावन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? मध्यम परिणामवाला और ज्ञावन्य अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मोंके ज्ञावन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? ज्ञावन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन है ? ज्ञावन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर जीव आयु कर्मके ज्ञावन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चोन्द्रय अपर्याप्त और त्रम अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये ।

५३. मनुष्यत्रिकमं सात कर्मोंका भङ्ग श्रोघकं समान है। गोत्रकर्मकं जघन्य श्रनुभाग बन्ध-का स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जवन्य श्रनुभागबन्धमे अवस्थित श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव गोत्रकर्मकं जघन्य श्रनभागवन्यका स्वामी है।

५४. देवोंमें उपरिम प्रवेयक तक दृगरी पृथिविके समान भक्त है। अनुदिशमें लेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देवोंमें सात कर्मीका भक्त सामान्य देवोंके समान है। गांत्र कमके जवन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कोन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उन्कृष्ट संक्रेशयुक्त और जवन्य अनुभागबन्धमे अवस्थित अन्यतर जीव गोंत्रकर्मके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। ५५. एइंदिएसु घादि०४ जह अणुभा० कस्स० ? अण्ण० बादर० सन्वाहि प० सागार-जा० सन्वविसु० जह० अणु० वट्ट० । वेद०-आउ०-णामा-गो० तिरिक्खोघं । एवं बादर० मुहुमपजनापजन० ।

५६. पुढिवि०-आउ०-वणप्फिद्०-बादरवणप्फिद्पित्तेय०-णिगोद० घादि०४ जह० अणुमा० कस्स ? अण्ण० बादर० पज्जत्त० सामार-जा० सव्वविस् ० जह० अणु० वट्ट०। तिण्णि क० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० परियत्त०मिज्झमपरि०। आउ० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० अपज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाण० मिज्झम० जह० अणु० वट्ट०। एवं बादर-सुहुम-पज्जतापज्जताणं च। तेउ०-वाउ० घादि०४ गोदस्स० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० बादरपज्जत्त० सागार-जा० सव्वविस् ० जह० अणु० वट्ट०। सेसाणं पुढिविभंगो।

५७. ओरालियका० सत्तण्णं कम्माणं ओघं। गादे जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ०-वाउ० सागार-जा० सन्वविसु०।

५८. ओरालियमि० घादि०४ जह० अणुभा० कस्म ? अण्ण० तिरिक्खमणुस० असंजदसम्मादिष्टि० सागार-जा० सर्व्ववसु० सेकाले सगीरपञ्जती गाहिदि ति । गोद०

५५. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभाग बन्धका स्वामी कीन है १ सब पर्याप्तियोंने पर्याप्त साकार-जागृत, सबिवशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदनीय, आयु, नाम और गांत्र कर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, सूद्दम एकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

५६. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पितकायिक, वाद्रवनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर स्रोर निगाद जीवोंमें चार घातिकर्मीक जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कोन हे ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्थमें अवस्थित अन्यतर वाद्रप्याप्त उक्त जीव उक्त कर्मोके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। तीन कर्मोके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कोन हे ? अन्यतर परिवतमान मध्यम परिणामवाला उक्त जीव तीन कर्मोके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। आयुक्रमके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। आयुक्रमके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? अपर्याप्त निवृत्तिमे निवृत्तिमान, मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। इमी प्रकार इनके वाद्र और सूच्म तथा इन सबके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। अप्रिक्तियक और वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्थमें अवस्थित अन्यतर वाद्रपर्याप्त जीव उक्त कर्मोक जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। शेय कर्मोक। भक्त पृथिवीकायिक जीवोंके समान है।

19. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमे सात कर्मीक जयन्य श्रनुभागबन्धका भङ्ग श्रोचके समान है। गोत्रकर्मके जयन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत श्रोर सर्वा वशुद्ध श्रन्यतर बादर अग्निकायिक श्रोर यायुकायिक जीव गोत्रकर्मके जयन्य श्रनुभागबन्यका स्वामी है।

५८. ओहारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और तद्नन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिको यहण करेगा ऐसा अन्यतर तिर्यक्क और मनुष्य असंयतसम्यन्दृष्टि जीव उक्त कर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी एइंदियभंगो । णवरि सरीरपज्जती गाहिदि ति भाणिदव्वं । सेसाणं ओघं ।

- ५९. वेउन्ति० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देवस्स० णेरइ० असंजद०सम्मादि० सागार-जा० सन्वविसु० जह० वट्ट०। गोद० ओघं। वेदणी०- आउ०-णाम० णिरयोघं।
- ६०. वेउव्यियमिस्स० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० असंजदस० से काले सरीरपञ्जती गाहिदि ति सागार-जा० सव्विवसु० जह० अणु० वट्ट०। गोद० जह० अणुभा० कस्स० ? अण्ण० अत्थिय सत्तमाए पुढ० णेरइ० मिच्छादि० सागा०-जा० सव्विवसु० से काले सरीर०। वद०-णामा० ओघं।
- ६१. आहारका० घादि०४ जह० अणु० कस्स०१ अण्ण० सागार-जा० सन्वविसु०। सेयमणुदिसभंगो। एवं आहारमि०। णवरि से काले सरीरपञ्जती गाहिदि त्ति भाणिदव्वं।
- ६२. कम्मइ० घादि०४ जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० असंजद-सम्मा० सागार-जा० सन्ववियु० जह० वट्ट० । गोद० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० अत्थि य सत्तमाए पुढ० मिच्छादि० सागार-जा० सन्ववियु० जह० वट्ट० । सेसं परि-
- है । गोत्रकर्मका भङ्ग एकेन्द्रियोके समानहे । इतनी विशेषता ह कि तद्नन्तर समयमेशरीर पर्याप्तिका ब्रह्ण करेगा, ऐसा कहना चाहिये । शेष कर्मीका भङ्ग ओषके समान है ।
- ५८. वैक्रियिककाययोगी जीवोमें चार घातिकर्मीक जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध और जघन्य अनुभागवन्थमे अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि जीव चार घातिकर्मीक जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। गांत्रकर्मका भक्न आंघके समान है। वेदनीय, आयु और नामकर्मका भक्न सामान्य नारिकयोके समान है।
- ६०. वैक्रियकिमिश्रकाययोगी जीवोमे चार घातिकमीके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कीन है ? तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसा साकार-जागृत, सर्वीवशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्थमे अवस्थित अन्यतर देव और नारकी असंयतसम्यग्दृष्टि जीव चार घातिकमीके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। गोठकमेंके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसा अन्यतर सातवी पृथिवीका नारकी मिथ्यादृष्टि जीव गोठकमेंके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। वेदनीय और नाम कर्मका भक्ष ओषके समान है।
- ६१. आहारककाययांगी जीवोंमें चार वातिकमोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर जीव उक्त कर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। शेष कर्मीका भङ्ग अनुदिशके समान है। इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो तदनन्तर समयमे शरीर पर्याप्तको ग्रहण करेगा उसके कहना चाहिए।
- ६२. कार्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकमींक जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्यमे अवस्थित प्रन्यतर चार गतिका असंयत-सम्यद्धि जाव उक्त कर्मीक जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। गोत्रकमिक जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और जघन्य अनुभागवन्यमे अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथिबीका मिथ्यादृष्टि नारकी गोत्रकमिक जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। रोप कर्मीक जघन्य

### यत्तमाण० सम्मा० मिच्छा०।

- ६३. इत्थि० पुरिम० घादि०४ जह अणु० कस्स० १ अण्ण० खवग अणि-यद्धि० चरिमे जह० अणु० वद्ध० । वद०-णामा० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० परिय० जह० वद्ध० । आउ० ओघं । गोद०जह० अणु० १ तिगदि० मिच्छादि० परियत्त० जह० अणु० वद्ध० ।
- ६४, णबुंसग० घादि०४ इत्थि०भंगो । वेद०-णामा० जह० अणु० तिगदि० । आउ० गोद० ओघं ।
- ६५. अवगदवे० घादि०४ ओघं ! वंद०-णामा-गो० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० उवसम० परिवदमा० चरिमे जह० अणु० वहु० ।
- ६६. कोध-माण मायामु घादि०४ णवुंसगर्भगो । वेद० णामा० जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० परिया जह० अणु० वट्ट० । आउ०-गोद० ओघं ।
- ६७, मदि०-सुद० घादि०४ जह० अणु० कम्स०? अण्ण० मणुस० सागार-जा० सन्वित्तिषु० संजमाभिमुह० चिरमे बट्ट०। सेसं ओघं। एवं विभंग०-अब्भवसि०-मिच्छा०। णवरि अब्भवसि० द्व्वसंज०।

श्रनुभागबन्धका स्वामी परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला सम्यग्टाष्ट या मिण्याद्दष्टि जीव है ।

- ६३. स्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमे चार घानिकर्मीक जवन्य अनुमागवन्यका स्वामी कौन है ? अन्तिम जघन्य अनुमागवन्यमे अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव उक्त कर्मीक जघन्य अनुमागवन्यका स्वामी है। वेदनीय और नामकर्मक जघन्य अनुमागवन्यका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुमागवन्यमे विद्यमान अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त कर्मी वे जघन्य अनुमागवन्यका स्वामी है। आयुकर्मका भङ्ग ओघके समान है। गोवकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य अनुभागवन्यमे अवस्थित अन्यतर तीन गतिका मिण्यादृष्ट जीव गोवकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है।
- ६४. नपुंसकवेदी जीवोंमे चार यातिकर्मीका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। वेदनीय और नामकर्मके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त कर्मीके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। आयु और गोत्रकर्मका भङ्ग आंघके समान है।
- ६५, अपगतवेदी जीवोंमं चार चातिकर्मीका भन्न श्रोचके समान है। वेदनीय, नाम श्रोर गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है? श्रात्तिम जघन्य श्रानुभागवन्धमें श्रावस्थित श्रान्यतर गिरनेवाला उपशामक उक्त कर्मीके जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी है।
- ६६. क्रांध, मान और माया कपायवाले जीवोमें चार घातिकर्मीका भङ्ग नपुंसकवेदीके समान है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन हें ? परिवर्तमान मध्यम परिणाम-वाला और जघन्य अनुभागवन्धमें विद्यमान अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। आयु और गांत्रकर्मका भङ्ग श्रोघके समान है।
- ६७. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोमे चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है? साकार-जागृत, सविवशुद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम जघन्य अनुभागवन्धमे अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। शेप कर्मीका भङ्ग ओपके समान है। इसी प्रकार विभन्नज्ञानी, अभव्य और मिण्यादृष्टि जीवोके जानना चाहिए। इननी विशेषता है कि अभव्य जीवोंमें द्रव्यसंयत जीवोंके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए।

- ६८. आभि०-सुद०-ओधि० घादि०४े त्रोघं। वेद०-णामा० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० परियत्तमा मज्झिम०/पज्जत्तिणिव्यत्तीए णिव्यत्तमाण० जह० अणु० बद्द०। <del>आयु०</del>-गोद० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सागार जा० णिय० उक्क०संकिलि० मिच्छत्ताभिम्रह० जह० अणु० वट्ट०।
- ६९. मणपज्ज० वे०-गोद० जह० अणु० कस्स० १ अण्ण सागार-जा०णिय० उक्क० संकिलि० असंजमाभिग्रह० जह० वट्ट०। सेसं आभिणि०भंगो । एवं संजदा०। णवरि गोद० मिच्छत्ताभिग्रह०।
- ७०. सामाइ०-छेदो० घादि०४ जह० अणु० कस्स० अणा० अणियट्टि-खवग० । सेसं मणपज्जवभंगो । णवरि गो० मिच्छत्ताभिग्रह० जह० वट्ट० ।
- ७१. परिहार० घादि०४ जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागार-जा० सव्विवसु० । वेद०-आउ० णामा० जह० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० परिय० मज्झिम० जह० अणु० वट्ट० । गोद० जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० पमत्त० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिति० सामाइ०-छेदो० अभिम्रह० ज० वट्ट० ।

६८. श्रभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रोर श्रवधिज्ञानी जीवोमें चार पातिकर्मीका भङ्ग श्रोधके समान है। वंदनीय और नामकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है? परिवर्तमान मेध्यम परिणामवाला जिन व्याप्ता निवृत्तिमें निवृत्तमान श्रोर जयन्य अनुभागवन्धमें श्रवस्थित श्रन्यतर चार गतिका जीव कि कमेंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है श्रिम् स्मेर गांत्र कमेंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है? माकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिध्यान्वके श्रभिमुख श्रोर जघन्य अनुभागवन्धमें श्रवस्थित श्रन्यतर चार गतिका जीव इक्त कमेंकि जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है।

- ६६. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमे वेदनीय और गोत्रकर्मके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकारजागृत, नियममे उन्छुष्ट संक्लेशयुक्त, असंयमके अभिमुख और जघन्य अनुभागवन्धमे विद्यमान अन्यतर जीव गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। शेप कर्मीका भद्ग आभिनिवोधिक ज्ञानी जीवोके समान है। इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि गोत्र-कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी मिण्यात्वके अभिमुख जीव है।
- ७०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीयोंमें चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर अनिवृत्तिकरण क्षपक उक्त कर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। शेष कर्मीका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी मिण्यात्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागवन्धमें विद्यमान उक्त जीव है।
- ७१. परिहारविद्युद्ध संयत जीवोंमें चार घातिकमें कि जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? माकार जागृत, और सर्वविद्युद्ध अन्यतर अप्रमत्तासंयत जीव उक्त कमें कि जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं । वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला आर जघन्य अनुभागवन्धमें विद्यमान अन्यतर जीव उक्त कमें के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं । गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, सामायिक और छेदोपस्थापना संयमके अभिमुख तथा जघन्य अनुभागबन्धमें अवस्थित अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव गोत्रकर्मके जयन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं ।

- ७२, सुहुमसंप० घादि०३ ओघं। णवरि वेद० णामा—गो० जह० अणु० १ परिवद० जह० वट्ट०।
- ७२. संजदासंजदा० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्णद० मणुस० सम्मादि० सन्वविसु० संजमानिमुह० । वेद०-णामा०-आउ० परिहारमंगो । गोद० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० सागार-जा० णिय० उक्क० संकिति० मिच्छत्ता-भिमुह० जह० वट्ट० ।
- ७४. असंजदेस घादि०४ जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० मणुस० सागार-जा० सञ्जवसु० संजमाभिम्रह० जह० वट्ट० । सेसं ओघं ।
- ७५. किण्णले० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० गेरइ० सम्मादि० सव्व-विसु० । वेद० णामा-गो० णिरयोघं । आउ० ओघं । एवं णील-काऊणं । णविर गोद० जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० बाद्रतेउ०-वाउ० जीवस्स सन्वाहि पज्ज० सागार-जा० सन्वविसु० । णविर णील० तप्पाओग्गविमुद्ध० ।
- ७६. तेऊए घादि०४ जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० अप्पमत्त० सन्वितसुद्धस्स । सेसं सोधम्मभंगो । एवं पम्माए वि । सुकाए घादि०४ जह० अणु० कस्स १ ओघं। सेसाणं आणदभंगो ।
- ७२. सूर्मसास्परायिक संयत जीवोसें तीन वातिकर्मीका भङ्ग श्रोधके समान है। इतनी विशे पता है कि वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी कीन है १ उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला और जयन्य अनुभागवन्यमें अवस्थित जीव उक्तकर्मीके जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी है।
- ७३. संयतासंयतों चार घातिकर्मीक जयन्य अनुभागवन्यका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध श्रीर संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य सम्यग्दष्टि जीव उक्त कर्मीके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। वेदनीय, नाम और आयुकर्मका भङ्ग परिहारिविशुद्धिसंयत जीयोंके समान है। गात्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उन्छष्ट संक्लेशयुक्त, मिण्यात्वक अभिमुख श्रीर जघन्य अनुभागवन्यमें विद्यमान अन्यतर तिर्यक्ष और मनुष्य गात्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है।
- ७४. असंयतोंमं चार घानिकर्मोके जघन्य अनुभागवन्धका म्वामी कीन है १ साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभिमुख श्रीर जघन्य श्रनुभागवन्धमें विद्यमान श्रन्यतर मनुष्य उक्त कर्मीके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। शेप कर्मीका भङ्ग श्रीघके समान है।
- ७५. कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मांके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्विवशुद्ध अन्यतर नार्स्का सम्यग्दृष्टि जीव उक्त कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है । आयुकर्मका भङ्ग आघके समान है । इसी प्रकार नील और कापात लेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि गांत्रकर्मक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर बादर अप्रिकायिक और वायुकायिक जीव गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । इतनी विशेषता है कि नीललेश्यामें तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीव गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।
- ७६. पीतलेश्यामें चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। शेप कर्मोंका भङ्ग सौधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें भी जानना चाहिये। शुक्त लेश्यामें चार घाति कर्मों के जघन्य अनुभागक्थका स्वामी ओघके समान है। शेप कर्मोंका भङ्ग आनत कल्पके समान है।

७७, खइग० घादि०४ ओघं। गोद० जह० अणु० ? चदुर्गाद० असंज० सागार-जा० णिय० उक्त०। सेमं ओघिभंगो। वेदग० घादि०४ तेउ०भंगो। सेसं ओघिभंगो। उवसम० घादितिगं जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० उवसम० सुहुमसंप० चिरमे जह० वट्ट०। वेद० णामा-गो० ओघिभंगो। मोह० जह० अणु० कस्स०! अण्ण० उवसम० अणियद्वि०।

७८. सासणे घादि०४ जह० अणु० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० सन्वविसु० । वेद०-णामा० जह० अणु० कस्स० १ चदुगदि० परिय०मज्झिम० । आयु० णिरयभंगो । गोद० जह० अणु० १ , सत्तमाए पुढ० सागार-जा० सन्वविसु० ।

७९. सम्मामि० घादि०४ जह० अणु० कस्स० ? अण्ण० चदुगदि० सन्वविसु० सम्मत्ताभिमुह० । वेद०-णामा० जह० अणु० ? चदुगदि० परिय० । गोद० जह० अणु० कम्स० ? अण्ण० चदुगदि० सागार-जागा० णिय० उक्क० संकिति० मिच्छत्ताभिमुह० । असण्णी० एइंदियभंगो । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं जहण्णयं समत्तं ।

## एवं सामित्तं समत्तं।

७७ चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोमें चार घाति कर्मोका भद्ग श्रोघके समान है। गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभाग बन्धका स्वामी कीन है । संकार-जागृत श्रोर नियममें उन्कृष्ट संक्लेशयुक्त चार गतिका अलंयतसम्यग्दृष्टि जीव गोत्र कर्मके जवन्य श्रनुभागवन्थका स्वामी है। शेप कर्मोका भक्न श्रविद्याती जीवोके समान है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोमें चार घाति कर्मोका भंग पीतलेश्यावाले जीवोके समान है। गेप कर्मोका भद्ग श्रविध्वाती जीवोके समान है। उपशामसम्यग्दृष्टि जीवोमें तीन घाति कर्मोके जवन्य श्रनुभाग वन्धका स्वामी कोन है श्रीन्तम जवन्य श्रनुभागवन्धमें श्रविध्यत श्रन्यतर उपशामक स्नम्मापरायिक जाव उक्त कर्मोके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। वेदन्तिय, नाम और गोत्रकर्मका भंग श्रविध्वानी जीवोके समान है। मोह्नीय कर्मके जवन्य अनुभाग वन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर उपशामक श्रानिवृत्तिकरण जाव मोहनीय कर्मके जवन्य श्रनुभाग वन्धका स्वामी है।

उन, सामादनसम्यग्हिष्ठ जीवोमे चार घातिकमेकि जघन्य अनुभागः न्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतग् चार गतिका जीव उक्त कमीके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । वेदनीय और नाम कमेके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला चार गतिका जीव उक्त कमोके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है । आयुक्मका भंग नारिकयोके समान है । गोत्रकमिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-आगृत और सर्वविशुद्ध सातवीं पृथिवीका नारकी जीव गोत्रकमिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ।

७६. सम्यामिण्यादृष्टि जीवोमे चार चातिकर्मीकं जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? मर्चविद्युद्ध और सम्यक्त्वकं अभिमृग्व अन्यतर चार गतिका जीव उक्त कर्मीकं जघन्य अनुभाग-वन्थका स्वामी है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला चार गतिको जीव उक्त कर्मीकं जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। गोष्ठकर्मके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियममे उन्द्रष्ट संक्लेशयुक्त और मिण्यान्वके अभिमृग्व अन्यतर चार गतिका जीव गोत्र कर्म के जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। असंज्ञियोंमें एकेन्द्रियोंकं समान भग है। अनाहारकोंमें कार्म णकाययोगी जीवोंक समान भग है।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ । इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

## कालपरूवणा

८०. कालं दुविधं-जहणायं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। अधि० घादि०४ उक्क०अणुभागबंधो केवचिरं कालादो होदि ? जह०एग०,उक्क० बेसमयं। अणु० जह० एग०,उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गल०। वेद०-णामा-गोदा० जहण्णुक०-एग०। अणु०अणादिओ अपन्जनसिदो अणादिओ सपन्जनसिदो [सादिओ सपन्जनीसिदो] वा । यो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णि०-जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल० देस्च० । आउ० जह० एग०, उक० बेसमयं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं आउग० याव अणाहारग त्ति । एवं ओघभंगो मदि०-सद०-असंज०-अचक्खु० भवसि०-मिच्छा । णवरि भवसि । अणादिओ अपज्जवसिदो णात्थ ।

#### कालप्ररूपणा

५०. काल दो प्रकारका है—जबन्य ऋोर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी ऋ**पे**क्षा निर्देश दा प्रकारका है-- आंच और आदेश। आंचमे चार चानि कर्माके उन्कृष्ट अनुभागबन्धका किनना काल है ? जघन्यकाल एक समय है और उन्कृष्टकाल दो समय है । अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका जघन्य काल एक समय। है और उक्ष्य काल अनन्तकाल है जो अमंख्यात पुढ़ल परावर्तनंक वरावर है। वंदनीय, नाम और गांत्र कर्मकं उल्कृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य और उल्कृष्ट काल एक समय है। ि अन कृष्ट अनभागवन्यका काल तीन प्रकारका है-अनानि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सांत । जो माहि-मान्त काल है उसका यह निर्देश है-जबन्य काल अन्तर्म हुन है और उक्रष्ट काल बुद्ध कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। आयु कर्मके उक्कष्ट अनुभागवन्थका जधन्य काल एक समय है ऋोर उक्ष काल दो समय है। अनु कुछ अनुभाग बन्धका जबन्य काल एक समय है और उक्ष्य काल अन्तर्भ हुन्ते हैं। इसी प्रकार आयु कर्मका अनाहारक मार्गणा तक काल जानना चाहिए। इसी प्रकार खांचके समान मत्यज्ञानी, श्रवाज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, भन्य और मिण्यादृष्टि जीवोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मध्य जीवोंमें अनादि-अनन्त विकल्प नहीं है।

विशेषार्थ-चार घातिकर्मोका उरकृष्ट अनुभागवन्ध उ.कृष्ट संक्लेशरूप परिणामोंसे होता है। इनका जबन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिए चार घाति कर्माक उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। जो जीव इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके एक समयके लिए अनु कृष्ट अनुभागबन्ध करता है और पुनः उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध करने लगता है, उसके इनके अनु कृष्ट अनुभागवन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है। तथा जो अनन्त काल नक एकेन्द्रियमे लेकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक पर्यायोमें परिश्रमण करता रहता है उसके इनके अनु कृष्ट अनुभागवन्यका अनन्त काल उपलब्ध हाता है, अतः इनके अनुःकृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है। वदनीय, नाम और गांत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्य क्ष्पकश्रेणिमे अपने-अपने बन्धकालके अन्तिम संयममे होता है। तथा इसके पहले नियमसे अनुस्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है। उसमें भी जो अभव्य होते हैं उनके इस उत्कृष्टकी अपेता सदा अनुकृष्ट अनुभागवन्य होता रहता है और भव्योंके उपशान्तमोह होनेके पर्व तक अनादि कालसे अनुकृष्ट अनुभागवन्य होता है। किन्तु उपशमश्रेणि पर आरोहण करनेके बाद वह सादि हो जाता है। जा जधन्यसे अन्तर्मु हूर्नकालातक और उक्षाधरूपसे छुछ कम अर्धपुद्रगल परिवर्तन काल तक होता रहता है। यही कारण है कि इन तीनों कर्माके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका

- ८१. णिरएसु सत्तण्णं कम्माणं उक्त० जह० एग०, उक्त० बेसम०। अणु० जह० एग०, उक्त० तेत्तीसं सा०। एवं सत्तसु पुढवीसु अप्पप्पणो द्विदिं सुणेदव्वं।
- ८२. तिरिक्खेसु सत्तण्णं कम्माण्राणिरयोघभंगो । अणु जह एग ०, उक्क अणं-तकालं । एवं अन्भवसि असिण्णं ति । पंचिदियतिरिक्ख ३ सत्तण्णं क उक्क विरिक्खोयं । अणु जह ० एग ०, उक्क विण्णि पिलदो ० पुन्वकोडिपुधत्तेण अहियाणि । पंचिदियतिरिक्ख अप अहुण्णं क उक्क जह ० एग ०, उक्क वेसम ०। अणु जह ० एग ०, उक्क वेसन ०। अणु जह ० एग ०, उक्क वेसन विष्यु विषयि विषयि
  - =३. मणुस०३ वेद०-णामा गोदा० उक्क० ओघं। सेसं पंचिंदियतिरिक्खभंगो ।
  - ८४. देवेसु सत्तरणं कम्माणं उक्त० णिरयभंगो । अणु० जह० एग०, उक्त० तेत्तीसं

जयन्य और उक्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा अनुकृष्ट अनुभागबन्धके अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त ये तीन विकल्प बतला कर सादि-सान्तकी अपेक्षा अनु कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य काल अन्तर्मु हूर्त और उक्कृष्ट काल कुछ कम अर्थपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। आयुक्रमका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविमुद्ध परिणामोसे होता है और इसका जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है, अतः इसके उक्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहा है। आयुक्रम का निरन्तर बन्ध अन्तर्भृहर्तकाल तक ही होता है। यही कारण है कि इसके अनु कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्भुहर्त कहा है। यहाँ मत्यज्ञानी आदि कुछ अन्य मार्गगाएँ परिगणित की गई हैं जिनमें ओचप्रकृषणाक अनुसार काल यदित हो जाता है इसलिए उनमें सब कर्माक उत्कृष्ट और अनु कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओचके समान कहा है। यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि आंचप्रकृषणामें यहाँ स्वासित्वका निर्देश करके जिस प्रकार काल चित्त करके चतलाया है उसी प्रकार इन सब मार्गगाओं अवस्व अलग स्वामित्वका विचार कर उक्त काल चित्त कर लेना चाहिए। मात्र भज्यमार्गगामें आंचक्ष्रणा-के स्वामित्वका कोई अन्तर नहीं है। केवल इस मार्गगामें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका अनादि-अनन्त विकल्प नहीं वन्ता।

=१. नारिकयोंमे सान कर्मीकं उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट-काल दो समय है। अनु कृष्ट अनुभागवन्थका जयन्यकाल एक समय है और उन्कृष्टकाल तेनीस सागर है। इसी प्रकार सानों पृथिवियोंसे अपनी अपनी स्थितिको जानकर काल ले आना चाहिए।

दर, निर्यक्चोमें मान कर्माको भूगे मामान्य नारिकयोंक समान है। किन्तु अनुःकृष्ट अनुभाग- '
वन्धका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। इसी प्रकार अभव्य और अमंब्री
जीवोंके जानना चाहिये। पंचेन्द्रियनिर्यक्चित्रकमें मान कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल सामान्य
निर्यक्चोंके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथकत्व अधिक तीन पत्त्य है। पंचेन्द्रिय निर्यक्च अपर्याप्रकोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्भ हुन्ते है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूद्म पर्याप्त
और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

च३. मनुष्यित्रकमें वेदनीय, नाम अ्रोर गोत्रकम<sup>°</sup>के उन्कृष्ट अनुभागवन्थका काल श्रोधके समान है। शेष भंग पंचेन्द्रिय निर्यक्कोंके समान है।

प्रश्र. देवोंमें मात कर्मांके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल नारिकयोंके समान हैं। अनुस्कृष्ट

सा०। एवं सन्त्रदेवाणं अप्पष्पणो द्विदी पोदन्वा।

८५. एइंदिएसु सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अणु० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। एवं सन्वसुहुमाणं ओघं। पुढ्वी०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणफदि-णियोदाणं च ओघं। बादरएइंदि० सत्तण्णं क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखे० ओसप्पिणि० उस्सप्पिणि०। बादरएइंदियपज्जत्ता० सत्तण्णं क० अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। एवं बादर०पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणफदिपत्तेय-णियोद० एदे सच्वे पज्जत्ता। बादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणफदि०-बादरवणफदिपत्ते०-बादर०णिगोद ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० कम्माद्दिरी०। णवरि बादरवणफदि० अंगुल० असंखे०।

श्रनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उन्ह्रष्ट काल तेनीस सागर है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपनी-श्रपनी स्थिति प्रमाण अनु कृष्ट श्रनुभागवन्थका उन्ह्रष्ट काल जानना चाहिए।

द्रांत एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंक उक्कष्ट अनुभागवन्यका जयन्य काल एक समय है और उक्कष्ट-काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जयन्यकाल एक समय है और उक्कष्टकाल असंख्यान लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सब सूद्र बीवोंके काल एकेन्द्रिय आयके समान है। पृथिवीकाथिक, जलकायिक, अप्रिकायिक, वायुकायिक, वनस्पितकायिक और निगांद जीवोंमें काल आयके समान है। वादर एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य काल एक समय है और उक्कष्टकाल अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है जो असंख्यता संख्यात अवस्पिणी और उत्सपिणीक बरावर है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंक अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय है और उक्कष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अप्रिकायिक, वादर वायुकायिक, वादर प्रयिक्तिकायिक, वादर वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर और निगोद इनके पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पितकायिक, वादर वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर और वादर निगोद जीवोंके उक्कष्ट अनुभागवन्थका काल ओप के समान है। अनुकृष्ट अनुभागवन्थका जयन्यकाल एक समय है और उक्ष्कष्ट काल कर्मास्थित प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि बादर वनस्पितकायिक जीवोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यावें भाग प्रमाण है।

विशेपार्थ—यद्यपि एकेन्द्रियोंका सामान्य उत्कृष्ट काल अमंख्यात पुर्गल परिवर्तन प्रमाण अनन्तकाल है पर यह काल सब अवान्तर भेदोंम परिश्रमण करनेकी अपेक्षासे कहा है। सात कर्मोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सूद्रम एकेन्द्रियंक होता है। वादरएकेन्द्रियं हो जाने पर पर्याप्त दशामें उसके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होना सम्भव है। इसीसे यहाँपर एकेन्द्रियंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्टकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है, क्योंकि सूद्रम एकेन्द्रियंकी उत्कृष्ट काय-स्थिति उत्क प्रमाण है। एकेन्द्रियं सूद्रम और पाँचों स्थावरकायिक सूद्रम जीवोंकी यही कायस्थिति होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भी यही कहा है। पाँचों स्थावरकायिक और निगोद जीवोंमें भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अभिश्राय यह है कि पृथिवी आदि चारकी कायस्थिति असंख्यान लोकप्रमाण तो है ही, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंकी कायस्थिति भिन्न है पर इनमें भी सूद्रम जीवोंकी अपेक्षा सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्टकाल क्योध एकेन्द्रियोंके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इनमें भी एकेन्द्रियं ओघवन काल कहा है।

35

- ८६. बेइंदि०-तेइंदि-चदुरिंदि० तेसिं च पज्जत्ता० उक्क० णिरयभंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वाससहस्साणि ।
- ८७. पंचिदि०-तस०२ घादि०४ उक्क० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसहस्सं ।पुन्वकोडिपुधत्तणन्भिहयं, बेसागरोवमसहस्सं पुन्वकोडिपुध०न्भिहयं। पज्जत्ते सागरोवमसदपुध० बेसाग० सह०। वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं। अणु० जह० श्रंतो०। उक्क० णाणावरणभंगो।
- ८८. पंचमण०-पंचवचि० सत्तण्णं क० उक्क० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। कायजोगि० घादि०४ <del>उक्क०</del> ओघं। वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० अणंतका० असंखे०। ओरालिय० घादि०४ उक्क० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० बावीसं वाससहस्साणि देस्र०। वेद०-णामा-गोदा० उक्क० ओघं।

बादर एकेन्द्रियोकी उत्कृष्ट कायिन्थित अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मीके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उक्त प्रमाण काल कहा है। इसी प्रकार आगे भी जिनकी जो कायिन्थिति कही है उसका विचार कर सात कर्मीके अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट काल जान लेना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका अलगने निर्देश नहीं किया। शेष कथन सृगम है।

द्ध. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोंमं उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल नारिकयोंके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात हजार वर्ष है।

द्धार पंचेन्द्रिय द्विक और त्रसद्विक जीवोंमें चार घानिकर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल आघके समान है। अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल एक समय है और उन्कृष्टकाल क्रममें पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक एक हजार सागर और पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक दो हजार सागर है। किन्तु पर्याप्तकोंमें सौ सागर पृथक्तव और दो हजार सागर है। वेदनीय, बाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल आघके समान है। अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्टकाल ज्ञानावरणमें समान है।

विशेषार्थ—पञ्चोन्द्रयोंकी उन्छष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक व अधिक एक हजार सागर, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी सो सागर पृथकत्व, त्रसकायिककी पूर्वकोटि पृथकत्व अधिक दो हजार सागर और त्रसकायिक पर्याप्तकोंकी दो हजार सागर है। इसीमें यहाँ इनमें चार चातिकमीके अनुत्कृष्ट अनुभाग-वन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। इनमें वेदनीय नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है। इसिलए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल आंघके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

दः. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें सात कमें कि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोचके समान है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल श्रम्तमुं हूर्त है। काययोगी जीवोंमे चार घातिकमों के उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका काल श्रोचके समान है। वदनीय, नाम और गोत्रकमंके उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका काल श्रोचके समान है। तथा इन सवके अनुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अनुन्त काल है जो श्रमंख्यात पुर्गलपरिवर्तन प्रमाण है। श्रोदारिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकमोंमें उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका काल श्रोचके समान है। श्रमुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। वेदनीय, नाम और गोत्रकमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोघके समान है।

अणु० णाणा०भंगो । ओरालियमि० सत्तण्णं क० जहण्णु० एग०, अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं वेउन्त्रियमि०-आहारमि० । णत्रिर आहारमि० आउ० जह० एग०, उक्क० एग० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

८६. वेउव्वि०-आहारका० अट्टण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो। कम्मइग० सत्तण्णं क० जहण्णुक० एग०। अणु० जह० एग०, उक्क० तिण्णिसम०।

६०. इत्थि । घादि०४ उक्क० ओघं । अणु० जह० एग०, उक्क० पलिदोवमसद-पुधत्तं । वेद०-णामा-गोदा० जहण्णु० एग० । अणु० णाणावरणभंगो । एवं पुरिस० ।

श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। श्रीदारिकीभश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मी के उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है। श्रनु कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुं हुने हैं। इसी प्रकार वैक्रियिकिमश्रकाययोगी श्रीर आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंके श्रायुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुं हुने है।

विशोपार्थ—-श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे पर्याप्त होनेके एक समय पूर्व उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, अतः इतमें सात कमें कि उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्टकाल अन्तर्म हुतं कहा है। यही नियम वैकियिक मिश्रकाययोगी श्रोर आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोके जानना चाहिए, इसलिए इतमें भी सात कमों के उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोके समान कहा है। मात्र श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोके समान कहा है। मात्र श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमे श्रायुकर्मक कालमे कुछ विशेषता है। वात यह है कि इतमे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध शरीर पर्याप्ति प्राप्त होनेक एक समय पहले सम्भव है। तथा इसी प्रकार शरीर पर्याप्तिके प्राप्त होनेक एक समय पहलेसे श्रायुक्त समय और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल श्राम है। श्रोप कथन सुगम है।

द्धः वैक्रियिककाययांगी त्रीर त्राहारकाययांगी जीवोंमे त्राठ कर्मोकं उन्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्यकाल एक समय हे त्रीर उन्कृष्टकाल दो समय है। त्रानुन्कृष्ट त्रानुभागवन्धका जवन्यकाल एक समय है त्रीर उन्कृष्टकाल त्रानुन्कृष्ट है। कार्मणकाययोगी जीवोंमे सात कर्मोकं उन्कृष्ट त्रानुभागवन्धका जवन्य त्रीर उन्कृष्टकाल एक समय है। त्रानुन्कृष्ट त्रानुभागवन्धका जवन्यकाल एक समय है और उन्कृष्टकाल तीन समय है।

विशेषार्थ—कार्मणकाययांगका जघन्यकाल एक समय श्रार उत्कृष्टकाल तीन समय है। उसमें भी सात कर्मोंका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध श्रान्तिम समयमें होता है, क्योंकि चार घातिकर्मिक योग्य उत्कृष्ट संक्रोश परिणाम श्रीर वेदनीय, नाम व गोत्रके योग्य उत्कृष्ट सर्वविशुद्ध परिणाम वहीं सम्भव हैं, अतः इनके सान कर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय श्रीर श्रनु-त्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय श्रीर उत्कृष्टकाल तीन समय कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

 णवरि वेद०-णामा-गोदा० अणु० जह०अंतो०, सन्त्रेसिं उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। णवुंसगे कायजोगिमंगो। अवगद० सत्तर्णं क० उक्क० एग०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं।

- ६१. कोघादि०४ घादि०४ मणजोगिभंगो । वेद०-णामा-गोदा० उक्क० एग० ।
  अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।
- 8२. विभंगे घादि०४ उक्त० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्त० तेत्तीसं साग० देख्त०। वेद०-णामा-गोदा० उक्त० एग०। अणु० णाणावरणभंगो।

त्कृष्ट अनुभागवन्यका काल ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम खार गोत्रकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्यकाल अन्तमुँ हूर्त है तथा सबके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल सो मागर पृथक्त्व प्रमाण है। नपुंसक वेदी जीवोंमें काययागी जीवोंके समान भंग है। अपगतवेदी जीवोंमें सान कर्मीक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य खोर उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुने है। इसी प्रकार सूद्रमसांपरायिक संयन जीवोंके छह कर्मोका काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पुरुपवेदी जीव उपणमश्रणी पर चढ़कर उतरते समय यदि मरकर देव होते हैं तो भी पुरुपवेदी ही होते हैं। श्रोर नहीं मरते हैं तो भी पुरुपवेदी ही होते हैं। यहाँ स्विवंद श्रोर नपुंमकवेदके समान एक समय काल उपलब्ध नहीं होता। श्रातः इनमें वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकमंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्यकाल श्रान्तमुं हुते कहा है। उपशमश्रणी पर चढ़ाकर श्रोर उतारनेके वाद पुनः श्रान्तमुं हुतं कालके भीतर उपशमश्रणी पर श्रारोहण करानेसे यह वाल उपलब्ध होता है। अपगतवेदी जीवोंमे उत्तरेत समय श्राव्यातवेदके श्रान्तम समयमे चार धातिकमेंका उत्कृष्ट श्रानुभागवन्ध सम्भव है। तथा वेदनीय आदि तीन कर्मोका चपकश्रणीम श्रापने वन्धके श्रान्तम समयमे उत्कृष्ट श्रानुभागवन्ध सम्भव है श्रोर श्राप्तवेदका जयन्यकाल एक समय व नीवें दसवें गुणस्थानके कालकी श्रापेचा उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुतं है, इमिलिए श्राप्तवेदमें सात कर्मोक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य और उत्कृष्टकाल एक समय व श्रानुकृष्ट श्रानुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुतं है। श्रेप कथन सुगम है।

६१. क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मोका भंग मनोयोगी जीवोंके समान है। वेदनीय, नाम ख्रोर गांत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय हैं। अनु-त्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय हैं। अनु-त्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय है ख्रोर उक्ष्यकाल अन्तर्म हुर्त है।

विशेषार्थ—क्रांधादि चार कपायवाले जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनु-भागवन्ध चपकश्रेणिमें होता है। अन्यत्र इनका निरन्तर अनु कृष्ट अनुभागवन्ध होता रहता है। किन्तु चारों कपायोंका जवन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हूर्त है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनु-भागवन्ध का उधन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुर्त कहा है। शेप कथन मृगम है।

हर. विभंगज्ञानी जीवोंमें चार वातिकर्मोक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल उछ कम तेतीस सागर है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनु- त्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है।

६३.आभि० सुद० ओधि० सत्तण्णं क० उक्क० एग० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० छावट्ठि० साग० सादि० । एवं ओधिदंस०-सम्मादि०-वेदग० । णवरि वेदगे० छावट्ठि० ।

९४. मणपज्जव० सत्तण्णं क० उक्क० एग०। अण० जह० एग०, उक्क० पुव्व-कोडी दे०। एवं संजद-सामाइ०-छेदोव०। परिहार० सत्तण्णं क० उक्क० एग०। अण० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी दे०। अथवा वद०-णामा-गोदाणं च उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अण० जह० एग०, उक्क० तं चेव। एवं [संजदासंजदाणं। चक्खु० तसपज्जतमंगो।]

विशेषार्थ—जो मिण्याद्दृष्टि मनुष्य संयमके अभिमुख और सर्वविशुद्ध होता है उसके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्थके समय वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ होता है। अन्यत्र इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थ होता है, इसिलए इन नीनों कमेकि उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है। तथा विभङ्गज्ञानका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम निनीस सागर है, इससे सानों कमेकि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम निनीस सागर है, इससे सानों कमेकि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल कुछ कम निनीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

ह३. आभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमे सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक छयामठ मागर है। इसी प्रकार अविधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि और
वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें अनुत्कृष्ट
अनुभागवन्धका उत्कृष्टकाल पृरा छयामठ सागर है।

विशेषार्थ—जो असंयतमस्यग्दृष्टि मिण्यात्वके अभिमुख होता है और अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्य करता है उसके इन तीन सम्यग्ज्ञानोंमें चार घातिकर्माका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है। तथा वेदनीय आदि तीन कर्मोंका अपकश्रेणिमें बन्धके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है, इसलिए यहाँ उक्त सातों कर्मोंक उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है। तथा इन तीनों ज्ञानोंका जघन्यकाल अन्तर्मु हूर्त हे और उत्कृष्टकाल साधिक छथासठ सागर है, इसलिए इनमें उक्त सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्टकाल साधिक छथासठ सागर कहा है। यह प्ररूपणा सम्यग्दृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गगाओंमें भी पूर्वोक्त प्रकारमें ही काल कहा है। किन्तु इतना विशेष समक्षना चाहिए कि वेदक सम्यक्ष्यका उत्कृष्टकाल पूरा छथासठ सागर ही होता है।

हैं। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इसीप्रकार मंयत, मामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोक जानना चाहिए। परिहारिवशुद्धिमंयत जीवोमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल छुछ कम एक पूर्वकोटि है। अथवा वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्ट काल वही है। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोके जाननाचाहिए। चलुदर्शनी जीवोको असपर्याप्त जीवोके समान भक्न है।

विशोपाथ-परिहारविद्युद्धि संयत जीवोंमें वेदनीय, नाम और गात्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभाग्-

- ६५. पंचण्णं लेस्साणं सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सत्तारस०-सत्त०-वेसा०-अट्टारस० सादि०। णवरि तेउ०-पम्माए० वेद०-णामा-गोदा० यदि दंसणमोहक्खवगस्स सामित्तादो उक्क० एग०। अणु० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदी०।
- ९६. सुकाए घादि०४ उक्क० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। वेद० णामा गोदा० उक्क० एग०। अणु० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०।

बन्धका काल दो प्रकारसे वतलाया है। प्रथम तो चार घातिकर्मोंके समान ही इनका काल है। फिर प्रकारान्तरसे इनका काल दूसरा कहा है। इस भेदका कारण क्या है यह विचारणीय हैं। विदित हाता है कि सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मानने पर इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय उपलब्ध होता है और दर्शनमोहनीयकी क्षपणावाले सर्विशुद्ध अप्रमत्तसंयतके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके होने पर जब इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध माना जाता है तब इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्रथम विकल्पकी अपेद्मा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और दूसरे विकल्पकी अपेद्मा अन्तर्मृहर्त घटित कर लेना चाहिए। शेप कथन सुगम है।

ह्य. पाँच लेश्यावाले जीवोंमें सातकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय हैं और उत्कृष्टकाल दो समय हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय हैं और उत्कृष्टकाल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सन्नह सागर, साधिक सात सागर, साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है। इतनी विशेषता है कि पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें यदि दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव है तो स्वामित्वकी अपेन्ना उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य कार उत्कृष्टकाल कार समय हैं।

विशेपार्थ—पीत श्रौर पद्म लेश्यावाले दर्शनमोहनीयके क्षपक जीवके श्रन्तिम उत्कृष्ट अनु-भागवन्थके समय वेदनीय, नाम श्रौर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रौर उत्कृष्टकाल एक समय और श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय उपलब्ध होता है। शेष कथन सुगम है।

६६. शुक्त लेश्यवाले जीवोंमें चार पातिकर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीससागर है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्टकाल साधिक तेनीस सागर है। सायिक सम्यन्दिष्ट जीवोंमें शुक्तलेश्यावाले जीवोंके समान भन्न है।

विशेषार्थ--शुक्तलेश्यामें वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्भृहते श्रीर उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। कारण कि शुक्रलेश्याका यही काल है। इतने काल तक इसके निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता रहता है। शेष कथन सुगम हैं।

९७. खद्दम० सुकले०भंमो । उवसम० सत्तम्णां क० उक्क० एग० । अणु० जह० उक्क० अंतो० । एवं सम्मामि० । सासणे सत्तम्णां क० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० छावलियाओ । प्रविर घादि०४ उक्क० एग० ।

९८. सण्णीसु पुरिसभंगो। आहारा० ओघभंगो। णवरि अणु० बादरएइंदियभंगो। अणाहारा० कम्मइगभंगो।

# एवं उक्कस्सं समर्च

१६. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४ गोदं च जह० अणु० जृह० उक्क० एग०। अज० तिभंगो। वेद-णामा० जह० जह० एग०, उक्क०

हिं , चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें शुक्रालेश्यावाले जीवोंके समान भङ्ग हैं। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कमोंके उद्घृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उद्घृष्टकाल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उद्धृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिये। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कमोंके उद्धृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उद्धृष्टकाल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उद्धृष्टकाल छह आवली है। इतनी विशेषना है कि चार घातिकमोंके उद्धृष्ट अनुभागवन्धका उद्धृष्टकाल एक समय है।

विशोपार्थ — उपराम सम्यक्त्वमें चार घातिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उन्कृष्ट संक्लेशवाले, मिध्यात्वके अभिमुख जीवके अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है। तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अन्तिम उन्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्मृहूर्त कहा है। यह प्रकृपणा सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंके इसी प्रकार घटित हो जाती है, इसलिए इसमें उक्त सातों कर्मों के उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका काल उपशामसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान कहा है। सासाद्नसम्यग्दृष्टि जीवके चार घातिकर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिध्यात्वके अभिमुख अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धके समय होता है और वेदनीय, नाम व गोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्चविद्युद्ध जीवके होता है। तथा सासादन सम्यन्द्रका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल छह आविल है, इसलिए इसमें चार घातिकर्मोंसे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल हि। तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल हे। समय तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल हे आविल कहा है।

है। इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान है। अनहारक जीवोंमें आधिक समान मुझ की इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान है। अनहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—श्राहारक जीयोंका उत्कृष्टकाल श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति भी इतनी ही है, इसलिए श्राहारक जीयोंमें श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका काल बादर एकेन्द्रियोंके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ।

६६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेत्ता निर्देश दा प्रकारका है—अपेघ और आदेश। अपेचसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका जघन्य और उक्षुष्ट काल एक समय

चत्तारि समयं। अज० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा। आउ० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं आउ० यम्न अणाहारग ति। एवं ओघमंगो मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छादि०। णकरि भवसि० अणादियो अपज्जवसिदो णित्थ।

है। श्रजधन्य अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं। वेदनीय श्रौर नामकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल चार समय है श्रजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। श्रायुकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल चार समय है। श्रजधन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल चार समय है। श्रजधन्य अनुभागवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल श्रन्तमूह्त है। इसी प्रकार आयुकर्मका विचार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। इसी प्रकार श्रोधके समान मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, अचजुदर्शनी, भव्य और मिश्याद्यष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि भव्योंमें श्रनादि-श्रनन्त भङ्ग नहीं है।

विशेपार्थ--चार घातिकर्मौका जघन्य श्रमुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है तथा गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्य सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके अभिमुख जीवके बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इन पाँच कर्मोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य त्र्यौर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धके तीन भङ्ग है-अनादि-श्रनन्त, श्रनादि-सान्त श्रौर सादि-सान्त। सादि-सान्त श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रन्तर्महूर्त श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्थपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। खुलासा इस प्रकार है-किसी एक जीवने उपरामश्रेणि पर त्राराहण किया और उतर कर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर वह चपकश्रीण पर त्र्यारोहण करके उक्त कर्मीका जघन्य श्रनुभागवन्ध करता है। तब उसके उक्त चार कर्मीके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमेहुर्त उपलब्ध होता है। श्रीर यदि कोई श्रर्ध-पदगल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उपशान्तमाह हो गिरता है नथा अन्तमें त्तपकश्रेणि पर त्रारोहण कर मुक्ति लाभ करता है तब उसके उक्त कर्मीके श्रजघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण उपलब्ध होता है। वेदनीय श्रीर नाम-कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीवके होता है, इसलिये इसका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि जो सम्यग्द्रष्टि या मिथ्याद्रष्टि जीव एक समय तक श्रजघन्य श्रनुभागवन्य करके जघन्य अनुभागवन्य करने लगता है उसके इनके श्रजघन्य श्रनुभाग बन्धका एक समय काल ही उपलब्ध होता है। इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। कारण यह है कि इन दोनों कर्मीका जघन्य अनुभागबन्ध सूच्म एकेन्द्रियों में नहीं होता. उनके निरन्तर अजघन्य अनुभागबन्ध होता रहता है और उनकी उत्कृष्ट कायस्थित असंख्यात लोकप्रमाण कही है। आयुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समयका तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धके जघन्य काल एक समयका खुलासा नाम और गोत्रकर्मके समान है। आयुक्रमका निरन्तर अन्तर्मुहूर्त काल तक बन्ध होता है, इसलिये इसके श्रजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्महूर्त कहा है। गोत्रकर्मका जघन्य श्रनुभागबन्ध सातवीं पृथिवीके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित होने पर होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। १००. णिरएसु घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० बेसमयं। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०। वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० चतारि समयं। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०। गोद० जह० अण० जहण्णुक० एग०। अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग०। एवं सत्तमाए पुढवीए। पढमाए याव छद्धित्ति तं चेव। णवरि अण्णप्णणो द्विदो माणिद्व्या। गोद० जह० जह० एग०, उक्क० चतारि समयं। अज० जह० एग०, उक्क० भवद्विदी माणिद्व्या।

१०१. तिरिक्खेसु घादि०४ गोद० जह० जह० एग०, उक्क० बेसमयं। अज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं०। वेद०-णामा० ओघं। एवं अब्भवसि०-असण्णीसु।

इसके अजघन्य अनुभागवन्धका काल जिस प्रकार चार घातिकर्मीका घटित करके वतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यहाँ आंघके समान मत्यज्ञानी आदि छह अन्य मार्गणाओंका निर्देश किया है सो इनमें भव्यमार्गणाके सिवा शेप मार्गणाओंमें स्वामित्वकी अपेचा कुछ भेद रहने पर भी कालप्ररूपणा आघेषके समान अविकल वन जाती है, इसलिए इनमे कालका निर्देश आंघके समान किया है।

१००. नारिकयोंमें चार घानिकर्मों के जघन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। वेदनीय और नामकर्मक जघन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। योत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्य कार एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सातवी पृथिवीमें जानना चाहिये। पहली पृथिवीमें लेकर छटवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिये। गोत्रकर्मके जवन्य अनुभागवन्यका जवन्य काल एक समय है। और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी भवस्थित प्रमाण कहना चाहिये।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारिकयोंमें और प्रत्येक पृथिवीमें चार घातिकर्मीका जवन्य अनुभाग-बन्ध सम्यग्रहिष्ट सर्वविशुद्धके होता है। इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। सामान्य नारिकयोंमें और सातवीं पृथिवीमें गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह हैं कि यहाँ गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध होनेके बाद ऐसा जीव कमसे कम अन्तर्मुहूर्त काल तक नियमसे नरकमें रहता है। प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव करता है, इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०१. तिर्यक्कोंमें चार घातिकर्म श्रौर गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रनन्तकाल है। वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग ओघके समान है। इसी प्रकार अभव्य श्रौर ऋसंझी जीवोंमें जानता चाहिए। पचेन्द्रियतिर्यक्त त्रिकमें चार घातिकर्मीका भङ्ग उत्कृष्टके

पंचिदियतिरिक्ख॰ ३ घादि०४ उकस्सभंगो । वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी० । पंचिदियतिरिक्खअपज० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सन्वअपजत्तगाणं तसाणं थावराणं च सुदूम-पजत्तगाणं च ।

१०२. मणुस०३ घादि०४ जह० ओघं। अज० अणुकस्सभंगो। वेद०-णामा-गोदा० पंचिंदियतिरिक्खभंगो।

१०३. देवाणं घादि०४ जह० णिरयभंगो। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०। वेद०-णामा-गो० तं चेव। णविर जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। एवं सच्वदेवाणं अप्पप्पणो द्विदी भाणिदव्वा। णविर अणुदिस याव सच्वद्वा ति गोदस्स जह० अणु० जह० एग०, उक्क० बेसमयं। अज० जह० एग०, उक्क० अप्पप्पणो भवद्विदी०।

समान है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके अजधन्य अनुभागवन्यका जधन्यकाल एक समय है और उत्कष्टकाल चार समय है। जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल कायस्थित प्रमाण है। पंचेन्द्रियतिर्यक्ष अपर्याप्तकोंमें चार धातिकर्मीक जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल दो समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है उत्कष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल चार समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल चार समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सव अपर्याप्त त्रस और स्थावर तथा सूद्म और उनके पर्याप्तक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ--तिर्येख्वोमें और इनके अवान्तर भेदोंमें कालका विचार स्वामित्व और काय-स्थितिको ध्यानमें रखकर कर लेना चाहिये। विशेषता इतनी है कि यहाँ चार घातिकर्म और गोत्र-कर्मका जवन्य अनुभागवन्ध मूलोबके समान सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके अजधन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थिति प्रमाण वन जाता है। इसी प्रकार यहाँ वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका विचार कर काल ले आना चाहिए।

१०२. मनुष्यत्रिकमें चार घातिकमिक जघन्य श्रानुभागवन्धका काल श्रोघके समान है। श्राजघन्य अनुभागवन्धका काल श्रानुत्कष्टके समान है। वेदनीय नाम श्रीर गोत्रकर्मका भङ्ग पंचेन्द्रिय तिर्यक्कोंके समान है।

१०३. देवों में चार घातिकर्मी के जघन्य अनुभागवन्यका काल नारिकयों के समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेनी स सागर है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मका वहीं भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। इसी प्रकार सब देवों के जानना चाहिए। किन्तु अजघन्य अनुभागबन्धका उद्धृष्ट काल अपनी-अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी भवस्थित प्रमाण है।

विशेषार्थ-नार्कियोंसे देवोंमें दो विशेषनाएँ हैं। प्रथम नो यह कि देवोंमें और उनके श्रवान्तर

१०४. एइंदि० बेइंदि०-तेइंदि० न्वदुरिंदि० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० बेसमयं। अज० जह० एग०, उक्क० अणुक्कस्सभंगो। वेद०-णामा-गो० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। अज० अणुक्कस्सभंगो। णवरि एइंदि० गोद० जह० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं०।

१०५. पंचिदि०-तस०२ सत्तरणं क० जह० ओघं। अजहण्ण० ओघमंगो। णविर कायद्विदी माणिद्व्वं। पुढवि०-आउ०-बाद्रवणप्फदिपत्ते०-णियोद० सत्तर्णं क० जह० पंचिदि०तिरि०अपज्ञत्तमंगो। अज० सव्वाणं अप्पप्पणो अणुक्कस्समंगो। तेउ०-वाउ० एवं चेव। णविर गोद० घादीणं मंगो कादव्वो।

भेदों में गांत्रकर्मका स्वामित्व सामान्य नारिकयों के समान न हांकर दूमरी पृथिवीं के समान है, इस-लिए यहाँ गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल वेदनीय और नामकर्मके साथ कहा गया है। दूसरे अनुदिशमें लेकर आगे गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व सम्यग्हिष्ट संक्षिष्ट परि-णामवाले जीवको प्राप्त होता है और इसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय है इसलिए अनुदिश आदिमें गोंत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। शेप कथन सुगम है।

१०४. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रय जीवोंमं चार घातिकमींके जवन्य श्रनु-भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उक्ष्म्य काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उक्ष्म्य काल अनुत्कृष्टक समान है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका श्रनुत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें गात्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीव पर्याप्त अवस्थामें पूर्ण विद्युद्ध होकर करते हैं। इससे इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। ऐसे ये एकेन्द्रियादिक जीव चार घाति-कर्मीका जघन्य अनुभागवन्ध मर्वविद्युद्धि होकर करते हैं इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका भी जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। शेप कथन सुगम है।

१०५. पंचेन्द्रियद्विक श्रोर त्रसद्विकमें सात कर्मीकं जघन्य श्रनुभागवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रजघन्य अनुभागवन्धका काल भी श्रांघके समान है। इतनी विशेषता है कि कायस्थित कहनी चाहिये। पृथिवीकायिक, जलकायिक, बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर श्रोर निगोद जीवोंमें सात कर्मीके जघन्य श्रनुभागवन्धका काल पंचेन्द्रियतिर्यश्च श्रप्याप्तकोंके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका काल सबका श्रपने-श्रपने श्रनुत्कृष्टके समान है। श्रामकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भन्न घातिकर्मोंके समान करना चाहिये।

विशेषार्थ—पंचेन्द्रियद्विक श्रौर त्रसद्विककी कायस्थितिका निर्देश उत्कृष्ट कालका निर्देश करते समय कर श्राये हैं। उसे जानकर यहाँ सात कर्मोंके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध अग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीव सर्वविशुद्ध होकर करते हैं इसलिए श्रग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंमें गोत्रकर्मका काल घातिकर्मोंके साथ

१०६. पंचमण०-पंचवचि० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक० वेसम०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगि० सत्तण्णं क० जह० अज० ओघमंगो । णवरि घादि०४-गोद० अज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं० । एवं णवुंस० ।

१०७. ओरालिका० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अज०जह० एग०, उक्क० बावीसं वाससहस्साणि देस्च०। एवं वेद०-णामा गोदा०। णवरि जह० तिरिक्खोघभंगो। अोरालियमि० घादि०४-गोद० जह० <del>जह०</del> एग०, उक्क० वेसम०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा० अपज्ञत्तभंगो। एवं वेउव्वियमि०-आहारमि०। वेउव्वि-यका० घादि०४ जह० अज० उक्कस्सभंगो। गोद० जह० <del>जह०</del> एग०, उक्क० च्यारि सम०।

कहा है। किन्तु पृथिवीकायिक आदिमें परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीव करते हैं, इसिलए इनके गोत्रकर्मके अनुभागवन्यका काल वेदनीय और नाम कर्मके साथ कहा है। शेप कथन सुगम है।

१०६. पाँच मनोयोगी श्रोर पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्म श्रोर गोत्रकर्मके जघन्य श्रमुमागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल वर्म में में में यह । श्रजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है । वदनीय श्रोर नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल चार समय है । श्रजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है । काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य श्रोर अजन्य श्रमुभागवन्धका काल श्रोघके समान है । इत्नी विशेषता है कि चार घानिकर्म श्रोर गोत्रकर्मके श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रनन्तकाल है । इसी प्रकार नपुंसकवदी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेपार्थ —काययोगी जीवोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है और उनकी काय स्थितिका काल अनन्तकाल है, इसलिए इनमें चार घातिकर्म आर गात्रकर्मके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। परन्तु इनमें वेदनीय और नामकर्मका अजधन्य अनुभागवन्ध असंख्यात लोकप्रमाण काल तक काययोगके सद्भावमें निरन्तर होता रहता है, क्योंकि सूर्म एकेन्द्रियोंकी यही कायस्थिति है और काययोगमें सूर्म एकेन्द्रियोंके इन कर्मीका जघन्य अनुभागवन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ इन दोनों कर्मीके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल आधिके समान असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शोष कथन सुगम है।

१०७. श्रौदारिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मीक जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाइस हजार वर्ष है। इसी प्रकार वंदनीय, नाम श्रोर गांत्रकर्मके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके जघन्य श्रनुभागबन्धका काल सामान्य तिर्यक्रोंक समान है। श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्म और गांत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। वंदनीय श्रोर नामकर्मका भङ्ग श्रपयाप्तकोंके समान है। इसी प्रकार विक्रियकिमिश्रकाययोगी श्रोर श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये। वैकियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मीक जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका कालू, उत्कृष्टके समानहै। गांत्रकर्मके जघन्यअनुभागबन्धका जघन्यका जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका कालू, उत्कृष्टके समानहै। गांत्रकर्मके जघन्यअनुभागबन्धका जघन्यका जघन्यका समयहे श्रीर उत्कृष्ट काल कर्म समय है।

अजि अणुकस्सभंगो । वेद०-णामा० जह० ओघं । अज० णाणावरणभंगो । एवं आहार-कायजोगि०। णवरि गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसमयं। कम्मइ० पंचण्णं क० जह० एग० । अज० जह० एग०, उक्क० तिण्णि समयं । वेद०-णामा० जह० अज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । एवं अणाहार० ।

१०८. इत्थिवे वादि ०४ जह ० जह ० एग ०, उक्क वे सम ० । अज ० जह ० एग ०, उक्क ० पित्रोपमसदपुधत्तं । वेद ० - णामा - गोदा ० जह ० जह ० एग ०, उक्क ० चत्तारि सम ० । अज ० णाणावरणमंगो । एवं पुरिस ० । णवरि घादि ०४ अज ० जह ० अंतो ०, उक्क ० सागरोवमसदपुधत्तं । अवगदवे ० सत्तण्णं क ० जह ० जह ० एग ०, उक्क ० वेसम ० । अज ० जह ० एग ०, उक्क ० अंतो ० ।

१०६, कोधादि०४ घादि०४ गोद० जह० <del>जह०</del> एग०, उ<del>क० वेसम०।</del> अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा० अपज्जत्तमंगो।

अजघन्य अनुभागवन्यका काल अनुत्कृष्टके समान है। वदनीय और नामकर्मके जवन्य अनुभागवन्यका काल श्रोघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्यका काल ज्ञानावरणके समान है। इमी प्रकार आकारक-काययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल दो समय है। कार्मणकाययोगी जीवोमें पाँच कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्थका जघन्य श्रोर उन्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है। वदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल तीन समय है।

विशेषार्थ—इन पूर्वोक्त योगोंका काल और इनमे सात कर्मोंके जवन्य और अजघन्य अन-भागबन्धका स्वामित्व जान कर उक्त काल ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ हमने अलग-अलग खुलासा नहीं किया।

१०८. स्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकमोंके जघन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल हो समय है। अजघन्य अनुभाग वन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल सो पल्प पृथक्त्व प्रमाण है। वेदनीय नाम और गोत्रकमंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। इसी प्रकार पुरुपवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें चार घातिकनोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूत्ते हैं। और उत्कृष्टकाल सो सागर प्रभन्त्व प्रमाण है। अयगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्ध जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूत है।

विशेषार्थ स्त्रोवेदी जीवका जघन्यकाल एक समय है श्रीर पुरुपवेदी श्रन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनमें सात कर्मोंके श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल क्रमसे एक समय ४१ श्रीर श्रन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०६. क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभाग-वन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रौर उःकृष्टकाल देने समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य-काल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त्त है। वदनीय श्रौर नाम कर्मका भंग अपर्याप्तकोंके समान हैं।

- ११०. विभंगे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसग० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्र०। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज० णाणावरणभंगो।
- १११. आभि०-सुद् ०-ओधि० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम०।
  अज० जह० अंतो०, उक्क० छावद्विसागरो० सादि०। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज०
  जह० एग०, उक्क० णाणावरणभंगो। मणपजव० घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क०
  वेसम०। अज० जह० एग, उक्क० पुन्वकोडी दे०। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज०
  णाणावरणभंगो। एवं संजद-सामाइय-च्छेदो०।
- ११२. परिहार० घादि०४-गोद० जह० एग०। अज० जह०अंतो, उक्क० पुत्रवकोडी देख्र०। वेद०-णामा० मणपञ्जवभंगो। एवं संजदासंजदस्स। सुहुमसंपराह० छण्णं क० अवगद०भंगो।
- ११०. विभंगज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गांत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य-काल एक समय है और अकृष्टकाल दे समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और अकृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल ज्ञानावरणके समान है।
- १११. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुनज्ञानी श्रोर श्रविध्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र-कर्मके जयन्य श्रनुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य श्रनुभागवन्धका जयन्यकाल श्रन्तमुहूर्त है श्रोर उत्कृष्टकाल साधिक छ्यासठ सागर है। वेदनीय श्रोर नामकर्मके जयन्य श्रनुभागवन्धका काल श्रोयके समान है। श्रज्यन्य श्रनुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल ज्ञानावरणके समान है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जयन्य श्रनुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल हो समय है। श्रज्यन्य श्रनुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल हो समय है। श्रज्यन्य श्रनुभागवन्धका जयन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल कुत्र कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। वेदनीय और नामकर्मके जयन्य श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रज्यन्य श्रनुभाग बन्धका काल ज्ञानावरणके समान । इसीप्रकार मंयन, सामायिकसंयत श्रोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — श्राभिनिवोधिकज्ञानी श्रादि तीन ज्ञानवालं जीवोंमं चार घातिकमोंका जघन्य श्रानुभागवन्य च्रापकश्रेणिमें होता है। उपशमश्रेणिपर श्रारोहणकर श्रोर उत्तरकर च्रापकश्रेणिपर श्रारोहण करनेमें कमसे कम श्रान्तर्मृहूर्त काल लगता है। तथा गोत्रकर्मका जघन्य श्रानुभागवन्य उत्कृष्ट संक्षेशावाले मिध्यात्वके श्राममुख जीवके होता है। इन जीवोंके गोत्रकर्मका एक वार जघन्य श्रानुभागवन्य होनेपर पुनः उसके जघन्य श्रानुभागवन्यके योग्य यह श्रावस्था श्रान्तमुहूर्तकालके पहले नहीं हो सकती, श्रातः इनमें इन पाँचकर्मोंके श्राचय श्रानुभागवन्यका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा वेदनीय श्रोर नामकर्मका जघन्य श्रानुभागवन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवर्त्तमान मध्यम परिणामवाले किसी भी जीवके हो सकता है। ऐमे जीवके एक बार जघन्य अनुभागवन्य होकर और वीचमे श्रान्य श्रानुभागवन्यका श्रान्तर देकर पुनः जघन्य श्रानुभागवन्य सम्भव है, इसलिए इनमें वेदनीय और नामकर्मके श्राचवन्य श्रानुभागवन्यका जघन्यकाल एक समय कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

११२. परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमं चार घातिकर्म श्रीर गात्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्यकाल श्रन्तर्मुहूर्त्त है श्रीर उत्कृष्टकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। वेदनीय श्रीर नामकर्मका भंग मनःपर्ययक्षानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। सूद्दमसांपरायित जीवोंमें छह

११३. किण्णाए घादि०४ जह० जह० एग०, उक० बेसम०। अज० जह० एग०, उक० तेत्तीसं साग० सादि०। वेद०-णामा-गोदा० जह० ओघं। अज० णाणा- वरणभंगो। णवरि गोद० अज० जह० अंतो०। णील-काऊणं सत्तण्णं कम्माणं जह० पढमपुढविभंगो। अज० अणुकस्स०।

११४. तेउ-पम्मासु घादि०४ जह० एग०। अज० जह० अंतो०, उक्क० बे-अद्वारस साग० सादि०। वेद०-णामा०-गोदा० जह० सोधम्मभंगो। अज० जह० एग०, उक्क० णाणावरणभंगो। सुकाए घादि०४ जह० एग०। अज० अणुकस्सभंगो। वेद०-णामा-गोदा० जह० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। अज० जह० एग०, उक्क० तेतीसं साग० सादि०।

११५. खइगे घादि०४-गोद० जह० एग०। णवरि गोद० जह० एग०, उक०

कर्मीका भङ्ग अपगतवेदी जीवोंके समान है।

११३. कृष्ण लेश्यावालं जीवोमं चार घातिकर्मीकं जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्टकाल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय हे और उत्कृष्टकाल साधिक तेतीस सागर है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका काल आघके समान है। इतनी विशेषता है कि गांत्रकर्मां अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्न है। नील और काषात लेश्यावाले जीवोमें सान कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका काल पहली पृथिवीकं समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल पहली पृथिवीकं समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—कृष्णलेश्यासं चार घातिकर्मोका वन्य सम्यग्दृष्टि सर्वविशुद्ध जीवके होता है इमिलिए इनमें जवन्य अनुभागवन्थका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय कहा है। इस लेश्याम गोन्नका जघन्य अनुभागवन्य सातवीं पृथिवीके नारकीके सम्यक वके अभिमुख होनेपर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्यके समय होता है। यह जीव उसके वाद नरकमें अन्तर्मुहूर्तकाल तक अवश्य रहता है, इसिलिए इसके गोन्नकर्मके अजवन्य अनुभागवन्यका जवन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

११४ पीत और पद्म लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागवन्य का जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है। अजवन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त्त हे और उत्कृष्टकाल कमसे साधिक दां सागर और साधिक अठारह सागर है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका भंग सीधर्मकल्पके समान है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल ज्ञानायरणके समान है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्य और उक्ष्रकाल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्यका काल अनु कृष्टके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—इन लेश्यात्रोंमें ऋपने ऋपने स्वामित्वका विचारकर काल ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका स्पष्टीकरण नहीं किया।

११५. त्तायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म श्रीर गोत्रकर्मके जघन्य श्रानुभागबन्धका जयन्य श्रीर उरकृट काल एक समय है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मके जघन्य श्रानुभागबन्धका

बेसमयं। अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०।

११६. वेदग० घादि०४-गोद० जह० खइग०भंगो। णवरि गोद० जह० जहण्य० एगस०। अज० जह० अंतो०, उक्क० छावद्वि सा०। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज० जह० एग०, उक्क० छावद्वि०।

११७. उवसम० घादि०४-गोद जह० एग०। अज० जह० उक्क० अंतो०। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं सम्मामि०। सासणे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० बेसमयं। अज० जह० एग०, उक्क० छावित्याओ। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज० णाणा०भंगो। आहार० सत्तण्णं कम्माणं जह० ओघं। अज० जह० एग०, उक्क० अंगुल० असंखेज०। एवं कालं समत्तं।

जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजवन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल श्रन्तर्मुहृत्तं है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। वेदनीय और नामकर्मक जघन्य श्रनुभागवन्धका काल ओघक समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—यहाँ गोत्रकर्मकं जवन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उक्ष्रक्रकाल दो समय कहा है सो इसका कारण यह है कि इसका जघन्य अनुभाग चारो गतिके सम्यग्र्हाष्ट्र जीवके उत्क्रष्ट संक्लेश परिणामों से बँधता है। तथा इसे इन परिणामोंका पुनः प्राप्त करनेमे अन्त-मुहूर्त काल लगता है अथवा एक बार उपशमश्रेणीसे उतरकर पुनः उपशमश्रेणीपर चढ़नेका काल अन्तर्मुहूर्त है इसलिए यहाँ गोत्रकर्मक अजघन्य अनुभागवन्भका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन मुगम है।

११६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्म और गांत्रकर्मके न्नघन्य अनुभागबन्धका काल क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंक समान है। इतनी विशेषता है कि गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त्त है। उत्कृष्ट काल छ्वामठ सागर है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका काल आघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छ्वासठ सागर है।

विशापाथ—वेदकसम्यक् वमे गोत्रकर्मका जघन्य श्रमुभागवन्ध मिण्यात्वके श्रभिमुख हुए जीवके जघन्य अनुभागवन्धके समय होता है, इस्लिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रार उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। शेप कथन सुगम है।

११७. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रक्रमके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल आघके समान है। अजघन्य अनुभाग-घन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सम्यगमिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। सासासनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आविल है। वदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका काल काल औघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल जोघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल जोघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल समय है और उत्कृष्ट काल अगुभागवन्धका काल आघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अनुभागबन्धका काल समय है और उत्कृष्ट काल अगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है।

इस प्रकार काल समाप्त हुन्त्र।

# अंतरपरूवणा

११८. अंतरं दुविधं-जहण्णयं उकस्सयं च। उकस्सए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। अोघे० घादि०४ उक्क० अणुभाग० अंतरं केवचिरं० श जह० एग०, उक्क० अणंत० असंखेजा०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा०-गोदा० जह० णात्थ अंतरं। अणु० जह० एग०, उक्क अंतो०। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० अद्ध-पोग्गल०। अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। एवं ओघभंगो अचक्खुदं०-भवसि०।

#### अन्तरप्ररूपणा

११६. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश । ओघसे चार घातिकर्मीक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका कितना अन्तर है ? जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर अन्तरकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्त्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अप्तर समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अप्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर काल नहीं है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है । इस प्रकार औघके समान अच्छुद्र्यानी और भव्य जीवोंक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ--चार घातिकर्मांका उत्कृष्ट अनुभागवन्य जिन परिणामोंके प्राप्त होनेपर होता है वे एक समयके बाद पुनः प्राप्त हो सकते हैं और ऋसंज्ञी तकके जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति ऋनन्त-काल प्रमाण है। इतने कालके भीतर इन कर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नहीं होता, अतएव इन कर्मीके उत्क्रष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। एक समय तक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होकर पुनः उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो सकता है। तथा उपशम-श्रेणिसे उतर कर पुनः उपशामश्रेणि पर चढ़कर उपशान्तमाह होने तकका काल अन्तमहूर्त है. श्रीर बीचमें अन्तर देकर इतने काल तक इन कर्मीका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य हाता है, इसलिए इन कर्मीके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अपकश्रेणिमं उपलब्ध होता है, इसलिए इनके अन्तर-कालका निषेध किया है। जो जीव उपशमश्रेणि पर चढ़कर एक समय या अन्तर्मुहर्त काल तक इनका त्रबन्धक होकर पुनः इन कर्मीका बन्ध करता है उस जीवकी ऋपेचा इनके अनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। आयुकर्मका एक समयका अन्तर देकर उत्कृष्ट अनुसागवन्ध सम्भव है। तथा अर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें त्रौर कुछ कालसे न्यून अन्तमें अप्रमत्तसंयत होकर आयुकर्मका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट त्रानुभागबन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर कुछ कम श्रर्थपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण कहा है। जो जीव अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके बाद एक समय तक उल्हुष्ट अनुभागवन्य करके पुनः अनुकृष्ट अनुभागवन्य करने लगता है उसके आयु-कर्मके श्रनुकुष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय उपलब्ध होता है और जो पूर्वकोटिके प्रथम त्रिभागके श्रायुक्तक अन्तिम समयमे अनुस्कृष्ट अनुभागबन्य करके पुनः उत्कृष्ट श्रायके साथ

११९. णिरएसु सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देख्व०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आउ० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं देख्व०। एवं सन्त्रणिरएसु अप्पप्पणो द्विदी देख्णं कादन्त्रं।

१२०. तिरिक्खेस घादि०४ उक्क० जह० एग०. उक्क० अणंतका०। अणुकस्स० जह० एगसमयं, उक्कस्सयं संखेजसमयं। वेद०-णामा-गोदा० उक्क० जह० एग०, उक्क० अद्धरोग्गल०। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देस्च०। अणु० जह० एग०, उक्क० तिण्णि पिलदो० सादि०।

देव या नारकी होकर यह छह महीना काल शेष रहने पर पुनः अनुःकृष्ट अनुभागवन्ध करता है उसके आयुक्रमंके अनुःकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। यही कारण है कि आयुक्रमंके अनुःकृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है।

११६. नारिकयों में सात कर्मों क उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर फुळ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुक्रमें उत्कृष्ट आंर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम छह महिना है। इसी प्रकार सब नरकों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम अपनी अपनी स्थित प्रमाण कहना चाहिये।

विशेषार्थ—यहाँ सामान्यसे नरकमे यह अन्तरकाल कहा है। इसे उत्कृष्ट और अनुष्ट्रष्ट कालका विचार करके ले आना चाहिए। नरकमें उत्पन्न होनेके वाद पर्याप्त होने पर उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध सम्भव है और उसके वाद अन्तमें वह सम्भव है, इसलिए यहाँ सानों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। प्रथमादि नरकोंमें जिस नरककी जो उत्कृष्ट स्थित है उसका विचार कर उस-उस नरकमें सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१२०. तिर्यक्कोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात समय है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्त अर्धपुद्गल प्रमाण है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागन्वन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पह्य है।

विशेषार्थ—निर्यक्रोंमें चार घानिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पक्रोन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके होता है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मीका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। तथा तिर्यक्रोंमें इन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उत्कृष्ट रूपसे संख्यात समय अर्थात् दो समय तक होता रहता है, इसलिए इनमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात समय कहा है। इनमें वेदनीय, आयु और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संयतासंयत जीवके होता है और तिर्यक्र रहते हुए इनमें संयतासंयत गुणस्थानका कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अन्तरकाल सम्भव है, इसलिए इनमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तराया कर्ति होता तिर्यक्र पृवेकोटिके त्रिभागमें आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका प्रकृष्ट प्रनितम त्रिभागमें उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अनु

- १२१. पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तण्णं क० उक्कः जह० एग०, उक्क० पुन्नकोडि-पुधत्तं। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आयु० तिरिक्खोघं। पंचिदियतिरिक्ख-अपज्ञत्त० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आयु० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। एवं सन्त्रअपज्ञत्ततसाणं थावराणं च सन्त्रसुदुमपज्जत्ताणं च।
- १२२. मणुस०३ घादि०४-आउ० पंचिंदियतिरिक्खभंगो। णवरि घादि०४ अणु० जह० एग०, उक्त० अंतो०। वेद०-णामा-गोदा० उक्त० णत्थि अंतरं। अणु० जह० उक्त अंतो०।

प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है। ऐसा जीव मर कर पुनः तिर्यक्च नहीं होता, इसलिए एक पर्यायमें ही बँधनेवाली आयुकी अपेक्षा यह अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है। तिर्यक्च आयुक्रमेका पूर्वकोटि आयुके प्रथम त्रिभागमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करके और तीन पत्यकी आयुवाला तिर्यक्च होकर वहाँ छह महीना काल शेप रहने पर पुनः अनुकृष्ट अनुभागवन्ध कर सकता है, इसलिए इनमें आयुक्रमेके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पत्य कहा है।

१२१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमं सात कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर पूर्वकांटि प्रमाण है। अनुन्कष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उक्कष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकांमं सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उन्कृष्ट और अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर स्वन्तर है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त जस और स्थावर तथा सब सूद्रम पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य निर्यक्रोंमें पक्रेन्ट्रिय निर्यक्रित्रिककी मुख्यतासे ही आयुक्सके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध किया गया है इसलिए यहाँ आयुक्सका भङ्ग सामान्य निर्यक्क्षोंके समान कहा है। निर्वक्क्षोंमें आयुक्सके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर काल किसी भी निर्यक्कके उपलब्ध हो सकता है यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए। यहाँ सब स्थावर अपर्याप्त जीवोंमें सब सूद्रम अपर्याप्त और सब बादर अपर्याप्त जीवोंका भी अन्तर्भाव हो जाना है, क्योंकि इनकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त कालसे अधिक नहीं है। असअपर्याप्त जीवोंका निर्देश अलगसे किया ही है। इन सब अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त काल होनेसे इनमें पक्रेन्द्रिय निर्यक्क अपर्याप्तकोंके समान अन्तरकाल वन जाता है यह उक्त कथनका नात्पर्य है। शेष कथन सुगम है।

१२२. मनुष्यित्रकमें चार घातिकर्म और आयुक्तमका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्थक्कोंके समान है। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। वदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें उपशामश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव है और इस अपेत्ता इनमें चार घातिकर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त उपलब्ध होता है। इसलिए इनमें उक्त कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मृहूर्त कहा है। इनमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध त्तपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके १२३. देवेस घादि०४ उक्त० जह० एगः, उक्त० अद्वारस साग० सादि०। अणु० जह० एग०, उक्त० वेसम०। वेद०-णामा गोदा० उक्त० जह० एग०, उक्त० तेत्तीसं० देस्रणा०। अणु० जह० एग०, उक्त० वेसम०। आउ० उक्त० अणु० एग०, उक्त० छम्मासं देस्र०। एवं सन्वदेवाणं अप्यप्पणो द्विदीओ णेदन्वाओ।

१२४. एइंदि० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा। बादरे अंगुल० असंखे०। बादरपज्जत्ते संखेजाणि वाससहस्साणि। सन्त्रसहुमाणं उक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा। एवं वणप्कदि-णियोदाणं। सन्वेसिं० अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० सत्तवस्ससहस्साणि सादि०

अन्तरकालका निर्पेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें उपशान्तमोह हो जानेपर इनका बन्ध नहीं होता श्रुन्यत्र सर्वदा इनका अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ख्रोर उन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ख्रोर उन्कृष्ट अन्तर्म अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य ख्रोर उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृतं कहा है। बदापि उपशान्तमोहका मरणकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है पर ऐसा जीव मरकर नियमसे देव ही होता है ख्रीर यहाँ मनुष्यत्रिकका प्रकरण है। इसलिए यहाँ इस कालका महण नहीं किया जा सकता है। शेष कथन मुगम है।

१२३. देवोमे चार घातिकर्मीके उक्षष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साविक अठारह सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साविक अठारह सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है। वेदनीय, नाम और गांवकर्मके उक्षण्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है। इसी प्रकार सब देवोंमें अपनी-अपनी स्थितिको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए।

विशेपार्थ—देवोंमे चार घातिकर्मौका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है। किन्तु यह बात वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके विषयमे नहीं है। उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सर्वार्थ-सिद्धिक देवके भी होता है। यहीं कारण है कि सामान्य देवोंमे चार घातिकर्मौक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर और वंदनीय, नाम व गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। अन्य देवोंमें जिसकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर वहाँ सातों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल ले आना आहिए। उन उन देवोंमें यह अन्तर काल लाते समय यह सामान्य देवोंकी अपंक्षा प्राप्त किया गया सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल विविद्यत नहीं रहता इतना स्पष्ट है। शेप कथन सुगम है।

१२४. एकेन्द्रियों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। वादर एकेन्द्रियों में उत्कृष्ट अन्तर अङ्गलके असंख्यात वें भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकों ने उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। सब सूक्त्मों में उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवों के जानना चाहिए। इन सब जीवों के अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रारम्भके तीनमें साधिक सात हजार

अंतो॰ वणप्फदि॰ तिण्णि बाससहस्साणि सादि॰। अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ बाबीसं-बास॰ सादि॰ [अंतो॰] दस वाससहस्सा॰ सादि॰ अंतो॰।

१२५. पुढवि०-आउ०-तेउ० वाउ०-वणप्फदिपत्ते० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा। बादर० कम्मद्विदी। पञ्जताणं संखेज्जाणि बाससहस्साणि। सन्बाणं अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० सत्त वाससहस्साणि सादि० वे वाससह० सादि० तिण्णि वाससह० सादि०। अणु० जह० एग०, उक्क० अप्पप्पणो पगदिअंतरं। तेउ०-बाउ० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। अणु० अप्पप्पणो पगदिअंतरं।

वर्ष और सूदम तथा निगाद जीवोंमें अन्तर्मुहूर्त हैं। तथा वनस्पतिकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष है। अनुन्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष, अन्तर्मृहर्त, साधिक दस हजार वर्ष और अन्तर्मृहर्त है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय और बाद एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंमें बादर पृथिवी-कायिक पर्याप्त जीवोंकी मुख्यतासे आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल प्राप्त किया गया है। सूच्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और निगाद पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति अन्तर्मुहूर्त तथा बनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति दम हजार वर्ष है। इसलिए इनमें इस कालको ध्यानमें रत्वकर आयुक्रमेंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उक्ष्य अन्तरकाल प्राप्त किया गया है। शेप अन्तरकाल लाते समय स्वामित्व और अपनी-अपनी कायस्थितिको ध्यानमें रत्वकर वह ले आना चाहिए। कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसका अलगसे निर्देश नहीं किया। मात्र जहाँ कायस्थिति अधिक है और अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है वहाँ जो विशेषता है उसका निर्देश हम काल प्ररूपणांक समय कर आये हैं इसलिए उपे जानकर यह अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए।

१२५. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीमकायिक, वायुकायिक श्रीर वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इनके बादरोंमें उत्कृष्ट श्रन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है। तथा इनके पर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट श्रन्तर संख्यात हजार वर्ष है। इन सबके श्रनु कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। श्रायुक्तमंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक सात इजार वर्ष, साधिक दो इजार वर्ष श्रीर साधिक तीन हजार वर्ष है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थित प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तर श्रम्तर क्रम्तर क्रम्पन क्रम्तर क्रमन क्रम्तर क्रमन क्रमन

विशेषार्थ—यहाँ पृथिवीकायिक, जलकायिक स्त्रीर वनस्पतिकायिक जीवोंकी अपेक्षा स्रिप्तिक क्योर वायुकायिक जीवोंमें स्रायुक्तमंके उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालमें कुछ विशेषता कही है। उसका कारण यह है कि पृथिवीकायिक, जलकायिक स्रोर वनस्पतिकायिक स्रायुक्तमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करते हैं इसलिए उनकी पृथिवीकायिक स्रादि पर्याय बदल जाती है, स्रतः इनमें एक पर्यायकी मुख्यतासे ही स्रायुक्तमंके उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट सन्तरकाल उपलब्ध किया गया है। किन्तु स्रिप्तकायिक स्रोर वायुक्तिक जीवोंकी यह बान नहीं है। व नियमसे तिर्यस्त्रायुका ही बन्ध करते हैं। इसलिए इनमें

१२६. बोइंदि०-तोइंदि०-चदुरिंदि०पज्ञत्त० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वाससह०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० चत्तारि वासाणि देस्र० सोलसरादिंदियाणि सादि० [दोमासाणि देस्र०]। अणु० जह० एग०. उक्क० पगदिअंतरं।

१२७. पंचिंदि०-तस०२ घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। अणु० ओघं। आउ० [उक्क० अणु०] जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। अणु० ओघं। वेद०-णामा-गोदा० उक्क अणु० ओघं।

१२८ पंचमण०-पंचवचि० घादि०४-आउ०र् र्जाह० एग० रे उक्क० अंतो०।
अण० जह० एग०, उक्क० वेसम०। वेद० णामा०-गोदा० उक्क० अण० णात्थ अंतरं।
काय-जोगि० घादि०४ उक्क० अणु जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा-गोदा० उक्क०

आयुक्तमं ६ उक्छ अनुसानवन्धका उक्छ व्यन्तरकाल प्राप्त करनेसे ऐसी कोई दाधा नहीं आती, अतः कार्यास्थितिके बारम्ससे और अन्तमे उक्छ अनुसागवन्धक करा है इनमें आयुक्तमंके उक्छ अनुसागवन्धका उक्छ व्यन्तरकाल ले आनः नाहिए। यही कारण है कि यहाँ यह कायस्थिति प्रमाण कहा है। शेष कथन सुनम है।

१२६. इंग्नियं, ड्रान्ट्रियं, चारिन्द्रियं तथा उने हे पयात जीयोमे सात कमें कि उद्धृष्ट अनु-भागवन्यका जधन्य अन्तर एक समय है और उन्धृष्ट अन्तर हो समय है। अमुन्द्रृष्ट अनु-भागवन्यका जबन्य अन्तर एक समय है और उन्धृष्ट अन्तर हो समय है। आयुक्मके उद्धृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय है और उन्धृष्ट अन्तर कुछ क्या चार वर्ष, साधिक सोलह दिन-रात और कुछ कम हो महीना ै। अनुष्टृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रशृतिबन्धके अन्तर्क समान है।

विश्वापार्थ होन्द्रियोकी उद्विष्ट अवस्थिति वारह वर्ष, ब्रीन्द्रियोकी उनचास दिन रात श्रोर चतुर्रिन्द्र्याकी छुठ महीना है। इस कीवोमें आयुकर्मका उन्ह्रेष्ट अनुभागवन्य होने पर इनकी द्वीन्द्रि-यादि पर्याय छूट जाती है, इसलिए उनमें प्रथम त्रिभागके प्रारम्भमे और भवस्थितिके अन्तमें आयु-वर्मका उन्ह्येष्ट अनुभागवन्य कराकर उन्ह्येष्ट अनुभागवन्यका उन्ह्येष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए।

१२७. पञ्चेन्द्रिय द्विक और त्रसद्विक जीवोंमं चार प्राति हमें है उक्कष्ट अनुमागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर कायिस्थित प्रमाण है। अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोषक समान है। आयुकर्मक उन्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर आपके समान है। बंदनीय, नाम और गोबकर्मके उक्कष्ट और अनुन्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर आपके समान है।

विशेषार्थ-पञ्चोन्द्रयहिक और त्रमहिककी कायस्थितिका पहले निर्देश कर आये हैं। उसके प्रारम्भमें और अन्तमें आयुक्रमके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करानेमें आयुक्रमके उत्कृष्ट अनुभागक्यका अन्तरकाल आ जाता है। शेष कथन सुगम है।

१२८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीयोमे चार वातिकमे और आयुकर्मके उन्हृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय और उन्हृष्ट अन्तर अन्तमुंहृते हैं । अनुश्हृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं। अपेर उन्हृष्ट अन्यर वो समय है। बेदनीय नाम और गोत्रकर्मके उन्हृष्ट और अनुन्हृष्ट अनुनागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। काययोगी जीयोमें चार घातिकर्मीके

१ मृलप्रती आउ० उक्क० जह० अंतो० इति पाटः । २ मृलप्रती वाससहस्साणि इति पाटः ।

यात्य अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आउ० [उक्क०] जह० एग०, उक्क० अंतो० । [अणु०] जह० एग०, उक्क० पगदिअंतरं । ओरालियका० मणजोगिमंगो । णवरि आउ० अणु० जह० एग०, उक्क० सत्तवाससहस्साणि सादि० ।

१२६. ओरालियमि० सत्तण्णं क० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । आउ० अपजत्त-मंगो । एवं वेउव्वियमि०-आहारमि० । णवरि आहारमि० आउ० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । वेउव्विय० अद्वण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम० । एवं आहारका० । कम्मइ० सत्तण्णं क० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । एवं अणाहार० ।

उत्कृष्ट श्रोर श्रनुःकृष्ट श्रनुभागवन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मक उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रेनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुःकृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है। श्रोदारिक काययोगी जीवोंमें मनायांगी जीवोंके समान भन्न है। इननी विशेषता है कि आयुकर्मक श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक सान हजार वर्ष है।

विशेषार्थ — पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार धातिकर्म और आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके योग्य परिणाम एक समय और अन्तर्मुहूर्नके वाद होते हैं, इसिलए इनमें उक्त कमोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्न कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है। ओदारिककाययोगी जीवोमें आयुक्रमंके सिवा यह अन्तरकाल इसी प्रकार प्राप्त होता है। मात्र औदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है, इसिलए इसमें आयुक्रमंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कहा है। काययोगी जीवोंमें चार धातिक्रमीका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक समयके वाद इसिलए बन जाता है कि अन्य काययोगोंमें ऐसे परिणाम एक समयके वाद हो सकते हैं, अतः इनमें चार धातिक्रमीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। इनमें वेदनीय, नाम और गोत्र-कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपशमश्रिणकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१२६. औदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुःकृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी आरे आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। वैकियिक काययोगी जीवोंमें आठ कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसी प्रकार आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ— श्रौदारिक मिश्रकाययोगमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके श्रन्तरकालका निषय इमलिए किया है कि इसमे श्रौदारिकमिश्रकाययोगके श्रन्तिम समयमें चार १३०. इत्थि० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेद०-णामा-गोदा० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। अणु० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पित्दिो० सादि०। पुरिस० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० कायद्विदी०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेद०-णामा-गोदा० इत्थिवेदभंगो। आउ० उक्क० णाणा०भंगो। अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। णवंसगे घादि०४ तिरिक्खोघं। वेद०-णामा-गोदा० इत्थिवेदमंगो। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं दे०। अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। अवगदवेदे सत्तण्णं क० उक्क० णित्थ अंतरं। अणु० जह० उक्क० अंतो०।

घातिकर्मोका संक्रिष्ट मिश्यादृष्टिके त्रोर वेदनीय, नाम त्रीर गात्रका सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टिके उन्कृष्ट अनुभागका वन्ध होता है। इसी प्रकार कार्मणकाययागमें भी उक्त कर्मोंके उन्कृष्ट त्रीर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका त्रान्तरकाल न होनेका कारण है। शेष कथन सुगम है।

१३०. स्त्रीवदी जीवोंमें चार घातिकर्मीक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके उत्कृष्ट और श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्ध-का अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागन्थका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ऋौर उत्कृष्ट श्चन्तर साधिक पचवन पत्य है। पुरुषवेदी जीवोंमें चार घािकमोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायम्थिति प्रमाण है। अनुःकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका भक्क स्वीवदी जीवोंके समान है। त्रायुकमक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धक। जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधक तेतीस सागर है। नपुंसक-वेदी जीवोंमें चार घानिकर्मोका भङ्ग सामान्य नियञ्चोंके समान है । वेदनीय, नाम श्रौर गांत्रकर्मका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकांटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अवगतवेदी जीवोंमें उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुःकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रन्तर्भृहर्त है।

विशेषार्थ—स्तिवदमे वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रीणमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषंध किया है। इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल यद्यपि उपशामश्रीणमें सम्भव है पर इनकी बन्धन्युच्छित्तिके पहले ही स्तिवेदका उद्य नहीं रहता, इसलिए इसमें इन तीन कर्मीके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भी अन्तरकाल नहीं बनता। देवियोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचवन पत्य है, इसलिए इसमें आयुक्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अनुनागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य कहा है। क्योंकि जो पूर्वकोटिकी आयुवाला मनुष्य प्रथम त्रिभागमें आयुक्मका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है, पुनः पचवन पत्यकी आयुवाली देवी होकर वहाँ छह महीना काल शेष रहने पर पुनः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है उसके आयुक्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य उपलब्ध होता है। नपुंसकवेदी जीब

१३१. कोभादि०४ घादि०४-आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेद०-णामा-गो० उक्क०अणु० णित्थ अंतरं। णविर लोमे मोहणी० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०।

१३२. मदि०—सुद० घादि०४ तिरिक्खोघं। आउ० उक्त० घादिमंगो। अणु० ओघं। वेद०-णामा-गोदा० उक्त० अणु० णित्थ अंतरं। एवं असंजद०—मिच्छादि०। विमंगे घादि०४ णिरयोघं। वेद०-णामा-गोदाणं उक्त० अणु० णित्थ अंतरं। आउ० उक्त० जह० एग०, उक्त० अंतो०। अणु० जह० एग०, उक्त० छम्मासं देस्रणं।

आयुकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य करके पुनः नपुंसकवेदी नहीं होते, इसलिए इनमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोदिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण कहा है। अवगतवेदी जीवों- में चार चानिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्य उपशमश्रीण गिरनेवाले जीवके अपगतवेदके अन्तिम समयमें होता है और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य अपकश्रीणेमें होता है, इसलिए इनमें उक्त मान कर्मीके उक्षय और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यके अन्तरकालका निपेध किया है। शेप कथन सुगम है।

१३१. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमं चार घातिवर्म और आयुकर्मके उत्हृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्हृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि लाभकपायवाले जीवोंमं मोहनीयके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

बिशेपार्थ—जो जीव उपशमश्रेणि पर त्राराहण करता है उसके क्रोध, मान त्रीर माया कषायका त्रभाव होकर लोभकपायके सद्भावमं मोहनीय कर्मकी वन्धव्युच्छिति होती है त्रीर ऐसा जीव सूक्तमसाम्परायमें मरकर देव पर्यायमें यदि उत्पन्न होता है तो वहाँ भी लोभकपायका सद्भाव बना रहता है, इसलिए लोभकपायमे मोहनीयके त्रात्तकष्ट अनुभागवन्धका त्रात्तरकाल बन जाता है। श्रव यदि यह जीव दसवें गुणस्थानमें एक समय तक रहकर मरता है तो एक समय अन्तरकाल उपलब्ध होता है त्रीर यदि अन्तर्मुहूर्त रहकर मरता है तो अन्तर्मुहूर्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है वि लोभकपायमें मोहनीयके अनुष्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेप कथन सुगम है।

१३२. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंगे चार घातिकर्मीका भङ्ग सामान्य तिर्यक्कोंके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका भङ्ग घातिकर्मीके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका भङ्ग श्रोघके समान है। वंदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार श्रमंयत और मिण्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। विभङ्गज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग सामान्य नारिक्योंके समान है। वंदनीय, नाम श्रौर गात्रकर्मके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रुक कम छह मास है।

विशेषार्थ—मत्यज्ञान श्रोर श्रुताज्ञानमं संयमके श्रिभमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें वेदनीय, नाम श्रोर गात्रकर्मका उत्कृष्ट श्रमुभागवन्य होता है, इसलिए इनमें इन कर्मीके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यके अन्तर कालका निषेध किया है। विभङ्गज्ञानमें श्राय्कर्मका उत्कृष्ट श्रमु- १३३. आभि०-सुद०-ओघि० सत्तण्णं क० उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० जहपूर्० एग०, उक्क० अंतो०। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० छावद्वि० देख्र०। अणु० ओघं। एवं ओघिदं०—सम्मादि०। मणपज्जव० सत्तण्णं क० उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० जहण्णु० अंतो०। आउ० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० पुन्तकोडितिभागं देख्र०। एवं संजद-सामाइय-च्छेदो०। णवरि सामाइय-च्छेदो० सत्तण्णं क० अणु० णित्थ अंतरं।

१३४. परिहारः घादि०४ उक्क० अणुक्क० णित्य अंतरं। वेद०-णामा गोदा० उक्क० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडि० देग्र०। अणु० जह० एग०, उक्क० वेसम०।

भागबन्ध तिर्यञ्च श्रोर मनुष्यके होता है, इसलिए इसमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्चन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१३३. श्रामिनियोधिकज्ञानी. श्रुतज्ञानी और श्रुविध्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रुतु-भागवन्यका अन्तरकाल नहीं हैं। अनु कृष्ट श्रुनुभागवन्यका जवन्य श्रुन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रुन्तर श्रुन्त हैं। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रुनुभागवन्यका जवन्य श्रुन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रुन्तर कुल कम छ्यासठ सागर है। श्रुनुकृष्ट श्रुनुभागवन्यका श्रुन्तर श्रोषके समान है। इसी प्रकार श्रुविध्दर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्यश्रज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रुनुभागवन्यका अन्तरकाल नहीं है। श्रुनुकृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य और उत्कृष्ट श्रुन्तर श्रुन्तर्मुहृत्ते हैं। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रुनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय हें श्रीर उत्कृष्ट श्रुन्तर एक पूर्वकोटिका उद्ध कम विभाग प्रमाण है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके सात कर्मोंके श्रुनुकृष्ट श्रुनुभागवन्यका श्रुन्तरकाल नहीं है।

विशोषार्थ- त्राभिनिवोधिक त्रादि तीन ज्ञानोंमें चार घातिकर्मौका उत्कृष्ट त्रनुभागवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमे होता है और वदनीय, नाम व गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य चपकश्रेणिमें होता है। इसलिए इनमें उक्त सात कर्मीक उक्कप्ट अनुभागवन्यके अन्तरकालका निषंध किया है। इनमें उक्त सातों कर्सोंके अनुसृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल उप-शमश्रीणकी अपेक्षा वन जाता है जो जवन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुहूर्त उपलब्ध होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। यद्यपि अभिनियोधिक आदि तीनों ज्ञानोंका उक्ष्य काल चार पूर्वकोटि श्रधिक छ्यासठ सागर है, पर यहाँ श्रायुक्तमक उन्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इयासठ सागर ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर वेदकसम्यक्ष्वकी मुख्यतासे ही यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है। मनःपर्ययज्ञानमें असंयमके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमे चार घाति-कमौंका उक्ष्म अनुभागबन्ध होता है स्त्रीर बंदनीय नाम व गोत्रकर्मका उक्ष्म स्त्रानामन्य सपक-श्रेणिमें होता है, इसलिए इसमें इन सात कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इसमें इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहर्त कहनेका कारण यह हैं कि यह जीव उपशमश्रेणि पर चढ़कर अन्तर्मुहूर्त काल तक इनका श्रवन्थक रहता है। सामायिक और बेदोपस्थापना संयम नीवें गुणस्थान तक ही होने हैं, इसलिए इनमें श्रायुके सिवा शेष सात कर्मोंके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता, इसलिए उसका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

१३४. परिहारविद्युष्टसंयत जीवोंमें चार वातिकर्मोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जयन्य श्रन्तर एक

अथवा 'उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० एग०। आउ० मणपञ्जवभंगो । सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं उक्क० अणुक्क० णित्थ अंतरं । संजदासंजद० सत्तण्णं क० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । आउ० पिहारभंगो ।

१३५. चक्खुदं० तसपज्ञत्तमंगो । किणाए घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। अणु० जह० एग०, उ० बेसम०। वेद०-णामा-गोदा० [ उक्क० अणु० ] जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देख०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आउ० [ उक्क० अणुभा० ] जह० एग०, उक्क० अंतो०। अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं देख०। एवं छण्णं लेस्साणं आउ० सिरसमंतरं। णील-काऊणं सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उ० सत्तारस सत्त साग० देख०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। तेउ०-पम्मा० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० बे अट्ठारस० सादि०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेदणी० णामा-गो० उक्क० णित्थ अंतरं। अणु०-एग०। सुकाए घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० अट्ठारससा० सादि०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा-गोवा० उक्क० अट्ठारससा० सादि०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा-गोवा० उक्क० अणु० ओघं।

समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। अथवा इन ६ उत्कृष्ट अनुभागवन्यका अन्तरकाल नहीं है और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य और उ कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। आयुकर्मका भन्न मनःपर्ययज्ञानी जीवोंक समान है। सूद्त्मयाम्परायमंयत जीवोंमें छह कर्मीक उन्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। संयतामंयत जीवोंमें सात कर्मीक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। आयुकर्मका भन्न परिहारिवशुद्धसंयत जीवोंक समान है।

१३५. चतुःदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। कृष्णलेश्यावाले जीवोंमे चार घातिकमीके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उक्ष्य अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम त्रौर गोत्रकर्मके उन्कृष्ट त्रानुभागवन्धका जघन्य त्र्यन्तर एक समय हे त्र्यौर उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उरकृष्ट अन्तर दो समय है। त्रायुकर्मके उरकृष्ट त्रानुभागबन्धका जघय अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है। इसी प्रकार छह लेश्यावाले जीवोंके आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनु-स्कृष्ट अनुभागबन्धका समान अन्तर है। नील और कपोतवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उक्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे कुछ कम सत्तरह सागर व कुछ कम सात सागर है। अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दी समय है। पीत श्रौर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे साधिक दो सागर व साधिक श्रठारह सागर है। श्रनुःकृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट त्रनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। त्रानुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रौर चकुष्ट अन्तर एक समय है। शुक्रलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकमीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक ऋठारह सागर है। ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। वदनीय, नाम और गात्रकर्मके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट त्रनुभागवन्धका त्रान्तर काल त्र्योघके समान है।

१ मूरूप्रतौ अथवा वाउ० इति पाठः।

१३६. अब्भवसि० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं०। अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम०। आउ० मदि०भंगी।

१३७. खइग० घादि०४ उक० जह० एग०, उक० तेत्तीसं सा० सादि०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा-गोदा० ओघमंगो। आउ० [उक्क० अणु०] जह० एग०, उक्क० पुन्तकोडितिभागं देख०। अणु० ओघं।

विशेषार्थ-कृष्णलेश्यावाले जीवोंके चार घातिकर्मोंका उल्कृष्ट अनुभागबन्ध तीन गतिमें सम्भव हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट-अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीम सागर कहा है। जो नरक जानेके सन्माय कृष्णलेश्यावाला जीव है उसके अन्तमं कृष्णलेश्या हो जाती है और नरकसे निकलनेके बाद भी अन्तर्महर्त काल तक यह बनी रहती है, इसलिए साधिक तेतीस सागर काल उपलब्ध हो जाता है। परन्तु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध असंयतसम्यग्दृष्टि, सर्वविशुद्ध नारकीके होता है इसलिए इनके उत्हृष्ट अनुभागवन्यका उत्हृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। कृष्णलेश्यामें त्रायुकर्मका उत्कृष्ट त्रानुभागबन्ध निर्यक्ष त्रीर मनुष्यके होता है, इसलिए इसमें आयकर्मको उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहते कहा है, क्योंकि इनके एक लेश्या अन्त-मंहर्तसे अधिक काल तक नहीं पाई जाती। नील और कापोत लेश्यामें सात कर्मोंका उत्कृष्ट अनु-भागवन्ध नारिकयोंके ही होता है, इसलिए इनमें मातों कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सन्नह सागर और कुछ कम सात सागर कहा है। पीत श्रीर पद्मलेश्यामें चार घाति-कर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध देवगतिमें होता है और देवोंमे पीतलेश्याका मुख्यतासे दूसरे कल्प तक व पद्मलश्याका वारहवें कल्प तक निर्देश किया जाता है। इनकी उक्तप्र आयु क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मीके उरकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध इन लेश्याश्रोंमें सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है, तथा पुनः उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी योग्यता आने तक लेश्या बदल जाती है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इनमें अनुःकृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहनेका कारण यह है कि इनमें इन कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उन्कृष्ट काल एक समय है। शुक्रालेश्यामें चार घाति-कर्मीका उत्कृष्ट अनुभागवन्य सहस्रार करूप तक होता है, इसलिए इसमें इन कर्मीके उत्कृष्ट अनु-भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। शेप कथन सुगम है।

१३६. श्रभव्य जीवोंमं सात कर्मोंक उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रमन्त काल है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रम्तर दो समय है। श्रायु कर्मका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—श्रभन्य जीवोंके एक मिश्यादृष्टि गुणस्थान होता है और संज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रनन्त काल है। इसीसे यहां श्रायु कर्मक अतिरिक्त सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्त काल कहा है। यह स्पष्ट है कि इन मात कर्मोंका उन्कृष्ट श्रनुभागवन्ध संज्ञी, पञ्चन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है। शेष कथन सुगम है।

१३७. चायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमे चार घाति कर्मीके उत्सृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्सृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्सृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। वदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भक्न ओघके के समान हैं। आयु कर्मके उत्सृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्सृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्सृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है।

१३८. वेद्ग० मत्तरणं क० उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० एय० । णवरि घादि०४ अणु० णित्थ अंतरं । आउग० ओधिणाणा०भंगो । उवसम० सत्तरणं क० उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१३६. सासणे घादि०४ उक्क० अणुक्क० णित्थ अंतरं । वेद०-आउ०-णामा-गोदा० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० एग०, उक्क० बेसम० । सम्मामि० सत्तर्णं क० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं ।

१४०. मण्णि० पंचिदियपञ्जतभंगो । असण्णि० सत्तण्णं क० उक्क० जह० एग०,

विशेषार्थ—चायिक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, इसलिए इसमें चार घातिकर्मों के उन्कृष्ट अनुभागवन्थका उक्ष्य अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। उपशमश्रेणिमें क्षायिकसम्यक्त्व भी होता है और इसमें चार घातिकर्मों के अनुन्कृष्ट अनुभागवन्थका अन्तरकाल अन्तर्भुहृते बन जाता है, इसलिए क्षायिकसम्यक्त्व में इन कर्मों के अनुन्कृष्ट अनुभागवन्थका उक्ष्य अन्तर अन्तर्भुहृते कहा है। शेष कथन सुगम है।

१३८. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोमं सात कमीके उन्कृष्ट अनुसागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुसागवन्धका जपन्य और अवृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इतनी विशोषता है कि चार घातिकर्मीके अनुन्कृष्ट अनुसागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुक्सका सङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान है। उपशासम्यग्दृष्टि जीवोमे सात कमीके उन्कृष्ट अनुसागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुन्कृष्ट अनुसागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उक्कष्ट अन्तर अन्तर क्रिन्त है।

विशेषार्थ—वेदकानस्यक्त्यमे चार पालिकमीका उत्कृष्ट अनुसागवन्ध सिण्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमे होता है, इसलिए इतके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थके अन्तरकालका निषेध किया है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ सर्वविशुद्ध अप्रयत्तसंयत जीवके होनेसे इसमें इन तीन कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्थके अन्तरका निषेध किया है। उपशामसस्यक्त्वमें चार घातिकर्मोका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ सिण्यात्वके अभिमुख जीवके अन्तिम समयमें होता है और वेदनीय, नाम व गांत्रक्रमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उपशामश्रीणित सूद्रसमास्परायके अन्तिम समयमें होता है, इरालिए इन माता कर्मोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशाम सम्यक्त्यमें उपशामश्रीणिकी अपेद्रा कमसे कम एक समय तक और अधिकने अधिक अन्तर्मुहूर्त तक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१३६. सामादनसम्यर्दिष्ट जीवोंमें चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, श्रायु, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सम्यग्मिण्याद्दि जीवोंमें सात कर्मीके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यव वमें मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मोका उन्कृष्ट अनुभागवन्य होता है, इसलिए इनके उन्कृष्ट और अनुन्कृष्ट अनुभागवन्यके अन्तरकालका निषेध किया है। किन्तु वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका सर्विविशुद्ध जीवके उन्कृष्ट अनुभागवन्य होता है, इसलिए इसमें इनके उन्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष व्यवन सुगम है।

१५० संज्ञी जीवोंमे पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भक्त हैं। श्रसंत्री जीवोंमे सान कर्मीके

उक्क० अणंतकालं असंखेजा० । अणु० जह० एग०, उक० वेसम० । आउ० उक० जह० एग०, उ० पुन्तकोडितिभागं देख० । अणु० जह० एग०, उक० पुन्तकोडी सादि० ।

१४१. आहार० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० अंगुला० असंखेज०। अणु० ओघं। वेद०-गामा-गोदा० ओघं। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क अंगुल० असंखे०। अणु० ओघं।

## एवप्रकस्समंतरं समत्तं।

१४२. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओये० आदे०। ओये० घादि०४ जह० णित्य अंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। आउ० जह० पग०, उक्क० अंतो०। आउ० जह० वेदणीय-भंगो। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। गोद० जह० जह० अंतो०, उक्क० अद्वपोग्गल०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो। एवं अचक्सुदं०-भवसि०।

उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक

विशेषार्थ—असंज्ञी जीवको पहिली पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुकर्मका अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके पुनः पूर्वकोटिकी आयुवाले असंज्ञियोंमें उत्पन्न कराकर अन्तमें आयुवन्ध करावे और इस प्रकार आयुकर्मके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि ले आवे। शेष कथन सुगम है।

१४१. श्राहारक जीवोंमें चार घातिकर्मों के उत्कृष्ट श्रातुभागवन्थका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके असंस्थातवें भाग प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका श्रन्तरकाल ओघके समान है। वेदनीय, नाम श्रीर गांत्र कर्मका भङ्ग श्रांघके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अङ्गलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ—आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ चार घातिकर्म और आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर काल कहा है। शेष कथन सुगम है।

#### इस प्रकार उस्कृष्ट अन्तर समाप्त हुआ।

१४२. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। अोवसे चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका भंग वेदनीय कर्मके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर्भक्तर है। योर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर्भुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य

१४३. णिरएसु घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्०। अज० जह० एग०, उक्क० वेसमयं। वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्०। अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। आउ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। आउ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० छम्मासं देसणं। गोद० जह० जह० अंतो०, उक्क० तेतीसं सा० देस०। अज० जह० एग०, उ० एग०। एवं सत्तमाए पुढवीए। उवरिमासु छसु तं चेव। णवरि गोद० वेद०भंगो। अप्पप्पणो द्विदीओ देस्रणाओ कादन्वाओ।

त्रान्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार श्रचतुदर्शनी श्रीर भव्य जीवोंके जानना चाहिये।

विशेपार्थ—चार घात कर्मोंका जघन्य अनुभागवन्य स्पक्षेणिमें होता है खतः खोघसे इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। उपशमश्रीणमें चार घाति कर्मोंका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक बन्ध नहीं होता, इसके बाद पुनः उनका यथा-योग्य अजघन्य अनुभागवन्ध होने लगता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्ष्म्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य अनुभागवन्ध बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके भी हो सकता है और इनका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है। यही कारण है कि अघिसे इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यांत लोक प्रमाण कहा है। इनके जयन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सातवीं पृथिवीके नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होनेपर होता है। यह अवस्था पुनः कमसे कम अन्तर्मुहूर्तके बाद या अधिकसे अधिक कुष्ठ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनके बाद उपलब्ध होती है, इसलिए अघिसे इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है।

१४३. नारिकयों में चार घातिकमं के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अंन्तर बुद्ध कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुद्ध कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। अध्युकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुद्ध कम देतीस सागर है। अजघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीमें जानना चाहिए। अपरकी छह पृथिवियोंमें वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें गोन्नकर्मका भङ्ग वेदनीयके समान है। तथा अपनी अपनी कुद्ध कम स्थिति कहनी चाहिये।

विशेषार्थ—नरकमें चार घाति कर्मोका जघन्य अनुभागद्यम्य असंयत सम्यग्दृष्टिके होता है श्रीर इसका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिये यहाँ इनके जघन्य अनुभागद्यका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। वेदनीय श्रीर नामकर्मका जघन्य श्रनुभागद्यन्य सम्यग्दृष्टि या मिश्यादृष्टि दोनोंके परिवर्तमान मध्यम परिणामों से हाता है तथा गात्रका सातवें नरकमें सम्यक्तके अभिमुख हुए जीवके होता है। सातवें नरकमें प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें इस व्यवस्थाको प्राप्त कर कर्मोका जघन्य श्रनुभागद्यका भी कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट श्रन्तर कहा है। गोत्रकर्मका एक बार जघन्य श्रनुभागद्यका जघन्य पुनः वैसी योग्यता श्रन्तमुँ हुर्त काल के पहले नहीं श्राती, इसलिए इस के जघन्य श्रनुभागद्यका जघन्य पुनः वैसी योग्यता श्रन्तमुँ हुर्त काल के पहले नहीं श्राती, इसलिए इस के जघन्य श्रनुभागद्यका जघन्य

१४४. तिरिक्ससु घादि०४ जह० जह० एग०, उ० अद्धपोगालदे०। अज० जह० एग०, उक० वेसमयं। वेद०-णामा० जह० ओघं। अज० जह० एग०, उक० चत्तारि समयं। आउ० जह ओघं। अज० अणुक्कस्सभंगो। गोद० जह० जह० एग०, उक० अणंतकालं० असंखे०। अज० जह० एग०, उक० वेसमयं। पंचिंद०-तिरिक्ख०३ घादि०४ जह० जह० एग०, उक० पुञ्चकोहिपुधत्तं। अज० ज० एग०, उक० वेसमयं। वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक० तिण्णिपलि० पुञ्चकोहिपुधत्तं। अज० जह० एग०, उक० चत्तारिसम०। आउ० ज० जह० एग०, उक० पुञ्चकोहिपुधत्तं। अज० जह० एग०, उक० चत्तारिसम०। आउ० ज० जह० एग०, उक० पुञ्चकोहिपुधत्तं। अज० अण०भंगो। गोद० जह० जह० एग०, उक० पुञ्चकोहिपुधत्तं। अज० उक० चत्तारि सम०।

श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्त कहा है। गोत्रकर्मके जघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है, इसलिए इसके श्रजघन्य श्रमुभागघन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। सातवीं पृथिवीमें यह ओघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए उसमें सामान्य नारिकर्योंके समान श्रन्तर काल कहा है। हाँ प्रारम्भकी छह् पृथिवियोंमें गोत्रकर्मकी वेदनीय श्रीर नामकर्मसे स्वामित्वकी श्रपेचा कोई विशेषता नहीं है, इमलिए इनमें श्रीर सब श्रन्तर तो श्रपनी श्रपनी स्थितिके श्रमुसार सामान्य नारिकर्योंके समान है पर गोत्रकर्मकी श्रपेचा यह अन्तर वेदनीयके समान कहा है। शेष श्रन्तर कालको विचार कर से श्राना चाहिये।

१४४. तिर्यक्रोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुळ कम ऋर्घ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ऋजघन्य ऋनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। वेदनीय श्रीर नाम कर्मके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। त्रायुकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है। गोत्रक्रमेके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उल्कृष्ट अन्तर दो समय है। पचेन्द्रिय तिर्येख्न त्रिकमं चार घातिकमाँके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव प्रमाण है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। वेदनीय श्रीर नाम कर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उक्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटि पृथक्त अधिक तीन परुय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। श्रायुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय है त्रारे उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्व प्रमाण है। त्राजघन्य त्रानुभाग-वन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्टके समान है। गोत्रकर्मकं जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त प्रमाण है। श्राज्यन्य श्रनुभागबन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है।

विशेषार्थ—तिर्यक्वोंमें चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध संयतासंयतके होता है और संयतासंयतका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अतः यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। तिर्यक्वोंमें गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध वादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवके होता है। तथा इनका उत्कृष्ट

१ मूख्यती अञ्च जह जह पुरा इति पाठः।

१४५. पंचिदि० तिरि० अपज्ज० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज जह एग ०. उक वेसम । वेद ० गामा गोदा जह जह ० एग ०, उक ० श्रंती । अज व जह व एग व, उक्क व चारिसम । आउ व जह अज व जह व एग व, उक अंतो । एवं सन्त्रअपजन-सुदूमपजनाणं च।

मणुस०३ घादि०४ जह० णित्थ अंतरं। अंतो । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि वेद ०-णामा गोदा ० अज ० एग०, उक्क० अंतो०।

१४७. देवेस घादि०४ जहरू जरु एगर, उक्कर तेतीसं सागर देखरा। अजरू

श्चन्तर अनन्तकाल है, इसलिए यहाँ गोत्रकर्मक जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्चन्तर श्चनन्त-काल कहा है। पंचेन्द्रिय तियंश्वित्रिकमें संयतासंयत गुणस्थानका उक्तृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है. इसलिए इनमें चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटि पृथक्त प्रमाण कहा है। यदापि इनमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मिध्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले पंचेन्द्रिय जीवके होता है पर ऐसी योग्यता भागभूमिमें सम्भव नहीं, इसलिए इनमें गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर भी पूर्वकाटि पृथक्त प्रमाण कहा है। श्रायुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध भी यहीं कर्मभूमिक पञ्चीन्द्रयतियञ्जन्तिकंक होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी उक्त प्रमाण कहा है। मात्र बंदनीय और नामकर्मके जघन्य अनु-भागका बन्ध भोगभूमि श्रीर कर्मभूमि दोनोंके सम्भव है, इसलिए इनके जवन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पत्य कहा है। इन सब स्थलों में उत्कृष्ट अन्तर लाते समय प्रारम्भमें और अन्तमें जघन्य अनुसागवन्य कराकर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चर्रहए। शेष कथन सुगम है, इसलिए उसका अलग से निर्देश नहीं किया।

१४५. पक्रोन्द्रिय तिर्यक्क अपर्याप्तकींमं चार घातिकमीक जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और अकुष्ट अन्तर दो समय है। वदनीय, नाम और ग्रोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्चन्तर चन्नर समय है। श्रायुकर्मके जवन्य श्रीर श्चजघन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है। इसी प्रकार सब

अपर्याप्त, ऋौर सूद्म पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

१४६ मनुष्यत्रिक में चार घातिकर्मों के जघन्य श्रमुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है। शेष कर्मीके अनुभागबन्धके अन्तरकाल का भंग पचेन्द्रिय तिर्यक्र्वोंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि वेदनीय, नाम और गोत्र-कर्मके अजवन्य अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है।

विशेषार्थ-मनुष्यत्रिकमें चार घातिकमें के अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल उपशम-श्रेणिमें उपलब्ध होता है। तथा इसी प्रकार वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके अजघन्य श्रनुभागबन्ध-का उत्कृष्ट अन्तरकाल भी उपरामश्रेणिमें उपलब्ध होता है। यत: उपरामश्रेणिमें इन सबका बन्ध मनुष्यात्रकमें अन्तर्मुहुर्त काल तक नहीं होता, अतः यहाँ चार घातिकर्मीके अजधन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल तथा वदनीय, नाम गोत्रके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महर्न कहा है।

१४७ देवों में चार घातिकर्मीके जघन्य श्रानुभागध्यक्त जघन्य अन्तर एक समय है और

जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देख्व०। अज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। आउ० णिरयभंगो। गोद० ज० ज० एग०, उक्क० एकत्तीसं० देख्व०। अज० जह एग०, उक्क० चत्तारि सम०। एवं सब्बदेवाणं। णवरि अणुदिस याव सब्बद्धा ति गोद० घादिमंगो।

१४८, एइंदिएसु घादि०४ जह० ज० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा! अष्ठ० जह० एग०, उक्क० वे सम०। वेद०-आउ०-णामा० तिरिक्खोघं। णवरि आउ० अज० उक्कस्स० पगादिश्रंतरं। गोद० ज० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं०। अज० जह० एग०, उक्क० वे सम०। वादरे० अंगुल० असंखे०। पजत्ते संखेजाणि वाससहस्साणि। सुहुम० असंखेजा लोगा।

उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। आयु कर्मका भंग नारिकयों के समान है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। इसी प्रकार सब देवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें गोत्र कर्मका भंग चार घातिकर्मीके समान है।

विशेषार्थ—सामान्यसे देवोंमें चार घातिकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके होत। है। तथा वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके भी होता है, अतः यहां इन छह कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मात्र गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मिध्यादृष्टिके ही होता है और मिध्यादव गुणस्थान अन्तिम मैवेयक तक ही उपलब्ध होता है, अतः यहां गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। भवनित्रक आदि देवोंमे जहां जो स्थिति हो उसे ध्यानमे रखकर अपना अपना यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तर विमानोंमें गोन्नकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टिके ही होता है, इसलिए इनमें गोत्र कर्मका भन्न चार घातिकर्मोंके समान कहा है। सेष कथन सुगम है।

१४८ एकेन्द्रियोमं चार घातिकर्मोकं जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लांक प्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर दो समय हैं। वेदनीय, आयु और नामकर्मका भंग सामान्य तियैचोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आयु कर्मके अजघन्य अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिकच्धके अन्तरके समान है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। बादर एकेन्द्रियोमें जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रियोमें संख्यात हजार वर्ष है। सूद्म एकेन्द्रियोमें असंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मीका जघन्य अनुभागवन्ध वादर एकेन्द्रियोंके होता है और वादर एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। सामान्य तिर्यवन्त्रोंमें वेदनीय, आयु १४९. बेइंदि०-तेइंदि०-चर्दुारिद० तेसिं च पञ्जत० सत्तण्णं क० जह० ज० एग०, उक्क० संखेञाणि वाससहस्साणि । अज० अपञ्जत्तमंगी । आउ० जह० णाणावरणमंगी०। अज० पगादिअंतरं ।

१५०. पंचिदि०-पंचिदियपज्रत्त० घादि०४ जह० अज० ओघं। वेद०-आउ०-णामा० ज० जह० एग०, उक्क० कायष्ट्रिदी०। अज० ओघं। गोद० जह० अंतो०, उक्क० कायष्ट्रिदी०। अज० ओघं। एवं तस-तसपज्रत्त-चक्खुदं०।

श्रीर नामकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण उपलब्ध होता है। यय भी यहाँ इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। एकेन्द्रियोंमं पृथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति बाईस हजार वर्ष है। यदि कोई एकेन्द्रिय पूर्व भवके प्रथम त्रिभागमें श्रायुकर्मका श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध करके बाईस हजार वर्षकी श्रायुवाला पृथिवीकायिक होता है श्रीर वहाँ भवके श्रन्तमें श्रन्तमुँहूर्त काल शेष रहने पर श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध करता है तो आयुकर्मके अजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष उपलब्ध होता है। एकेन्द्रियों में प्रकृतिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर इतना ही है। यही कारण है कि यहाँ श्रायुकर्मके श्रजघन्य अनुभाग वन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान कहा है। एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध वादर श्रमिकायिक श्रौर बायुकायिक जीवोंके होता है। इनका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है, इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रमन्तकाल कहा है। यह सामान्य एकेन्द्रियों की अपेवा श्रन्तरकाल कहा है। बादर एकेन्द्रिय, वादर पर्याप्त एकेन्द्रिय श्रौर सूक्त एकेन्द्रियकी कायस्थिति कमसे श्रङ्गलके श्रसंख्यातचें भागप्रमाण, संख्यात हजार वर्ष श्रौर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। इसलिये इसके अनुसार श्राठों कर्मोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१४६ द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवोंमे तथा उनके पर्याप्तकोंमें सात कर्मों के जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर संख्यात हजार वर्ष है। श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्धका भंग श्रपर्याप्तकोंके समान है। आयुकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका भंग ज्ञाना- वरणके समान है। श्रज्ञघन्य श्रनुभाग वन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है।

विशेषार्थ--इन जीवोंकी कायस्थिति संख्यात हजारवर्ष है। इसलिए इनमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात हजारवर्ष कहा है। आयुकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान कहा है। यहाँ प्रकृतिबन्धमें आयुकर्म का जघन्य अन्तर अन्तर्म अन्तर अन्तर्म उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक बारहवर्ष, साधिक उनचास दिन-रात और साधिक छह महीना प्रमाण कहा है। यहाँ आयुकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका यह अन्तर इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इसके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५० पंचेन्द्रिय श्रोर पञ्चोन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें चार घातिकमों के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघ के समान है। वेदनीय, श्रायु श्रोर नामकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है। गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान है। इसी प्रकार त्रस्त, त्रस पर्याप्त श्रोर चजुदर्शनी जीवोंके जानना चाहिये।

१५१. पुढ०-आउ० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० असंखेआ खोगा।
अज० जह० एग०, उक्क० बेसम०। बादरे कम्मद्विदो०। पज्जत्ते संखेजाणि वाससहस्साणि। एवं वेद०-णामा-गोदाणं। णवरि अज० अपज्जत्तमंगो। एवं आउ० जह०।
अज० पगदिअंतरं कादव्वं। एवं तेउ०-बाऊणं पि। णवरि गोद० णागा०मंगो। वणप्फदिपत्तेय-णियोदाणं च पुढविमंगो। णवरि अप्पप्पणो द्विदीओ कादव्वाओ।

१५२, पंचमण ० पंचवचि० घादि०४ ज० अज० णत्थि श्रंतरं। वेद० आउ०

विशेषार्थ—श्रोधसे चार धातिकर्मीके जघन्य श्रीर श्रजधन्य अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल पक्षेन्द्रयद्विककी मुख्यतासे ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ यह श्रन्तरकाल श्रोध के समान कहा है। किन्तु वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके विषयमें सबेथा यह बात नहीं है, इसलिए इनका विचार स्वतन्त्ररूपसे किया है। उसमें भी यहाँ जिनकी जो कायस्थिति है तन्त्रमाण इन कर्मोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल बन जाता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। श्रस, त्रसपर्याप्त श्रीर चज्जदर्शनी जीवोंमें भी चार धातिकर्मोंका श्रोधके समान श्रीर शेषका श्रपनी श्रपनी कायस्थितिके अनुसार यह अन्तरकाल बन जाता है, इसलिये वह इन जीवोंके समान कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

१५१. पृथिवीकायिक श्रीर जलकायिक जीवों में चार घाति कमों के जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागन्यन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। बादर पृथिवीकायिक जीवों में कर्मस्थित प्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवों में संख्यात हजार वर्ष है। इसी प्रकार वदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके श्रजयन्य श्रनुभागन्यन्धका श्रन्तर काल श्रपर्याप्तकों के समान है। इसी प्रकार श्रायुक्तमके जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर काल है। इसके जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर काल है। इसके जघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तरकाल प्रश्नतिबन्धके श्रन्तर कालके समान करना चाहिये। इसी प्रकार श्राप्तकायिक और वायुकायिक जीवों के भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मका भंग श्रानावरणके समान है। वनस्पतिकायिक प्रत्येक शारीर श्रीर निगोद जीवों में पृथिवी कायिक जीवों के समान भंग हैं। इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी स्थिति करनी चाहिये।

विशेपार्थ—पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल ध्यसंख्यात लोक प्रमाण है। इसीसे इन जीवोंमें चार घातिकमींके जघन्य धनुभागवन्यका उत्कृष्ट धन्तर ध्यसंख्यात लोक-प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि कायस्थितिक प्रारम्भमें और धन्तमें बादर पर्याप्त कराके इन कमींका जघन्य अनुभागवन्य कराकर यह धन्तरकाल ले धावे। यहाँ शेष चार कमींके जघन्य अनुभागवन्यका धन्तर काल भी इसी प्रकार ले खावे। पर यह केवल वादर पर्याप्तके ही प्राप्त होता है यह नियम नहीं है। ध्रिप्तकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उक्त प्रमाण कायस्थिति हानसे इनमें भी यह धन्तर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनों कायवाले जीवोंमें गोत्रकर्मक जघन्य अनुभागवन्यका स्वामित्व ज्ञानावरणके समान होनसे इसका भन्न ज्ञानावरणके समान कहा है। यहाँ धन्य जितने कायवाले जीव गिनाए हैं इनमें भी उनकी कायस्थितिको जानकर उक्त धन्तर काल ले धाना चाहिए। कोई विशेषता न होनसे यहाँ उसका धलगसे निर्देश नहीं किया है। शेष कथन सुगम है।

१५२. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रज-घन्य श्रानुभागबन्धका श्रान्तरकाल नहीं है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य श्रानुभागबन्धका णामा० ज० जह० उक्त० श्रंतो० । अज० जह० जह० एग०, उक्त० चत्तारि सम० । गोद० जह० णत्थि अंतरं । अज० [ जहण्णु० ] एग० ।

१५३. कायजोगि० घादि०४ जह० अज० ओघं०। वेद०-णामा० ओघं०। आउ० एहंदियमंगो। गोद० जह० णित्थ अंतरं। अज० ओघं।

१५४. ओरालि॰ घादि॰४ जह॰ [अज॰] णात्थ अंतरं। वेद॰-णामा॰ जह॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ वावीसं वाससहस्साणि देस्थ॰। अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ चचारि सम॰। आउ॰ जह॰ अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ सत्तवाससह॰ सादि॰। गोद॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ तिण्णिवाससह॰ देस्थ०। अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ वेसम॰। ओरालिय-

जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रजघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। गांत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है।

विशेषार्थ—पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें चार घातिकर्मीका जघन्य अनुभाग-बन्ध चपकश्रिणमें होता है! तथा उपशमश्रिणमें योगपरिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि या मिश्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीवके होता है। तथा आयुक्तमंका जघन्य अनुभागबन्ध अन्यतर अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामवाले जीवके होता है। उक्त योगोंमें यह अवस्था अन्तर्मुहूर्तके बाद हो सकती है, इसलिए इनमें इन कर्मोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्तक कहा है। गोत्रकर्मका जघन्य अनुभाग-बन्ध सातवीं पृथिवीमें सम्यक्खके अभिमुख हुए जीवके होता है पर इन योगोंमें एक बार गोत्र-कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध होने पर उसी योगके रहते हुए दूसरी बार वह अवस्था प्राप्त नहीं होती, इसलिए इन योगोंमें गोत्रकर्मक जघन्य अनुभागबन्धका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

१५३. काययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल आघके समान है। वेदनीय और नाम कर्मका मंग ओघके समान है। आयुकर्मका मंग एकेन्द्रियोंके समान है। गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है।

विशेषार्थ — काययोगके रहते हुए गोत्रकर्मका जघन्य श्रानुभागबन्ध दो बार सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य श्रानुभागबन्धका निषेध किया है। शेप कथन सुगम है, क्योंकि पहले उसका विचार कर श्राये हैं।

१५४. श्रीदारिल काययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मों के जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। वेदनीय श्रीर नामकर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम बाइस हजार वर्ष है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। आयुकर्म के जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष है। श्रजघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। श्रीदारिक

मि॰ पंचण्णं क॰ जह॰ अज॰ णात्थि श्रंतरं । वेद॰-आउ॰-णामा॰ अपजचर्भगो । एवं वेउन्वियमि॰-आहारमि॰ । णवरि वेउन्वियमि॰ आउ॰ णत्थि अंतरं ।

१४५. वेउन्वियका० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अज० जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेद०-आउ० णामा० जह० ज० एग०, उक्क० श्रंतो०। अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं। गोद० जह० णित्थ अंतरं। अज० एग०। एवं आहारका०। णवरि गोद० णाणा०भंगो। कम्मइ० सत्तणं क० जह० अज० णित्थ अंतरं। णवरि वेद०-णामा० जह० अज० [एग०]। एवं अणाहारका•।

मिश्रकाययोगी जीवोमे पाँच कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य अनुभाग वन्ध का श्रन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, श्रायु श्रीर नामकर्म का भंग श्रपर्याप्तकोंके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और श्राहारकमिश्रकाययोगी जावों में जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे श्रायु कर्मका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ - श्रीदारिक का प्रयोगमें चार घातिकर्मीका जवन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रीणमें होता है और उपरामश्रेणिमें उपशान्तमोहक कालमें श्रोदारिककाययोगका काल श्रन्प है. इसलिए इसमें चार घातिकर्मीके जयन्य और अजयन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । वेदनीय त्रीर नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अन्यतर परिवर्तमान मध्यम परिणामवालेके होता है। यतः श्रीदारिककाययोगमे यह श्रवस्था कमसे कम एक समयका श्रन्तर देकर श्रीर उन्क्रष्टसे कुछ कम बाईस हजार वर्षके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसमें इन दोनों कर्मिक जघन्य ऋतुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। अजधन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय म्पष्ट ही है, क्योंकि इनके जघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और अकृष्टकाल चार समय कहा है। इससे इनके श्रजघन्य अनुभागवन्यका उक्त प्रमाण त्रान्तरकाल उपलब्ध होता है। त्रायुक्रमका जघन्य श्रनुभाग-बन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामासे होता है। तथा श्रीदारिककाययागमें प्रथम त्रिभागसे दूसरी बार श्रायवन्थके कालमें उरकृष्ट श्रन्तर साधिक सात हजार वर्ष है. इसलिए इसमें श्रायकर्मके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कहा है। गोत्रकमंका जघन्य अनुभागवन्ध बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंके होता है। उसमें भी बादर वायकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति तीन हजार वर्ष है। इसलिए इसमें गांत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उन्क्रष्ट अन्तर कल कम तीन हजार वर्ष कहा है। अजयन्य अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय स्पष्ट ही है। रोप कथन सगम है।

१५५. वैकियिककाययोगी जीवोंमें चार घाति कर्मीके जघन्य अनुभागबन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृत है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृत है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहृत है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। इननी विशेषना है कि गोजकमका भंग ज्ञानावरणके समान है। कार्मण्काययोगी जीवोंमें मान कर्मीके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अगर्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अगर्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अगर्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अगर्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१५६. इत्थि०-पुरिस० घादि०४ जह० अज० णित्थ अंतरं । वेद०-णामा०-गोद० जह० ज० एग०, उक० पिलदो०मदपुधत्तं सागरोवमसदपुधत्तं । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० कायिहदी० । अज० जह० एग०, उक्क० कायिहदी० । अज० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिलदो० सादि०, तेत्तीसं० सादि० । णवंस० घादि०४ ज० अज० णित्थ अंतरं । वेद०-आउ०-णामा० जह० ओघं । अज० पुरिस०मंगो । गोद० जह० ओघं० । अज० एग० । अवगदवे० सत्तण्णं क० जह० णित्थ अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो०।

विशेषार्थ—वैकियिककाययांगमं चार घातिकमीं के जघन्य अनुभागके बन्धयोग्य परिणाम कमसे कम एक समय और अधिक से अधिक अन्तर्महूर्त कालके अन्तरसे होते हैं, इसलिए इसमें चार घातिकमीं के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त कहा है। इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही है। वेदनीय, आयु और नामकर्मका वन्ध मध्यम परिणामोंसे होता है। यतः ये परिणाम कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मृहूर्तके अन्तरसे हो सकते हैं अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त कहा है। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल स्पष्ट ही है। वैकियिककाययोगके कालमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धके योग्य परिणाम दो वार नहीं होते इसलिए यहाँ इसके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

१५६. स्तिवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कमसे सी पल्य पृथक्त और सी सागर पृथक्त प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर चार समय हैं। आयु कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पल्य और साधिक तेतीस सागर हैं। नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनु-भागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल घोषके समान हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल पुरुषवेदी जीवोंके समान हैं। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ओघके समान हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय हैं। अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त हैं।

विशेषार्थ—स्तिवेदी श्रीर पुरुषवेदी जीवोंके क्षपकश्रेणिमें अपने-श्रपने वेदकी उद्यव्युचिछत्तिके अन्तिम समयमें चार घातिकर्मीका जघन्य श्रनुभागवन्ध होता है तथा इसके पहले इनके
अजघन्य श्रनुभागवन्ध होता है, इसलिए इन जीवोंके चार घातिकर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य
श्रनुभागवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। इन जीवोंके स्वामित्वको देखते हुए वेदनीय, नाम
और गोत्रकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध एक समयके अन्तरसे सम्भव होनेसे यहाँ इन तीन कर्मोंके
जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है श्रीर जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर
कमसे सौ पत्य पृथक्तव श्रीर सौ सागरपृथक्तव कहनेका कारण यह है कि इन जीवोंके श्रपनी
कायस्थितिके प्रारम्भ श्रीर श्रन्तमे जघन्य श्रनुभागवन्ध होकर मध्यमें सतत श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध
होते रहन। सम्भव है। यहाँ इन तीन कर्मोंके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय
श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय इनके जघन्य श्रनुभागवन्धक जघन्य श्रीर उत्कृष्टकालको ध्यानमें

१५७. कोधादि०४ घादि०४ जह० अज० णत्थि अंतरं। सेसाणि मण-जोगिमंगो। णवरि लोमे मोह० अज० ओघं।

१५८. मदि०-सुद० घादि०४-गोद० जह० अज० णित्थ अंतरं । सेसाणं णवंसग-मंगो । एव मिच्छादिद्वी० । विभंगे घादि०४-गोद० जह० अज० णित्थ अंतरं । वेद०-णामा० जह० अज० णिरयोघं । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० छम्मासं देस्र० ।

रखकर कहा है यह स्पष्ट ही है। श्रायकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्य कमसे कम एक समयके अन्तरसे श्रीर श्रधिकसे श्रधिक अपनी अपनी कुछ कम कायस्थितिके श्रन्तरसे हो सकता है इसलिए यह श्रन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा श्रायकर्मका अजघन्य श्रनुभागवन्ध एक समयके श्रन्तरसे होने पर इसके श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है श्रीर जिस पुरुपवेदी या स्त्रीवेदी मनुष्यने आयुकर्मकी उस्कृष्ट स्थिति क्रमसे तेतीस सागर और पचवन पत्य बाँधते समय अजघन्य अनुभागबन्ध किया पुनः तेतीस सागर श्रीर पचवन पल्यकी आयुके श्रन्तमे पुनः आयुकर्मका अज्ञघन्य अनुभागबन्ध किया उस पुरुषवेदी श्रीर स्त्रीवेदी जीवके आयुकर्मका श्रजघन्य श्रनुभाग-बन्ध क्रमसे साधिक तेतीस सागर और साधिक पचवन पत्य उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। न्यंसकवेदीके पुरुषवंदीके समान चार पातिकर्मीके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल सम्भव नहीं है यह स्पष्ट ही है। तथा ओच प्ररूपणाके समय वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रतुभागबन्धका जो अन्तर कहा वह नपुंसकवेदमें सम्भव है इसलिये यहाँ यह कथन स्रोधके समान कहा है। मात्र गोत्रकर्मके श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समयसे श्रधिक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि नपुंसकोंमें गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्थका जवन्यकाल एक समय ही उपलब्ध होता है। इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। अपगतवंदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका जयन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और शेष तीन कर्मीका उपशमश्रेणिसे गिरते समय अपगतवंदके अन्तिम समयमें होता है। यही कारण है कि यहाँ इन सातों कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है।

१५७. क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें चार घानि कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनु-भागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैं। शेष कर्मोंका भङ्ग मनायागी जीवोंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि लोभ कषायमें मोहनीय कर्मके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है।

विशेषार्थ — क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंमें चार घातिकर्मींका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक-श्रेणिमें होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल लाते समय पहले जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके वह घटित करके वतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए, इसलिए वह मनायोगी जीवोंके समान कहा है। मात्र ओघसे मोहनीयकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उस्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त घटित करके वतलाया है वह यहाँ लोभकषायमें अविकल घटित हो जाता है इसलिए यह कथन ओघके समान कहा है।

१५८. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घाति कर्म और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेप कर्मोका भद्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। इसी प्रकार मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। विभक्षज्ञानी जीवोंमे चार घातिकर्म और गोत्र-कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल सामन्य नारिक्योंके समान है। आयुकर्मके जघन्य

१५६. आभि०-मुद०-ओघि० घादि०४-गोद० जह० णित्य अंतरं । अज० ओघं०। वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० छावट्ठि० सादि० । अज० ओघं । आउ० जह० जह० एग०, उक्क० छावट्ठिसाग० सादि० । अज० ओघं । एवं ओघिदं०-सम्मादि० ।

१६०. मणपञ्ज० घादि०४-गोद० जह० णित्थ अंतरं। अज० जह० उक्क० अंतो०। वेद०-णामा० जह० ज० एग०, उक्क० पुन्त्रकोडी० देस्र०। अज० ओघं। आउ० जह० अज० जह० एग०, उक्क० पुन्त्रकोडितिभागं देस्र०। एवं संजदा०।

श्चनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर अन्तमुंहूर्त है । अजवन्य श्चनुभाग-बन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुल कम छह महीना है।

विशेषार्थ—तीनों मिण्याज्ञानी जीवाम चार घानिकर्मीका जवन्य अनुभागवन्ध संयमके श्रमिमुख होने पर होता है इसलिए ता इनके जवन्य और अजवन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेच किया है। इसी प्रकार गोत्रकमका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्षके अभिमुख हुए सातवें नरकके नारकीके होता है इसलिए यहाँ इसके भी जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। बेप कथन मुगम है।

१५६. श्राभिनिवेधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी और श्रविध्वानी जीवोंमे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जवन्य श्रनुभागवन्थका जवन्य अन्तरकाल नहीं है। श्रववन्य श्रनुभागवन्थका श्रन्तरकाल जांघके समान है। वेदनीय और नामकर्मके जवन्य श्रनुभागवन्थका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्रवचन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोचके समान है। आयुकर्मक जवन्य श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्रवधन्य श्रनुभागवन्धका अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्रवधन्य श्रनुभागवन्धका अन्तर एक समान है। इसी प्रकार श्रवधि-दर्शनी और सम्यग्दिष्ट जीवोंक जानना चाहिये।

विशेषार्थ—इन दानों सम्याङ्गानियोमं चार वातिकर्मोका जवन्य अनुभागवन्य क्षपक्षेणिमे अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमे होता है और गोत्रक्रमंका जवन्य अनुभागवन्य मिण्यात्वके अभिमुख होने पर अन्तिम समयमे होता है, इसिए इन ६ जवन्य अनुभागवन्यके अन्तरकालका निर्मेध किया है। तथा इन पाँचोंके अजवन्य अनुभागवन्यक। अन्तरकाल उपशमश्रीणमे उपशान्तिमोह गुणस्थानमे एक समय रहकर मरण्की अपेक्षा एक समय और उपशन्तमोहमे पूरे काल तक रहकर उत्तरनेकी अपेक्षा अन्तमुहूर्त उपलब्ध होता है। योविषे भी यह इतना ही उपलब्ध होता है, इसिलए यह अन्तर आवक समान कहा है। वेदनीय और नामकर्मा अजवन्य अनुभागवन्यका जवन्यकाल एक समय होनेमे इनके जवन्य अनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय कहा है। यह सम्भव है कि ये दोनों सम्याङ्गानी अपनी उत्कृष्ट स्थितिक प्रारम्भमे और अन्तमें जवन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है। इन दोनों कर्मीक जवन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है। इन दोनों कर्मीक जवन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है। इन दोनों कर्मीक जवन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है। इन दोनों कर्मीक जवन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है। इस प्रकार आयुकर्मक जवन्य और अजवन्य अनुभागवन्यका यथाभोग्य विचार कर अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेप कथन मुगम है।

१६०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोमें चार घातिकर्म श्रीर गोत्रकर्मके जवन्य श्रनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजवन्य श्रनुभागबन्धका जवन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुहूर्त है। वेदनीय श्रीर नामकर्मके जवन्य श्रनुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रजवन्य अनुभागबन्धका श्रन्तरकाल श्रोपके समान है। श्रायुकर्मके जवन्य श्रीर श्रजवन्य अनुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुञ्ज

१६१. सामाइ०-छेदो० घादि०४-गोद० जह० अज० णित्थ अंतरं। वेद०-आउ०-णामा० मणपज्जवभंगो। णविर वेद०-णामा० अज० जह० एग०, उक्त० चत्तारि सम० । परिहार०-संजदासंजदा० घादि०४-गोद० जह० अज० णित्थ अंतरं। सेसाणं सामाइयभंगो। णविर परिहार० घादि०४ अज० एग०। असंजदे घादि०४ जह० अज० णित्थ श्रंतरं। सेसाणं कम्माणं णवंसगभंगो।

१६२. किण्णाए घादि०४ जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देख्न०। अज०

कम त्रिभाग प्रमाण है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये ।

विशेषार्थ — मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमे भी चार घातिकर्म और गांत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध क्ष्पकश्रिणमें अपनी व्युच्छित्रिके अन्तिम समयमें होता है इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। मनःपर्ययज्ञानी जीव उपरामश्रेणिपर आरोहण कर यदि मरता है तो उसके मनःपर्ययज्ञान नहीं रहता अतएव मनःपर्ययज्ञानी जीवोमें उक्त पाँचों कर्मोंक अज्ञचन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल उपरामश्रेणि पर आरोहण और अवरोहणकी अपेचा ही सम्भव है। यतः उपरान्तिमोहका स्वस्थानकी अपेचा जघन्य और उत्कृष्टकाल अन्तर्महूर्त हे अतः यहाँ पाँचों कर्मोंक अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महूर्त हे। मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट अवस्थिति काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। किसी जीवने मनःपर्ययज्ञानके सद्भावमे एक रामयके अन्तरसे वदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध किया और किसीने मनःपर्ययज्ञानके काल हे प्रारम्भ और अन्तमे इनका जघन्य अनुभागवन्ध किया और मध्यमे अज्ञचन्य अनुभागवन्ध करता रहा तो यहाँ इनके जवन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्ध कम्य और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यह उक्त प्रमाण कहा है। आघमे इनके अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महूर्त घटित करके वतला आये है वह यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यह ओघक समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

१६१. सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोमे चार घातिकर्म और नीत्र कर्मके जघन्य श्रीर श्रज्ञज्ञन्य श्रनुभागवन्थका श्रन्तरकाल नहीं है। वदनीय, आयु श्रीर नामकर्मका भङ्ग मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि वेदनीय और नामकर्मके श्रज्ञज्ञन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। परिहार बशुद्धि संयत श्रीर संयतासंयत जीवोंमे चार घातिकर्म श्रार गांत्रकर्मके जघन्य श्रीर श्रज्ञज्ञन्य श्रनुभागवन्थका जन्य श्रीर कर्माको स्थन जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि परिहार विशुद्धि संयत जीवोंमे चार घाति कर्मिक अज्ञयन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है। असंयत जीवोंने चार घातिकर्मिक जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य श्रमुभागवन्थका जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य श्रमुभागवन्यका जघन्य श्रमुभागवन्यका जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य श्रमुभागवन्यका जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य श्रमुभागवन्यका जघन्य श्रीर श्रज्ञचनित्रच श्रमुभागवन्यका जघन्य श्रीर श्रज्ञचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्रचनित्र

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंको उपशान्तमोह गुणस्थानकी प्राप्ति न होनेसे इनमें वेदनीय और नामकर्मके अजधन्य अनुभागवन्यका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय कहा है। परिहारविशुद्धि संयत जीवोंमे चार धातिकर्मिक जधन्य अनुभागका बन्ध सर्वविशुद्धि अवस्थाके होनेपर एक समय तक होता है। इसके बाद पुनः अजधन्य अनुभागकावन्ध होने लगता है इसलिए यहाँ चार धातिकर्मोक अजधन्य अनुभागवन्ध होने लगता है इसलिए यहाँ चार धातिकर्मोक अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। शेप कथन मुगम हे। स्वामित्व और कालका विचार कर अन्तर-काल ले आना चाहिए।

१६२. कृष्णलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मीक जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य जह० एग०, उक्क० बेसम०। वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। आउ० विभंगभंगो। गोद० णिरयोघं। णील-काऊणं घादि०४-वेद०-णामा० किण्णभंगो। गोद० जह० जह० एग०, उक्क० अंती०। अज० जह० एग०, उक्क० बेसम०।

१६३. तेउ० घादि०४ जह० णित्थ अंतरं । अज० ज० एग०। सेसाणं सोधम्ममंगो । एवं पम्माए वि । णवरि वेद०-आउ०-णामा०-गोदा० सहस्सारभंगो । सुकाए घादि०४ जह० अज० ओघं । वेद०-णामा० जह० जह० एग०, उक• तेत्रीसं सा० सादि०। अज० ओघं । आउ०-गोदा० णवगेवज्ञमंगो ।

श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। वंदनीय श्रीर नामकर्मके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अजघन्य श्रनु-भागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। श्रायुकर्मका भङ्ग विभङ्गज्ञानी जीवोंके समान है गोत्रकर्मका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्म, वंदनीय और नामकर्मका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तरर्मुहूर्त है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है।

विशेषार्थ — कृष्णलेश्यामें चार घातिकर्मांका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यन्दृष्टिके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हां सकते हैं और कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे भी ही सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ इन चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य कार्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल दो समय है। वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जघन्य वन्धयोग्य मध्यम परिणामवाले किसी भी जीवके हो सकता है। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हां सकते हैं और साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे भी। यही कारण है कि यहाँ इन दोनों कर्मोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। यहाँ नील और कापोत लेश्यामें चार घातिकर्म वेदनीय और नामकर्मका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान कहा है सो इसका अभिप्राय इतना ही है कि कृष्णलेश्याके समान नील और कापोतलेश्याके कालको जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए। शेष कथन सगम है।

१६३. पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। शेप कर्मीका भक्न सौधर्म कल्पके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मका भक्न सहस्रार कल्पके समान है। शुक्र लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तरकाल ओघके समान है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। आयु और गोंत्रकर्मका भक्न नौपैवेयकके समान है।

विशेषार्थ—पीतलेश्यामे अप्रमत्तसंयतके सर्वविशुद्ध परिणामोंसे चार घातिकर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध होता है। ऐसे परिणाम पीतलेश्याके कालमें दो बार सम्भव नहीं हैं। इससे यहाँ चार १६४. अन्मव॰ घादि०४-गोद० जह० जह० एगस०, उक्क० अणंतकालमसंखेजा पो०। अज० जह० एगस०, उक्क० वे सम०। सेसं ओघं।

१६५. खइए घादि०४ जह० अज० ओघं। वेद०-णामा-गोदा० ज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। अज० बिह्य एग०, उक्क० चत्तारि सम०। णवरि मोद० उ० वेसम०। आउ० जह० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देस्र०। अज० ओघं।

१६६. वेदगस० घादि०४ जह० णत्थि अंतरं। अज० एग०। वेद०-णामा०

घातिकर्मों के जघन्य श्रनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा इनका जघन्य श्रनुभाग-बन्धका एक समय तक ही होता है। इससे इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

१६४. त्रभव्य जीवोंमें चार घातिकर्म श्रीर गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अजघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष कर्मी का भंग श्रोधके समान है।

विशेषार्थ—अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्म और गांत्र कर्मका जघन्य अनुभागवन्य सर्व-विशुद्ध परिणामोंसे होता हैं। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी होते हैं और अनन्त कालके बाद भी होते हैं। इससे यहाँ इन कर्मों के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। तथा इन कर्मों के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। शेप कथन सुगम है।

१६५. क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य श्रीर अजघन्य श्रानुभागवन्धका श्रम्तरकाल श्रोघके समान है। वेदनीय नाम श्रीर गात्र कर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर चार समय है। इतनी विशेषता है कि गोत्रका उत्कृष्ट श्रम्तर दो समय है। श्रायु कर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मीके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धकी श्रन्तर प्ररूपणा जिसप्रकार श्रोघमें कही है वह श्रायिक सम्यक्त्वमें श्रविकल बन जाती हैं इसलिए यह कथन श्रोघके
समान कहा है। वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे
श्रोर गोत्र कर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध त्रसंयतसम्यग्दृष्टि श्रवस्थामे संक्लेशपरिणामोंसे होता है।
यहाँ ये परिणाम एक समयके श्रन्तरसे भी हो सकते हैं और साधिक तेनीस सागरके श्रन्तरसे भी
हो सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक
समय और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेनीस सागर कहा है। इनके श्रजघन्य श्रनुभागका जघन्य श्रोर
उत्कृष्ट श्रन्तर इनके जघन्य श्रनुभागवन्धके जघन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर कहा है।
श्रायुकर्मका अन्तरकाल सुगम है।

१६६. वेदक सम्यग्दिष्ट जीवामें चार घाति कर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। वेदनीय और नाम कर्मके ज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ छात्रद्वि॰ देस्च॰ । अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ चत्तारि सम॰ । आउ॰ जह॰ वेदणीयभंगो । अज॰ ओघं । गोद॰ जह॰ णित्थ अंतरं ।

१६७. उवसम० घादि०४-गोद० णित्थ अंतरं। अज० ओघं। वेद०-णामा० जह० अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०।

१६८. सासणे घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अज० जह० एग०, उक्क वेसम०। वेद०-आउ०-णामा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अज०

जवन्य अनुभागवन्थका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अजवन्य अनुभागवन्थका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। आयु कर्मके जवन्य अनुभागवन्थका भंग वेदनीय कर्मके समान है। अजवन्य अनुभागवन्थका भंग खोवके समान है। गांव कर्मके जवन्य अनुभागवन्थका

विशेषार्थ—जो वेदकसम्यग्हिए जीव सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत होता है उसीके चार घातिकर्मीका जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इस लिए यहाँ चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागवन्ध के अन्तरका निषेध किया है। तथा इसके चार घाति कर्मीके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होने में यहाँ अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। यहाँ वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है। यतः ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरमें और अधिकसे अधिक कुछ कम छ्यासठ सागरके अन्तरसे उपलब्ध हो सकते हैं इसलिए इन दोनों कर्मीक जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछकम छ्यासठ सागर कहा है। इनके अजघन्य अनुभाग- बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछकम छ्यासठ सागर कहा है। इनके अजघन्य अनुभाग- बन्धका जघन्य अनुभागका चन्ध समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है यह स्पष्ट ही है। यहाँ गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध मिण्यात्वक अभिमुख हुए जीवके हो सकता है, इसलिए इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषंध किया है। शेष कथन सुगम है।

१६७. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोमं चार घाति कर्म और गात्रकर्मके जवन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल आघके समान है। वेदनीय और नाम-कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—उपशम सम्यग्दृष्टिके चार घातिकर्मीका जघन्य अनुभागबन्ध उपशमश्रेणिमें चढ़ते समय और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध मिश्यात्वके अभिमुख होनेपर होता है इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है। ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहृत्वके अन्तरसे सम्भव है इसलिए तो इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृत्व कहा है। तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयतक और उपशान्तमोह गुणस्थानकी अपेक्षा अधिकसे अधिक अन्तर्मुहृत्व कालतक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका भी जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कालतक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका भी जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृत्व कहा है।

१६८. सासादनसम्यर्ग्हाष्ट जीवोंमं चार घातिकर्म श्रीर गोत्र कर्मके जवन्य श्रनुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं। श्रज्ञचन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। वेदनीय, श्रायु श्रीर नामकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रज्ञघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रज्ञघन्य अनु

जह० एग०, उक्क० चत्तारिसमयं। गोद० जह०-अज० गत्थि अंतरं।

१६६. सम्मामि० वेद०-णामा० सासण०भंगो । सेसाणं जह० अज० णत्थि अंतरं । १७०. सण्णी० पंचिंदियपजन्मगो । असण्णी० घादि०४—गोद० जह० जह० एग०, उक्क० अणंतकालं । अज० जह० एग०, उ० वेसम० । वेद०-आउ०-णामा० जह० ओघं । अज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । णवरि आउ० अज० जह० एग०, उक्क० पुन्नकोडी सादि० ।

भागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। गात्रकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार यातिकर्मीका जघन्य अनुभागबन्ध चारों गिति-योंमें सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है। यतः ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मृहूर्तके अन्तरसे उपलब्ध होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त कहा है। इनके अजघन्य अनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही है। वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध चारों गितयोंमें मध्यम परिणामोंसे और आयुकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है। यतः ये परिणाम भी कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मृहूर्तक अन्तरसे होते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१६६. सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमं वेदनीय और नामकर्मका मंग मासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है। शेप कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेपार्थ—सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवके चार घातिकर्मौका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके तथा गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशवाले मिण्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। वेदनीय और नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होनेके कारण इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर काल सासादन सम्यग्दृष्टिके समान वन जानेसे वह उनके समान कहा है।

१७०. संज्ञी जीवोंमं पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भंग है। ऋसंक्री जीवोंमं चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभाग बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका उद्याप्त एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दंग समय है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल आघिके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकीट है।

विशेषार्थ — असंज्ञियों में चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर एकेन्द्रियों की मुख्यतासे कहा है, इसलिये इन कर्मों के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल बन जाता है। इसी प्रकार अन्यकर्मों का अन्तर भी अपने-अपने स्वामित्वको ध्यानमें लेकर घटित कर लेना चाहिए। मात्र आयुकर्मके अज्ञचन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर लाते समय वह साधिक एक पूर्वकोटि प्राप्त करना चाहिए, क्यों कि असंज्ञी पञ्चेन्द्रियकी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटिकी अपेक्षा ही यह अन्तर प्राप्त हो सकता है, अन्य प्रकारसे नहीं।

१७१. आहार० घादि०४ जह० अज० ओघं। वेद०-आउ०-णामा० जह० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे०। अज० ओघं। गोद० जह० अंतो, उक्क० अंगुलस्स असंखे०। अज० ओघं। एवं अंतरं समत्तं।

# १५ सण्णियासपरूवणा

१७२. सण्णियासं दुविधं-जह० उक्क०। उक्कस्सए पगदं। दुवि०-ओषे० आदे०। ओषे० णाणावरणीयस्स उक्कस्सयं अणुभागं बंधंतो दंसणा० मोहणी०- अंतरा० णियमा बंधगा। तं तु छट्ठाणपदिदं बंधदि। वेद० णामा-गोदा० णियमा अणुक्क० अणंत-गुणहीणं बंधदि। आउ० अबंधगो। एवं दंसणा०-मोह०-अंतरा०। वेद० उक्क० अणु-भागं बं० तिण्णिघादीणं णिय० बं०। णि० अणु० अणंतगुणहीणं बंधदि। मोह०-आउगस्स अबंधगो। णामा-गोदा० णिय० वं० णि० उक्कस्सं। एवं णामा-गोदा०। आउगस्स उक्कस्सं बं० सत्तण्णं क० णिय० वं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं बंधदि। आउगस्स उक्कस्सं बं० सत्तण्णं क० णिय० वं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं बंधदि। एवं ओधभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरा-खियका०-तिण्णिवेद०-कोधादि०४-आभि०-सुद०-ओध०- मणपज्ज० संजद०-चक्खुदं०-

१७१. त्राहारक जीवोंमें चार घानि कर्मीके जघन्य त्रीर त्रजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर-काल श्रोघके समान हैं। वेदनीय, त्रायु त्रीर नामकर्मकं जघन्य त्रनुभागवन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके अमंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है। गांत्र कर्मके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है।

विशेषार्थ—त्राहारकर्का उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीसे यहाँ वेदनीय, आयु नाम और गांत्रकर्मके जवन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है। कायस्थितिके प्रारम्भमं और अन्तमं जवन्य स्थितिका वन्य कराकर यह अन्तर ले आवं। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

### १५ सन्निकर्षप्ररूपणा

१७२. सिन्नकर्ष दां प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेदा निर्देश दां प्रकारका है—आंघ और आदेश। आंघमे ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण, माहनीय और अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह छह स्थान पतित बाँधता है । वंदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह अनुत्कृष्ट अनन्त-गुणेहीन अनुभागका बन्ध करता है । वह आयुक्मका बन्ध नहीं करता । इसी प्रकार दर्शनावरण, माहनीय और अन्तरायकर्मकी अपेदा सिन्नकर्ष जानना चाहिय । वंदनीयकर्मके उत्कृष्ट अनन्तगुणेहीन अनुभागका वन्ध करना हे, वह माहनीय और आयुक्मका बन्ध नहीं करता । नाम और गोत्रकर्मका बन्ध करना हे, वह माहनीय और आयुक्मका बन्ध नहीं करता । नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बंध करता है । इसीप्रकार नाम और गोत्रकर्मकी अपेदा सिन्नकर्प जानना चाहिय । आयुक्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोका नियमसे बन्धक होता है । जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार जानना चाहिय । आयुक्मके उत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है । इसीप्रकार आधके समान मनुष्यित्रक, पंचेन्द्रिय, द्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक जाययोगी, तीन वेदवाले, क्रांधाधि चार कषायवाले, आभि

अचक्खुदं ०-ओधिदं ०-सुक्कले ०-भवसि ०-सम्मादि ०-खइग ०-उवसम ०-सिण्णि-आहारग ति । णवरि तिण्णिवेद ०-तिण्णिकसा० वेद ० उक्क ० बं ० मोह ० णिय ० बंध ० अणंतगुणहीणं बंधिद । एवं सामाइ ०-छेदोव० ।

१७३. णिरएस णाणाव उक्क अणु० बंध० दंसणा०-मोह०-अंतरा० णिय० बं०, तंतु 'छट्ठाणपदिदं बंधदि। वेद०-णामा-गोदा० णि० बं० णि० अणु० अणंतगुण-हीणं०। आउ० अबंध०। एवं तिण्णिधादीणं। वेद० उक्क० बं० घादि०४ णि० बं० णि० अणंतगुणहीणं०। आउ० अबंध०। णामा-गोदा० णिय० बं० तंतु छट्ठाणपदिदं बं०। एवं णामा-गोदाणं। आउ० उक्क० सत्तण्णं क० णि० बं० णिय० अणु० अणंतगुणहीणं०।

निवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी; श्रवाधज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत, चलुदर्शनी, श्रचलुदर्शनी, अविद्युर्शनी, श्रुक्ललेश्यावाले, भन्य, सम्यग्दृष्टि, क्षायिक सम्यग्दृष्टि, उपशाम सम्यग्दृष्टि, संज्ञी और श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि तीन वेदवाले श्रीर तीन कपायवाले जीवोंमे वेदनीयके उत्कृष्ट श्रुनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मोह्नीयका नियममे बन्ध करता है। जो नियममे अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। इसीप्रकार सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थान्या संयत जीवोंक जानना चाहिये।

१७३. नारिकयों में ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वंध करनेवाला जीव दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। आयुकर्मका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार तीन घाति कर्मोंकी अपेत्ता सिन्नकर्प जानना चाहिये। वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। वह आयुकर्मका बन्ध करता है। जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। वह आयुकर्मका बन्ध नहीं करता। नाम और गांत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है, किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागक। बन्ध करता है। इसीप्रकार नाम और गांत्रकर्मकी अपेत्ता सिन्नकर्प जानना चाहिये। आयुकर्मके उत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तराणे हीन अनुभागका बन्ध करता है।

१७४. अपगतवेदी जीवोंमे ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय कर्मका नियमसे वन्ध करता है। जो नियम से उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है। वेदनीय नाम और गोत्रकमंका नियमसे वन्ध करता है, जो नियमसे अनुस्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार तीन घाति कर्मोंकी अपेला सिन्नकर्ष जानना चाहिये। वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव नीन घातिकर्मों का नियम से बन्ध करता है। जो नियम से अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे उन्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार नाम और गोत्रकर्मकी अपेक्षा सिन्नकर्ष जानना चाहिये।

१ मूकप्रती 'छसंजर्ण पदिदं' इति पाटः ।

१७५. सुहुमसं० णाणावर० उक्क० बं० दंसणा०-अंतरा० णि० बं० णिय० उक्कस्स०। वेद०-णामा-गोदा० णि० बं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं०। एवं दोण्णं घादीणं। वेद० उक्क० बं० तिष्णं घादीणं णि० बं० णि० अणु० अणंतगुणहीणं०। णामा-गोदा० णि० बं० णि० उक्क०। एवं णामा-गोदाणं।

१७६. सेसाणं सन्वेसिं णिरयभंगो। णवरि तेउ-वाऊणं णाणावर० उक्त० बं० तिण्णं घादीणं गोद० णि० बं० तं तु०। वेद०-णामा० णि० बं० णि० अणु० अणंत-गुणहीणं०। आउ० अबंघगो। एवं तिण्णं घादीणं गोदस्स च। वेद० उक्त० बं० घादीणं गोदस्स च णि० बं० णि० अणंतगुणहीणं०। णाम० णिय० तं तु छट्टाणपदिदं बंधदि। एवं उक्तस्ससण्णियासं समत्तं

१७७. जहण्णए पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० णाणावर० जह० अणुभागं बंधंतो दंसणा०-अंतरा० णि० बं० णि० जहण्णं०। वेद० णामा-गोदाणं णि० बं० णि० अजहण्णं अणंतगुणब्भिह्यं बंधिद। मोहाउगस्स अबंधगो। एवं दंसणा०-अंतराइ०। वेद० जह० बं० धादि०४—गोद० णि० बं० णि० अज० अणंतगुणब्भिह्यं०। आउ०

१०५. सूत्तमसाम्परायिक संयत जीवां में ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियम से उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुस्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार दो घातिकर्मौकी अपेदा सिन्नकर्प जानना चाहिये। वेदनीय कमके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घाति कर्मौका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। नाम और गोत्र-कर्मका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार नाम और गोत्रकर्मका अपेदा सिन्नकर्प जानना चाहिये।

१७६. शेष सब मार्गणात्रोंमें नारिकयोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ज्ञानावरणके उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे छह स्थान पितत अनुभागका बन्ध करता है। वेदनीय और नामकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। वह आयुकर्मका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार तीन घातिकर्म और गोत्रकर्मकी अपेन्ना सिन्नकर्ष जानना चाहिये। वेदनीय कर्मके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अनुत्कृष्ट अनन्तगुणे हीन अनुभागका बन्ध करता है। नामकमका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह छह स्थान पितत अनुभागका बन्ध करता है।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ।

१७७. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है—आघ और आदेश।
ओघसे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव दर्शनावरण और अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जघन्य अनुभागका बन्ध करता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका
नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है।
वह मोहनीय और आयुकर्मका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकी
मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिये। वेदनीय कर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव

सिया बं ० सिया अबं ० । यदि बं ० णि ० तं तु छट्ठाणपदिदं ० । णाम० णि ० बं ० णि ० तं तु छट्ठाणपदिदं ० । एवं आउ०-णाम० । मोह० जह० बंध० छण्णं कम्माणं णि० बं ० णि० अज० अणंतगुणन्मिह्यं ० । आउ० अबंध० । गोद० जह० बं० छण्णं क० णि० बं० णि० अज० अणंतगुणन्मिह्यं ० । आउ० अबंधगा । एवं ओघमंगो पंचिदि०-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोभ०-आभ०-सुद०-ओधि०-मणपजा०-संजद०-चक्खुदं ०-ओधिदं ०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि - आहारग ति ।

१७८. णिरएसु णाणा० जह० अणुभा० घादीणं तिण्णं णि० बं० तं तु छट्टाणप-दिदं बं०। वेद०-णामा-गोद० णि० बं० णि० अज० अणंतगुणब्मिह्यं०। आउ० अबंघ०। एवं तिण्णं घादीणं। वेद० जह० अणु० बं० घादि०४—गोद० णि० बं० अज० अणंतगु०। आउ० सिया बं० सिया अबं०। यदि बं० तं तु छट्टाणपदिदं०। णाम० णि० बं० तं तु० छट्टाणपदिदं०। एवं आउ०। णामा—गोदाणं ओघभंगो। एवं सत्तमाए पुढवीए तिरिक्खोघं अणुदिस याव सन्वद्व ति सन्वएइंदि०-ओरालि०-वेउन्वि०-

चार घातिकर्म श्रोर गांत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है, जो नियमसे अजधन्य श्रनन्तगुण श्रिधक अनुभागका बन्ध करता है। आयुकर्मका कदाचिन वन्ध करता है श्रोर कदाचिन वन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो वह नियमसे छह स्थान पतित श्रनुभागका बन्ध करता है। नामकर्मका नियमसे दन्ध करता है, किन्तु वह नियमसे छह स्थानपतित अनुभागका बन्ध करता है। इसी प्रकार श्रायु श्रोर नामकर्मकी मुख्यातासे सिन्नकर्प जानना चाहिय। मोहनीय कमके जधन्य श्रनुभागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे श्रजधन्य श्रनन्तगुणे श्रिधक श्रनुभागका बन्ध करता है। वह श्रायुकर्मका बन्ध नहीं करता। गांत्रकर्मके जधन्य श्रनन्तगुणे श्रिधक श्रनुभागका बन्ध करता है। वह श्रायुकर्मका बन्ध करता है। जो नियमसे श्रजधन्य श्रनन्तगुणे श्रिधक श्रनुभागका बन्ध करता है। वह श्रायु कर्मका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार श्रोधके समान पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांच मनायागी, पांच वचनयागी, काययोगी, श्रोदािक काययोगी, लोभकपायवाले, श्राभिनिवाधिक ज्ञानी, श्रनज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चजुदर्शनी, श्रचजुदर्शनी श्रवधिदर्शनी, भव्य, सम्यग्रहि, ज्ञायिक सम्यग्रहि, उपशम सम्यग्रहि, सज्ञी श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१७८. नारिकयों में ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन घितकमीं का नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह छह स्थान पितत अनुभागका वन्ध करता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका नियमसे वन्ध करता है जा नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। वह आयुकर्मका वन्ध नहीं करता। इसी प्रकार तीन घातिकमीं मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिए। वेदनीय कर्मके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव चार घातिकर्म और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। आयुकर्मका कदाचित् बन्ध करता है और कदाचित् बन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करता है तो वह नियमसे छह स्थान पितत अनुभागका वन्ध करता है। नामकर्मका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह छह स्थान पितत अनुभागका वध्य करता है। इसी प्रकार आयुकर्मकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष जानना चाहिये। नाम और गोत्र कर्मकी मुख्यतासे सिन्नकर्ष आंचक समान है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवी, सामान्य तियेंच, अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय,

वेउन्तियमि० आहार०-आहारमि० कम्मइ० मदि०—सुद० विभंग०-परिहार०-संजदासंजद - असंज०-तिण्णिले०-अब्भवसि०-वेदग०-सासण०-सम्मामि० असण्णि-अणाहारग ति । पढ-मादि याव छद्वि ति तं चेव । णवरि गोद० वेदणीयभंगो । तिरिक्ख-मणुसअपञ० देवा याव उवरिमगेवञा ति सन्वविगिलंदि०-पंचिदि०—तसअपञ० सन्वपुढवि०-आउ०-वणप्कदि०-बादर०पत्तेय०—णियोद० एवं चेव । मणुस०३ घादीणं ओघं । सेसं विदियपुढविभंगो ।

१७९. सन्वतेउ०-वाउ० णाणा० जह० जह० अणु० वं० तिण्णं घादीणं गोदस्स च णि० वं० णि० तं तु छट्टाणपदिदं० । सेसं अपज्जत्तभंगो ।

१८०. इत्यि॰ णाणा॰ जह॰ बं॰ तिण्णि घादीणं णि॰ बं॰ णि॰ जहण्णा॰। वेद०-णामा-गो॰ णि॰ बं॰ णि॰ अज॰ अणंतगु॰। सेसं देवोघं। एवं पुरिस॰। णवुंस॰ घादि॰४ इत्थिभंगो। सेसं णिरयोघं। एवं णवुंसगभंगो कोध-माण-माय-सामाइ०-छेदो०।

१८१. अवगद० णाणा० जह० बं० दंसणा०-अंतराइ० णि० बं० णि० जह०। वेद० णामा-गो० णि० बं० णि० अज० अणंतगुणब्भिह्यं०। मोह० अबंध०। एवं

औदारिक काययांगा, वेिक्रियिक काययांगी, वैिक्रियक्रिमश्रकाययांगी, श्राहारककाययांगी, आहारकमिश्रकाययांगी, कार्मणकाययांगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, परिहारिवशुद्धि संयत, संयतासंयत, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। पहली पृथिवीसे लेकर इठवीं तकके नारिकयोंमें वहीं भंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें गात्रकर्मका भंग वेदनीयके समान है। तियँच अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देवोंसे लेकर अपरिम प्रैवेयक तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चिन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, मब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, वनस्पतिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और निगाद जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। मनुष्यिक्तमें चार घातिकर्मोंका भंग स्रोवके समान है।

१७६. सब अभिकायिक और सब वायुकायिक जीवोंमे ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकमं और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु वह छह स्थान पतित अनुभागका बन्ध करता है। शेष मंग अपर्याप्तकोंके समान है।

१८०. स्त्रीवेदी जीवोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव तीन घातिकर्मी का नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे जघन्य अनुभागका वन्ध करता है। वंदनीय, नाम, और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे अजघन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। शेष मंग सामान्य देवों स्मान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंमें जानना चाहिये। नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मीका मंग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। शेष मंग सामान्य नारिकर्मीक समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। शेष मंग सामान्य नारिकर्मीक समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके समान क्रोध कषायवाले, मानकषायवाले, मायाकषायवाले, सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिये।

१८१. श्रपगतवेदी जीवोंमें ज्ञानावरणके जघन्य अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव दर्शना-घरण और अन्तराय कर्मका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे जघन्य अनुभागका बन्ध करता है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे अजवन्य अनन्तगुर्गे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। वह मोहनीयका बन्ध नहीं करता। इसी प्रकार दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिय। वेदनीय कर्मक जवन्य अनुभागका बन्ध करने दंसणा०-अंतराइ० । वेदणी० ज० बं० घादि०४ णि० बं० णि० अज० अणंतगुण-ब्मिहियं० । णामा-गो० णि० बं० णि० जह० । एवं णामा-गोदाणं । मोह० ज० बं० छण्णं कम्माणं णि० बं० णि० अजहण्णा० अणंतगु० । एवं सुहुमसं० छण्णं कम्माणं । तेउ०- पम्मा० देवोघं । सुकाए मणुसभंगो ।

# एवं सण्णिकासी समत्ती।

# १६ णाणाजीवेहि भंगविचयपरूवणा

१८२. णाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं—जह० उक्क० । उक्क० पगदं । तत्य इम अहुपदं – ए उक्कस्स-अणुभागवंघगा ने अणुक्कस्सअवंघगा । ए अणुक्कस्सअणु० बंघ० ते उक्क० अणुभाग० अवंघगा । प्रव पगर्दि बंधिद तेसु पगदं अवंघगेसु अव्ववहरो । एदेण अहुपदेण अहुण्णं क० उक्क० अणुभा० सिया सव्वे अवंघगा, सिया अवंघगा य बंधगे य, सिया अवंघगा य वंघगा य । अणुक्क० अणुभागं सिया सव्वे बंधगा य, मिया बंधगा य अवंघगे य, सिया बंधगा य अवंघगे य । एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं पुढ० आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपत्ते०-कायजोगि०-ओरालि० ओरालियमि०-कम्मइ० णवंस० -कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अव्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति ।

वाला जीव चार घातिकर्मका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अजधन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। नाम और गांत्रकर्मका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे जधन्य अनुभागका बन्ध करता है। इसीप्रकार नाम और गांत्रकर्मकी मुख्यतासे सिन्निकर्प जानना चाहिए। माहनीय कर्मके जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मीका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे अजधन्य अनुनागका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मीका नियमसे बन्ध करता है। जो नियमसे अजधन्य अनन्तगुणे अधिक अनुभागका बन्ध करता है। इसीप्रकार सूद्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें, छह कर्मीकी मुख्यतासे सिन्निकर्प जानना चाहिये। पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य देवोंके समान भंग है। शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें मनुष्योंके समान भंग है।

इसप्रकार मन्निकप ममाप्त हुन्त्रा।

#### १६ नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयप्रह्मपणा

१८२. नाना जीवोंकी अपंत्ता भङ्ग विचय दो प्रकारका है जवन्य और उन्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसमें यह अर्थपद है कि जो उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक होते हैं वे अनुन्कृष्ट अनुभागके अवन्धक होते हैं । अर्थे र जो अनुन्कृष्ट अनुभागके वन्धक होते हैं वे उत्कृष्ट अनुभागके अवन्धक होते हैं । इसप्रकार कर्मका बन्ध करते हैं । उनका यहाँ प्रकरण है। क्योंकि अवन्धकोंमें व्यवहार नहीं होता। इस अर्थ पदके अनुसार आठ कर्मांक उत्कृष्ट अनुभागके कदाचिन् सब जीव अवन्धक हैं, कदाचिन् नाना जीव अवन्धक हैं और एक जीव वन्धक हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचिन् नाना जीव अवन्धक हैं और नाना जीव वन्धक हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचिन् सब जीव वन्धक हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके कदाचिन् सब जीव वन्धक हैं। इस प्रकार ओधके समान सामान्य तिर्यक्च पृथिवी कायिक, जलकायिक, अप्रि कायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पित-कायिक प्रत्येक शरीर, काययांगी, औदारिक काययांगी, श्रोदारिक मिश्रकाययांगो, कामणकाययांगी, नपुंसकवेदी, क्रांधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताञ्चानी, असंयन, अच्छुदर्शनी,तीन लेक्यावाले, भठ्य, अभव्य, मिश्रयादृष्टि, असंज्ञी, आहारक आर अनाहारक जीवोंक जानना चाहिय।

१८३. मणुसअपन्ज ० - वेउन्वियमि० - आहार० - आहारमि० - अवगदवे० - सुहुमसं ० - उवसम० - सासण० - सम्मामिन्छा० उक्त० अणुक्त० अहुमंगो। एइंदिय - बादर - सुहुम० पन्जत्तापन्जत्त० काएसु सन्ववादर अपन्जत्त - सन्वसुहुमपन्जत्तापन्जत्त - सन्ववणप्पदि० - वादर०पत्ते० अपन्जत्त० आउ० ओघं। सत्तण्णं कम्माणं उक्त० अणुक्क० अत्य वंघगा य अवंधगा य। सेसाणं सन्वेसिं सत्तण्णं कम्माणं उक्त० तिण्णिमंगो। अणुकस्सा पि पहिलोमेण तिण्णि मंगा। आउ० उक्त० अणुक्क० तिण्णि मंगा।

### एवं उकस्सभंगविचयो समत्तो।

१८४. जहण्णए पगदं। दुनि०-ओघे० आदे०। ओघे० तत्थ इमं अद्वपदं उकस्स-मंगो। घादि० ४-गोदस्स जह० अज० उक्तस्समंगो। वेदणी०-आउ०-णामा० जह० अज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य। एवं ओघमंगो तिरिक्खोघं कायगोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-मवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति। णवरि कम्मइ० अणाहार० आउ० णत्थि।

१८५. एइंदि०-बादर०-बादरपज्जत्ता० गोद० ओघं। सेसाणं अत्थि बंधगा य अबंधगा य। बादर०अपज्जत्त०-सव्वसुहुमाणं च अट्टण्णं कम्माणं जह० अज० अत्थि

१८३. मनुष्य अपर्याप्तक, वैकिक मिश्रकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारकिमिश्र काययोगी, अपरातवेदी, सृद्म सांस्परायसंयत, उपशाससम्यन्दृष्टि, सासादनसम्यन्दृष्टि और सम्यन्तिभ्रथादृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट और अनुष्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेदा आठ भङ्ग हैं। एकेन्द्रिय, बाद्रर एकेन्द्रिय, सूद्म एकेन्द्रिय तथा इन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें तथा पाँचों स्थावर कायिकोंमें सब बादर अपर्यात, सब सूद्म और उनके बादर और सूद्म पर्याप्त अपर्याप्त, सब वनस्पतिकायिक, निगाद जीव और वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मका भङ्ग आयुक्ते समान है। सात कर्मोंके उत्कृष्ट ओर अनुश्कृष्ट अनुभागके वन्धक नाना जीव हैं। शेष सब मार्गणाओंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके भी प्रतिलोमक्रमसे तीन भङ्ग है। आयु कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट पदकी अपेदा तीन भङ्ग हैं।

### इसप्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ।

१८४ जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेता निर्देश दो प्रकारका है—श्रांघ श्रोर श्रादेश। ओघकी श्रपेक्षा वहाँपर पर यह श्रर्थ पद उत्कृष्टके समान जानना चाहिये। चार घाति कर्म श्रोर गोत्रकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धकी श्रपेत्ता भंगविचय उत्कृष्टके समान है। वेदनीय, श्रायु श्रीर नामकर्मके जघन्य श्रोर अजघन्य श्रनुभाग वन्धके नाना बन्धक जीव हैं। इसप्रकार श्रांघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रोदारिक काययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्यकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुता-ज्ञानी, असंयत, श्रचन्तुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि, श्रसंज्ञी श्राहारक श्रोर अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१८५. एक न्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय श्रीर बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें गोत्रकर्मका भक्क श्रीयके समान है। शेष कर्मों के नाना बन्धक जीव हैं श्रीर नाना श्रवन्धक जीव हैं। बादर एकेन्द्रिय श्राप्ति और सब सूद्दम जीवोंमें श्राठों कर्मों के जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रानुभागवन्धके नाना बन्धक

वंधगा य अबंधगा य । सन्त्रबादरअपज्ज०-सुहुम०-सन्त्रवणण्किदि-णियोद०-पुढ०-आउ० धादि० ४ उकस्सभंगो । सेसाणं जह० अज० अत्थि बंधगा य अबंधगा य । तेउ०- वाउ०-बादरतेउ०-वाउ० धादि०४—गोद० उकस्सभंगो । सेसाणं जह० अजह० अत्थि बंधगा य अवंधगा य । सेसाणं णिरयादीणं सन्त्रिंस सन्त्रभंगा उकस्सभंगो । एवं णाणाजीविहि भंगविचयं समर्त्त ।

## १७ भागाभागपरूवणा

१८६. भागाभागं दुवि०--जह० उक्त० । उक्त० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० अहण्णं कम्माणं उक्त० अणुभागवंधगा जीवा सन्वजीवाणं केविडओ भागो ? अणंत-भागो । अणुक्त० अणुभाग० जीवा सन्वजीवाणं केविडओ भागो ? अणंता भागा । एवं-श्रोधभंगो तिरिक्खोधं कायजोगि-ओरालिय०-ओरालियमिस्स०-कम्मइ०-णवंस०-कोहादि४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-तिण्णिले०-भवसि० - अन्भवसि०-मिन्छादि०-असण्ण०-आहार०-अणाहारग ति ।

१८७. एइंदिय-वणप्फदि-णियोदेसु आउ० ओघं। सेसाणं उक्क० असंखेज्जदिभागो। अणुक्क० असंखेज्जा भागा। अवगदवे० सत्तर्णं क० उक्क० संखेज्जदिभागो। अणुक्क० संखेज्जा भागा। एवं सुदूमसंप० छण्णं कम्माणं। सेसाणं असंखेज्जजीविगाणं उक्क०

जीव हैं और नाना अवन्धक जीव हैं। सब बादर अपर्याप्त, सूद्रम, सब वनस्पितकायिक, निगोद, पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंमं चार घातिकमांका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेप कमींके जधन्य और अजधन्य अनुभागबन्धके नाना वन्धक जीव हैं आर नाना अवन्धक जीव हैं। अपिक कायिक, वायुकायिक, वादर अप्रिकायिक और वादर वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गात्रकर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। शेप कमींक जधन्य और अजधन्य अनुभागवन्धके नाना बन्धक जीव हैं और नाना अवन्धक जीव हैं। शेप नरकादि सब मार्गणाओंमें सब कमींके सब भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

इसप्रकार नाना जीवोंकी ऋषेक्षा भङ्गविचय समाप्त हुऋा ।

### १७ भागाभागप्ररूपणा

१८६. भागाभाग दो प्रकारका है जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेदा निर्देश दो प्रकारका है—स्रोघ और आदेश । आंघसे आठ कर्मोंक उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीव सव जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्तवें भाग प्रमाण हैं । अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्ज, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कामण काययोगी नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अच्छुदर्शनी, तीन लेहयावाले, भव्य, अभव्य, मिश्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१८०. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें आयुकर्मका भंग ओघके समान है। शेप कमोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। अपगतवेदी जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सुद्मसाम्परायिकसंयन जीवोंके छह कमोंकी अपेना भागाभाग जानना चाहिये। शेष

१ ता० प्रती ऋगांतभागो इति पत्ट ।

असंखेज्जिदिमागो । अणुक् ० असंखेज्जा भागा । सेसाणं संखेज्जजीविगाणं उक्त० संखे-ज्जिदिमागो । अणुक्त० संखेज्जा भागा ।

१८८. जहण्णए पगदं। दुवि० — ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४ — गोद० जह० सन्व० केव० १ अणंतमागो। अज० अणंता भागा। वेद०-आउ० — णामा० जह० असंखेज्जा भागा। एवं तिरिक्खोघं कायजोगि — ओरालि० — ओरालियमि० — कम्मइ० — णवंस० — कोधादि०४ — मदि० — सुद० — असंजद० — अचक्खुदं० — तिण्णिले० — भवसि० — अब्भवसि० — मिच्छादि० — असण्णि — आहार० — अणाहारग ति। णवरि कम्मइ० — अणाहारग० आउ० णत्थि।

१८९. एइंदिएसु [ सत्तण्णं कम्माणं जह० अणु० असंखे०। अज० असंखेजा मागा। ] गोद० ओघं । एवं वणप्पदि -णियोदाणं। णवरि गोदं णामभंगो। सेसाणं सन्वेसिं संखेज्ज०-असंखेज्जजीविगाणं उक्कस्सभंगो। णवरि अवगदवे०-सुहुम-संप० अज० अत्थदो विसेसो जाणिदन्त्रो। एवं भागाभागं समत्तं।

असंख्यात संख्यावाली मार्गणाश्रोंमें उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। शेष संख्यात संख्यावाली मार्गणा-ओंमें उत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं।

१८८. जघन्यका प्रकरण है। इसकी अपेसा निर्देश दो प्रकारका है—आघ और आदेश। श्रोघसे चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभाग प्रमाण हैं। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, अचजुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंझी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें अग्यु कर्मका बन्ध नहीं होता।

१८. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अजधन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। गोष्ठकर्मका भंग आधके समान है। इसीप्रकार वनस्पतिकायिक और निगोद जीवों के जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मका भंग नामकर्मके समान है। शेष सब संख्यात और असंख्यात संख्यावाली मार्गणाओं में आठों कर्मोंका भंग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और सूद्मसाम्परायसंयत जीवों अजघन्य अनुभाग बन्धकी अपेद्मा वास्तवमें विशेष जानना चाहिए। इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ।

१ ता॰ प्रतौ भागो (गा) इति पाट । २ ता॰ प्रतौ स्रज॰ स्रसंखेजा भागा स्रज॰ स्रसंखेजाभा॰(१) स्रा॰ प्रतौ स्रवंज॰ स्रसंखेज्जिदिभागा । इति पाट । ३ ता॰ प्रतौ स्रोधे इति पाट । ४ ता॰ प्रतौ वणफदि इति स्थाने सर्वत्र 'वर्णफदि' स्रथवा वणफित इति पाट । ५ ता॰ प्रतौ सुहुमसंज (प॰) स्रज॰ स्रथदो विसेसा इति पाट: । ६ ता॰ प्रतौ एवं भागाभागं समत्तं इति पाटो नास्ति ।

# १= परिमाणपरूवणा

१९०. परिमाणं दुविधं-जह० उक्क०। उक्क० पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४ उक्क० अणुमा० केत्ति० १ असंखेज्जा। अणुक्क० अणंता। वेद०- आउ०-णामा-गो० उक्क० संखेज्जा। अणुक्क० अणंता। एवं ओघमंगो कायजोगि- जोरालिय०-ओरालियमि०-णवुंस०-कोघादि०४-अचक्ख०-भवसि०-म्राहारग ति।

१६१. णेरहएसु सत्तण्णं कम्माणं उक्क० अणु० असंखेज्जा। आउ० उ० संखेजा०। अणु० असंखेजा। अहुण्णं कम्मा० एवं सत्तसु पुढवीसु। णविर सत्तमाए पुढवीए आउ० उक्क० अणु० असंखेज्जा। एवं णिरयभंगो सव्वअपज्जत्तगाणं सव्वदेवाणं [आणद याव]पव्वहु०वज्जाणं सव्वविगलिदि०-सव्वपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ता० बादर०वणप्कदिपत्ते०पज्जत्तापज्जता० वेउव्विय०-सासण०-सम्मामिच्छादिहि ति। आणद याव सव्वहु० ति आउ० दो वि पदा संखेजा। सव्वहु०वज्जाणं सेसाणं कम्माणं असंखेजा।

१६२. तिरिक्खेसु अहुण्णं कम्माणं उक्त असंखेजा। अणु० अणंता। एवं

### १८ परिमाणप्ररूपणा

१६०. परिणाम दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ श्रीर श्रादेश । श्राघसे चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । श्रनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीव अनन्त हैं । वदनीय, श्रायु, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीव संख्यात हैं । श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीव श्रनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान काययोगी, श्रौदारिकाययोगी, श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, अचलुदर्शनी, भन्य, श्रौर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१६१. नारिकयों में सात कमों के उत्कृष्ट श्रीर श्रनुक्तृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। श्रायुक्तमंके उत्कृष्ट श्रनुभागकं बन्धक जीव संख्यात हैं तथा श्रनुक्तृष्ट श्रनुभागकं बन्धक जीव असंख्यात हैं। श्राठों कमों के धाश्रयसे इसी प्रकार सातों पृथिवियों में जानना चाहिये। इतनी विशेषता हैं कि सातवीं पृथिवीमें श्रायुक्तमंक उत्कृष्ट श्रीर श्रनुक्तृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार नारिकयों के समान सब अपर्याप्त, श्रानत करूपसे लंकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों के सिवा सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रिप्तकायिक श्रीर वायुकायिक तथा इनके बादर श्रीर सूद्म तथा पर्याप्त श्रीर श्रप्याप्त, बादर वनस्पति कायिक प्रत्येकशरीर श्रीर उनके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त, वैकियिककाययोगी, सासादनसम्यग्दृष्टि श्रीर सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवों के जानना चाहिये। श्रानत करूपसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों श्रायुक्तमंके दोनों ही पदवाले जीव श्रसंख्यात हैं। तथा सर्वार्थसिद्धिको छोड़कर शेपमें शेप कर्मों के दोनों ही पदवाले जीव श्रसंख्यात हैं।

१६२. तिर्यक्रोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अनुस्कृष्ट

१ ता० प्रतौ सत्तरम् क० उ० श्रमु० श्रमखेजा। श्राउ० उ० सखेजा। श्रमु० श्रमंखेजा। सेता श्रहुएम् कम्मा० एवं, श्रा० प्रतौ सत्तरम् कम्माम् उक्क० श्रमु० श्रमंखेजा। एवं इति गाट। २ ता० प्रतौ सत्तमापुदर्वाये० इति पाट। ३ ता० प्रतौ श्रमाद (श्राणद) इति पाट।

कम्मइ०-तिण्णिले०-अन्भवसि०-असण्णि०-अणाहारग ति । णिवरि कम्मइ०-अणाहा० माउ०णत्थि । ] सन्वपंचिदियतिरिक्खेस अट्टण्णं कम्माणं उक्क० अणु० असंखेआ ।

१६३, मणुसेसु अट्टण्णं क० उक्त० संखेजा। अणु० असंखेजा। मणुसपजत '-मणुसिणीसु अट्टण्णं कम्माणं उक्त० अणु० संखेजा'। एवं सव्बद्ध-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज ०-संजद<sup>3</sup>-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०।

१६४. एइंदि०-वणप्फदि-णियोदाणं सत्तण्णं कम्माणं उक्क० अणु० अणंता। आउ० उक्क० संखेजा। अणु० अणंता। तेउ०-वाउ० उक्क० अणु० असंखेजा।

१६५. पंचिंदि॰ नित्स०२ घादि०४ उक्क० अणु० असंखेजा । वेद०-आउ०णामा०-गोद० उक्क० संखेजा । अणु० असंखेजा । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थिपुरिस०-म्राभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिद०-तेउ०-पम्म०- सुकले०-सम्मादि०
खर्ग०-वेदग०-उवसम० निर्णाति । णवरि सुक०-खर्गे आउ० दो वि पदा संखेजा ।

१६६. वेउव्वियमि० सत्तण्णं क० उक्क० अणु० असंखेआ। श्रधवा अघादीणं

अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, तीन लेश्यावाले, अभव्य, असंज्ञी और अनाहारक जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें आयुक्रमेका बन्ध नहीं होता। सब पक्षेन्द्रिय तिर्यक्कों में आठों कर्मों के उत्कृष्ट और अनु-त्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं।

१६३. मनुष्योंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनयोंमें आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविद्युद्धिसंयत और सूच्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिये।

१६४. एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सात कर्मों के उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीव श्रमन्त हैं। श्रायु कर्मके उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीव श्रमन्त हैं। श्रमुन्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीव श्रमन्त हैं। श्रमिकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं।

१६५. पद्मेन्द्रिय, पद्मेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस और त्रस पर्याप्त जीवोंमं चार घातिकमोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्वीवेदी, पुरुषवेदी, आभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिकानी, चन्नुदर्शनी, अवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, गुक्तलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, चायिक सम्यग्दृष्टि, वेदक सम्यग्दृष्टि, उपशम सम्यग्दृष्टि और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि शुक्तलेश्यावाले और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मके दोनों ही पदवाले जीव संख्यात हैं। १६६, वैक्रियिक सिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट अनुभागके

१ ता०-श्रा०प्रत्योः मगुसपजता इति पाटः। २ ता० प्रतौ क० श्रगु० श्रमंखेजा, श्रा०प्रतौ कम्मागं उक्क० श्रगु० श्रमंखेजा इति पाटः। ३ ता०श्रा०प्रत्योः प्रायः सर्वत्र संजदा इति पाटः। ४ ता० प्रतौ बाउ० श्राउ० उक्क० इति पाठः। ५ ता०प्रतौ पंचिंदि० पंचिंदि० इति पाटः। ६ ता०प्रतौ खहग० उक्स० इति पाटः।

यदि उनसमपच्छागदस्स कीरदि पढमसमयदेनस्स तो उक्कः ' संखेज्जा। अणुक्कः असंखेज्जा। एवं कम्मइ०-अणाहारएसु। मदि०-सुदः आउः उक्कः असंखेजा। अणुः अणंता। सेसाणं सत्तण्णं कः उक्कः अणुः ओघं। एवं असंजः -िमच्छादिद्वि ति। विभंगे घादि०४-आउः उक्कः अणुः असंखेजा। अघादीणं उक्कः संखेजा। अणुकः असंखेजा। एवं संजदासंजदाः।

१९७. जहणां । दुवि०-ओघे० आदे । ओघे० घादि०४ जह० संखेआ । अज० अणंता । वेद०-आउ०-णामा० ज० अज० अणंता । गोद० जह० असंखेआ । अज० अणंता । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोघादि४—मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्छादि०-अणाहारग ति ।

१६८, णेरइएसु अट्ठण्णं क० जह० अजह० केत्तिया! असंखेआ। एवं सत्तसु पुढवीसु। एवं णिरयभंगो सन्वपंचिदि०तिरि०-मणुसअपज० देवा याव सहस्सार ति सन्वविगलिदि०-सन्वपुढवि०-म्राउ० तेउ०-वाउ०-वादरवणप्कदिपत्ते०-पंचिदि० तस० अपज्ज०-वेउ०-वाउन्वयमि०।

बन्धक जीव असंख्यात हैं। अथवा उपशमश्रेणीसे आया हुआ जो प्रथम समयवर्ती देव अघाति कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागवंध करता है उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें अघातिकर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागक्धिकी अपेक्षा उक्त नियम जानना चाहिये। मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोंमें आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका भंग आधके समान है। इसी प्रकार असंयत और मिध्याद्य जीवोंके जानना चाहिये। विभंगज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म और आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अघाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अघाति कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये।

इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुन्ना ।

१६७. जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रोर श्रादेश। ओघसे चार पातिकर्मीके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रनन्त हैं। वेदनीय, श्रायु श्रोर नामकर्मके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागके बंधक जीव श्रनन्त हैं। वेदनीय, श्रायु श्रोर नामकर्मके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रनंख्यात हैं। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रनन्त हैं। इस प्रकार श्रोघके समान काययोगी श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकिमिश्रकाय योगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवालं, मत्यज्ञानी, श्रुताङ्गानी, असंयत, श्रचलुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

१९८. नारिकयोंमें आठ कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव कितने हैं १ असंख्यात हैं। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये। इसी प्रकार नारिकयोंके समान सब पंचेन्द्रियतियंच, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, सहस्रारकल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वादर वनस्पति कायिक प्रत्येक

१ श्रा॰ प्रती -देवस्त उक्तं॰ इति पाट । २ ता॰-ग्रा॰प्रत्योः ग्राहारम त्ति इति पाठः ।

१९९. मणुस १ घदि०४ जह० संखेजा। अज० असंखेजा। सेसाणं जह० अज० असंखेजा। एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण-पंचविच०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं० तेउ०-पम्म०-सासण०-सम्मामि०-सण्णि ति। मणुसपज्ञत्त-मणुसिणीसु सच्व-पगदीणं जह० अज० संखेजा। एवं सच्बद्धसि०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मण-पज्ञ०-संजद०-सामाइ०-छेदोव०-परिहार०-सुहुनसंप०। आणदादि याव अवराजिदा ति' आउ० जह० अज० संखेजजा। सेसाणं जह० अज० असंखेजजा।

२००. तिरिक्खेसु घादि०४ गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता । सेसाणं जह० अज० अणंता ।

२०१. एइंदिएसु गोद० जह० असंखेज्जा । अज० अणंता । सेसाणं जह० अज० अणंता । एवं बादरपज्जत्त-अपज्जत्ता० सुहुमपज्जत्त-अपज्जत्ता० सञ्चवणप्पादि० । णियोदाणं अट्टण्णं क० ज० अज० अणंता ।

२०२. आभि०-सुद्०-ओघि० घादि०४-आउ० जह० संखेज्जा। अज ॰ असंखेज्जा। सेसाणं जह० अज० असंखेज्जा। एवं ओघिदं०-सम्मादि०-वेदग०-उवसम०। शरीर, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसत्रपर्याप्त, वैक्रियिक काययांगा और वैक्रियकामश्रकाययांगा जीवोंमे जानना चाहिये।

१६६. मनुष्योंमें चार घाति कर्मां के जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। शेप कर्मां के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय द्विक, त्रसद्विक, पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चलुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यग्मि-ध्यादृष्टि और संज्ञी जीवोके जानना चाहिये। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनयोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आहारकिमश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत और सूच्मसम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये। आनतकल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें आयु कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बंधक जीव संख्यात हैं। शेष कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं।

२००. तिर्यंचोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। अजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रनन्त हैं। शेष कर्माके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रनन्त हैं।

२०१. एकेन्द्रियोंमें गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बधक जीव असंख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। शेप कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूद्रम एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त, सूद्रम एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त तथा सब वनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिये। निगोद जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव अनन्त हैं।

२०२. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रोर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकर्म श्रौर श्रायुक्तमें के जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। शेष कर्मों के जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार श्रवधि- दर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि श्रौर उपशामसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। संयतासंयत

१ त० प्रती त्राणा ( श्राण ) दादि उकस्यि के ( गे ) वेज्ज०, श्रा० प्रती त्राणदादि याव उवस्मि-गेवज्जा इति पाठः।

संजदासंजदा॰ घादि०४ जह० संखेज्जा। अज० असंखेज्जा। सेसाणं जह० अज० असंखेज्जा। तिण्णिले०-अब्भवसि०-असण्णि०-आहारग' ति तिरिक्खोघं। सुकाए घादि०४ जह० संखेज्जा। अज० असंखेज्जां। आउ० जह० अज० संखेज्जा। सेसाणं जह० अज० असंखेज्जा। एवं खहगसम्मा०।

# एवं परिमाणं समत्तं १६ खेत्तपरूवणा

२०३. खेत्तं दुविधं-जह० उक्त०। उक्त० पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० अहुण्णं कम्माणं उक्त० अणुभागवंधगा केविड खेत्ते? लोगस्स असंखेज्जिदिमागे। अणुक्त० सन्वलोगे। एवं तिरिक्खोघो कायजोगि-ओरालि०-ओरालियिमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-असंज०- अचक्खुदं०-तिण्णिले० - भवसि० - अब्भवसि०-मिच्छादि०-अस्णि-आहार०-अणाहारग ति।

२०४. एईंदिएसु० घादि०४ उक्क० अणु० सन्वलो०। वेद०-णाम० उक्क० लोगस्स संखेज्ज०। अणु० सन्वलो०। आउ०-गोद० उक्क० लोग० असं०। अणु० सन्वलो०। बादर०-बादरपञ्जत्त-अपन्जत्त० आउ० उक्क० लो० असं०। अणु०

जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागके वन्धक जीव संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। रोप कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात हैं। तीत-लंश्यावाले, अभव्य, असंज्ञी और आहारक जीवोंके सामान्य तिर्यचोंकं समान भंग है। शुक्र लंश्यावाले जीवोंमें चार घाति कर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीव संख्यात हैं। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीव असंख्यात हैं। आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव संख्यात हैं। शेप कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव संख्यात हैं। शेप कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार चायिकसम्यन्दिष्ट जीवोंमें जानना चाहिये। इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ।

### १९ क्षेत्रप्ररूपणा

२०३. च्रेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—अघि और आदेश । ओघसे आठ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कितना च्रेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण च्रेत्र है । अनुत्कृष्ट अनुभागके बंधक जीवोंका सब लोक च्रेत्र है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यच, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकिमिश्र काययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असं-यन, अच्चुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिण्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहरक जीवोंके जानना चाहिये।

२०४. एकेन्द्रियोंमं चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीवों का सब-लोक त्तेत्र है। वेदनीय श्रीर नामकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीवोंका त्तंत्र लोकके संख्यातर्वे भागप्रमाए है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक त्तेत्र है। श्रायु श्रीर गोत्रगर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण त्तेत्र है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके वधक-जीवोंका सब लोक त्तेत्र है। बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय प्रयाप्त श्रीर बादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त

१ ता० प्रती ऋाणाहाण इति पाट ।

लोगस्स संखेज्जिदिभा० । सेसाणं एइंदियभंगो । सन्वसुहुमाणं सन्ववणप्फिदि '-णियोदाणं सत्तण्णं क० उक्क० अणु० सन्वलो० । आउ० उक्क० लो० असंखे० । अणु० सन्वलो० । णविर वणप्फिदि-णियोदाणं वेद०-णामा-गोदाणं उक्क० लो० असंखे० । वादरवणप्फिदि-णियोद० तस्सेव पज्जत्त-अपज्जत्तेसु वेद०-णामा०-गोद० उक्क० आउ० दो वि पदा लो० असंखे० । पुढ०-आउ०-तेउ० अहुण्णं क० ओघं । बादरपुढ०-आउ०-तेउ० सत्तण्णं क० उक्क० लो० असं० । अणु० सन्वलो० । आउ० उक्क० अणु० लो० असंखे० । बादरपुढ०-आउ०-तेउ० अपज्जत्ता० मणुसअपज्जत्तभंगो । बादरपुढ०-आउ०-तेउ० अपज्जता० घादि०४ उक्क० अणु० सन्वलो० । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० लो० असं० । अपज्जता० घादि०४ उक्क० अणु० सन्वलो० । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० लो० असं० । अपज्जता० सन्वलो० । अउ० उक्क० लो० असं० । एवं वाऊणं पि । प्विति यम्हि लोगस्स असंखेज्ज० तम्हि लोगस्स संखेज्ज० । आउ० उक्क० लोग० असं० । बादरवणप्फिदिपत्तेय० बादरपुढवि०भंगो । सेसाणं संखेज्ज-असंखेज्ज-जीविगाणं अहुण्णं क० उक्क० अण्० लो० असंखे० । एवं उक्कस्सं समत्तं ।

जीवोंमें त्रायकर्मके उत्कृष्ट त्रानुभागके बन्धक जीवोंका लोकके त्रासंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। शेप कर्मीका भंग एकेन्द्रियोंके समान है। सब सूच्म, वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें सात कर्मीके उत्कृष्ट श्रीर श्चनुरुष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है। अनुत्रुष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। इतनी विशेषता है कि वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण त्रेत्र है। बादर वनस्पतिकायिक. बादर निगोद स्रोर उनके पर्याप्त स्रोर ऋपर्याप्त जीवोंमें वेदनीय, नाम स्रोर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा त्रायुके दोनों ही पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके त्रसंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। प्रथिवीकायिक, जलकायिक श्रीर श्रमिकायिक जीवोंमें त्राठ कर्मोंका भंग श्रोघके समात है। बादर प्रथिवीकायिक, वादर जलकायिक और वादर अप्रिकायिक जीवोंमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीयोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र है। आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके म्यसंख्यातवें भाग प्रमाण त्रेत्र है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त ऋौर बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंमें मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान भंग है। बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त. बादर जलकायिक अपर्याप्त और बादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें चार घाति कर्मों के उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक त्तेत्र है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कब्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक त्रेत्र है। श्रायकर्मके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र हैं। इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहाँपर लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण चेत्र कहा है वहाँ पर लोकका संख्या-तवाँ भाग प्रमाण त्रेत्र कहना चाहिये। त्रायुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है। शेप संख्यात और असंख्यात संख्यावाली मार्गणात्रोंमें बाठों कर्मोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण नेत्र हैं।

१ ऋा० प्रती वणफिद इति पाट । २ ऋा० प्रती ऋाउ० ऋगु० इति पाट ।

२०५. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओषे० आदे०। ओषे० घादि४-भोद० जह० अणुमागबंधगा केवडि खेत्ते ? लो० असं०। अज० सम्बलो०। वेद०-आउ०-णामा०

विशोषार्थ—वर्तमान निवासकी त्रेत्र संज्ञा है। यहाँ उत्कृष्ट श्रौर जघन्य श्रनुभागवालोंके भेदसे इसके दो भेद किये गये हैं। चार घातिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संज्ञी, पर्याप्त स्रोर साकार उपयोगवालेके उत्कृष्ट संक्लेशके होनेपर होता है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध चपक सूच्मसाम्परायिक जीवके होता है तथा श्रायकर्मका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध श्रप्र-मत्तसंयतके होता है। विचार कर देग्वनेपर ऐसे जीवोंका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है अतः यहाँ आठों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका द्वेत्र उक्त प्रमाण कहा है। मूलमें कुछ ऐसी मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमे यह त्तेत्र सम्बन्धी स्त्रोघ प्ररूपणा स्त्रविकल घटित हो जाती है। इसका कारण यह है कि इन सब मार्गणात्रोंमें सामान्यतः यथासम्भव संज्ञी, पद्मेन्द्रिय श्रवस्था सम्भव है श्रीर संज्ञी पक्कोन्द्रिय जीव जिन परिएामोंसे इन कर्मा का उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करते हैं वैसी अवस्थामें त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। एकेन्द्रियोंमें आठों कर्मोंका श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्य सभी एकेन्द्रिय करते हैं इसलिए इस श्रपेत्तासे सब कर्मीके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धकी श्रपेत्ता सर्व लोक त्रेत्र कहा है। मात्र आठों कमेंकि उत्क्रघ्ट अनुभागवन्धकी अपेत्ता कुछ विशोपता है। जो इस प्रकार है—एकेन्द्रियोंमें चार चातिकर्मीका उत्कृष्ट ऋनुभागवन्ध यदापि बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ही करते हैं परन्तु इस योग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सम्भव हैं त्र्योर मारणान्तिक समुद्धातके समय इन जीवोंका सर्व लोक दोत्र पाया जात। है. श्रतः चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध की श्रपेत्ता सब लोक तेत्र कहा है। श्रव रहे चार श्रयानिकर्म सो उनमेंसे वेदनीय श्रीर नामकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध यदापि बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त ही करते हैं परन्त इन कर्मों का उत्कृष्ट अनुभागवन्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है श्रीर ऐसे जीवोंका चेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होता है, अतः इन दानों कर्मीके उत्कृष्ट अनु-भागवन्धकी अपेता तंत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है। आयकर्मका उन्कृष्ट अनुभाग बन्ध वादर एकेन्द्रिय जीव करते हुए भी एक तो आयुकर्मका बन्धकाल थोड़ा है, दूसरे उत्क्रुष्ट अनुभागवन्ध वहत ही स्वल्प जीव करते हैं इस लिए इन जीवोंका चेत्र लोकके ऋसंख्यातवें भागप्रमाए प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा गांत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध वादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त ऋौर वादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव ही करते हैं ऋौर सर्वविशुद्ध ऋवस्थामें इनका नेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः गोत्रकर्मके उत्क्रप्ट अनुभागवन्धकी श्रपेत्ता यह त्तेत्र. उक्त प्रमाण कहा है। बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर बादर एकेन्द्रिय श्रप-र्याप्त जीवोंमें आयुकर्ममें एकेन्द्रियोंकी अपना जो विशंपना कही है उसका कारण यह है कि आयु-कर्मका बन्ध माराणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता श्रीर उपपाद पद व माराणान्तिक पदको छोड़-कर इन जीवोंका चे त्र ऋधिकसे ऋधिक लोकके संख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए इनमे श्रायुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेचा वह लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तथा आय-कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेता वह लोकके अमंख्यानवें भागश्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इस प्रकार यहाँ जिस प्रकार उत्कृष्ट ऋौर अनुत्कृष्ट चेत्रका विचार कर वह घटित करके बतलाया गया है उसी प्रकार आगे जिन मार्गणात्रोंमें उस नेत्रका निर्देश किया है उसका विचार कर लेना चाहिए। सब विशेषताऐ बुद्धिगम्य होनेसे यहाँ हमने उनका विचार नहीं किया है।

२०४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है-आंघ और आदेश। ओघसे चार घातिकर्म और गोन्नकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कितन। चेत्र है ? लोकका असंख्यातवां भाग प्रमाण चेत्र है। अजवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सव लोक चेत्र है। वेदनीय, जह० अज० सव्वलो०। एवं ओघमंगो कायजोगि कम्मह०-णवुंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-किण्णले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-आहार०-अणाहारग ति।

२०६. तिरिक्षेसु घादि०४-वेद०-आउ०-णाम० मूलोघं। गोद० जह० लो० संखे०। अज० सन्वलो०। एवं ओरालि०-ओरालियमि०-णील०-काउ०-असण्णि ति।

२०७. [एइंदिएसु घादि०४-गोद० जह० लो० संखे०। अज० सन्वलो०। सेसाणं मूलोघं। एवं बादर-पजत्त-अपजत्त०। णविर आउ० ज० अज० लो० संखेज०। सन्वसुहुमाणं अट्टणं कम्माणं जह० अज० सन्वलो०। पुढवि० आउ० चादि०४ ओघमंगो। सेसाणं सन्व० दो पदा सन्वलो०। एवं वणप्कदि-णियोद०। बादरपुढ०-आउ० तेसि अपज० घादि०४ ज० लो० असंखे०। अज० सन्वलो०। आउ० जह० अज० लो० असं०। सेसाणं दो' पदा सन्वलो०। तेउ० घादि०४-गोद० जह० लो० असं०। अज० सन्वलो०। सेसाणं पि दो पदा सन्वलो०। बादरतेउ० तस्सेव अपज०

द्यायु घोर नाम कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक तेत्र है। इसी प्रकार खोधके समान काययांगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, काधादि चार कपायवाले, मत्यकानी, श्रुताज्ञानी श्रसंयत, श्रचचुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, भव्य. श्रभव्य, मिध्यादृष्टि, श्राहारक और श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

२०६. तिर्यक्कोंमे चार घातिकर्म, वेदनीय, आयु और नामकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है। गोन्नकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके ऋसंख्यातचें भागप्रमाण तेत्र है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक तेत्र है। इसी प्रकार औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाय-योगी, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले और असंज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

२०७. एकेन्द्रियों में चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जयन्य अनुमागके वन्वक जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्र हैं। अजयन्य अनुमागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। शेष कर्मोंका भक्त मूलांघके समान हैं। इसी प्रकार वादरएकेन्द्रिय, वादरएकेन्द्रियपर्याप्त और बादर-एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता हैं कि आयुकर्मके जयन्य और अजयन्य अनुमागके वन्धक जीवोंका लोकके सख्यातवें भागप्रमाण चेत्र हैं। सब सूद्म जीवोंमें आठों कर्मोंके जयन्य और अजयन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। पृथिवोक्तायिक और जलकायिक जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भक्त ओयके समान हैं। शेष कर्मोंके दो पदोंका सब लोक चेत्र हैं। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक और निगाद जीवोंके जानना चाहिये। वादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और इनके अपर्याप्त जीवोंमें चार घाति कर्मोंके जयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र हैं। आजयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। आयु कर्मके जयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्राप्तकायिक जीवोंमें चार घाति कर्मके असंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र हैं। शेष कर्मोंके जयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। आजयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्राप्तकायिक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्राप्तकायिक जीवों ही पदवाले जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्राप्तकायिक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्राप्तकायके ज्ञाचन्य और अजयन्य आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्राप्तकायके ज्ञाचन्य और अजयन्य और अजयन्य आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्रीप्तकायके ज्ञाचन्य और अजयन्य आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्रीप्तकायके ज्ञाचन्य और अजयन्य आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हैं। श्रीप्तकायक ज्ञाचन्य और अजयन्य आनुभागके ज्ञाचन्य और अजयन्य आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हो। श्रीप्तकायक आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हो। श्रीप्तकायक ज्ञाचकायक आनुभागके वन्धक जीवोंका सब लोक चेत्र हो।

१ ता ० प्रती सेसाग्रां पि दो इति पाट ।

आउ० जह० अज० लो० असं०। सेसाणं तं चेव। एवं वाऊणं पि। णविर जिम्ह लोग० असंखेजिदि० तिम्ह लोग० संखेजिदि०। सन्त्रसहुमाणं सुहुमेइंदियमंगो। सन्ववणफिदि-णियोदाणं सन्वपुढिविभंगो। सेसाणं संखेज-असंखेजितिवाणं अकुण्णं क० जह० अज० लो० असं०। णविर वादरवाउ०पजत्ते अकुण्णं क० जह० अज० लो० संखे०। एवं खेत्तं समतं।

# २० फोसणपरूवणा

२०८. फोसणं दुविधं--जह० उक्त० । उक्त० पगदं । दुवि०-ओघे०-आदे०। ओघे०

अनुभागके बन्धक जाबोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हेन्न है। शेष कर्मोका वही भन्न है। इसी प्रकार वायुकायिक जीबोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि तहाँ पर लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण हेन्न कहा है वहाँ पर लोकका संख्यातवाँ भाग प्रमाण हेन्न जानना चाहिये। सब सूद्म जीबोंमें सूद्रम एकेन्द्रियोंके समान भन्न है। सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीबोंमें सब पृथिवी-कायिक जीबोंके समान भन्न है। शेष संख्यात और असंख्यात जीबवाली मार्गणाओंमें आठो कर्मोंके जघन्य और अजवन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण हेन्न है। इतनी विशेषता है कि बादरवायुकायिक पर्याप्त जीबोंमें आठों कर्मोंके जघन्य और अजवन्य अनुभागके बन्धक जीबोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण हेन्न है।

विशेषार्थ-तीन वाति कर्मीका जबन्य अनुभागवन्य चपक सदमसाम्परायिक जीवके होता है। मोहनीयका जयन्य अनुभागवन्य अनिवृत्तिकरण चपक जीवके होता है। तथा गोत्र कर्मका जबन्य अनुभागवन्य सातवीं प्रथिवीमें सम्यक्तवके अभिमुख हए जीवके होता है। इसलिए इन पाँच कर्मोंके जघन्य श्रनुभागवन्धकी श्रपंत्ता त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण कहा । अब रहे शेष तीन कर्म सो उनके जघन्य अनुभागवन्धकी अपेक्षा सर्व लोक क्षेत्र कहने का कारण यह है कि इन तीन कर्मीका जवन्य अनुभागवन्ध अपनी अपनी विशेषता के रहने पर अन्यतर जीवोंके हो सकता है। त्राठों कर्मीक त्रजघन्य त्रनुभागबन्यकी ऋषेत्ता सर्व लोक त्रेत्र है यह स्पष्ट ही है। यहाँ श्रोघके समान जिन मार्गणात्रोंमें चेत्र सम्भव हैं उनके नाम मूलमे गिनाए हैं सो अपनी अपनी विशेषताको ध्यानमें रावकर उन मार्गणा श्रोंमें श्रोधक समान क्षेत्र घटित कर लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। तिर्यचोंम सात कर्मीके जघन्य श्रीर अजघन्य अनुभागवन्धकी अपेचा चेत्र तो आघके समान ही बन जाता है। मात्र गांत्रकर्ममे जघन्य श्रनुभागवन्यकी श्रपेत्ता कुछ विशेषता है। बात यह है कि तिर्युचोंमें गोत्रकर्मका जघन्य अनुसागवन्ध सर्विश्चाद्ध बादर अप्रिकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव करते हैं घाँर एंसी श्रवस्थाम इनका जंत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। अतः तिर्श्वोम गोत्रकर्मके जवन्य अनुभागवन्धकी अपेन्ना नेत्र लोकके संख्यातवें भाग-प्रमाण कहा है। यहाँ मूलमे श्रीदारिककाययोग श्रादि श्रन्य पाँच मार्गणाश्रोंमें नेत्रप्ररूपणाका सामान्य तिर्यंचोंके समान जाननेकी सूचना की है सो इसका कारण यह है इनमें गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्धकी अपेज्ञा लोकके सल्यातवें भागप्रमाण ज्ञेत्र बन जाता है। यहाँ तक हमने कह मार्ग णात्रोंमें चेत्रको घटित करके बतलाया है। श्रागे मूलमें जिन मार्गणात्रोंमें क्षेत्र सम्बन्धी विशेषता कही है उसे उन उन मार्गणाओं में स्वामित्वको जानकर घटिन कर लेनी चाहिए। विस्तारभयसे यहाँ हमने सबका अलग अलग विचार नहीं किया है। इस प्रकार चेत्र समाप्त हन्ना।

## २० स्पर्धनप्ररूपणा

२०८. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है—अभेघ और आदेश । ओघसे चार घाति कर्मीक उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक

घादि०४ उक्क० अणुभागवंधगेहि केत्रहि खेत्तं फोसिदं ? लोगस्स असं० अट्ठ-तेरह०। अणु० सन्वलो०। चदुण्णं उक्कस्सं खेत्तभंगो। अणुक्कस्सं सन्वलोगे। एवं ओघभंगो कायजोगि-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-भवसि०-मिच्छा० आहारगति।

२०६. णेरहएसु घादि०४ उक्क० अणुक्क० छत्त्रोह०। वेद० णामा० गोद० उक्क० खेत्रभंगो। अणु० छत्त्रो०। आउ० खेत्रभंगो। एवं सत्तसु पुढवीसु अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं।

जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है ? लांकके असंख्यातवें भागप्रमाण, आठ बटे चौदह राजू और तेरह बटे चौदह राजू चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। चार अधाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत अचनुदर्शनी, भव्य, मिथ्या दृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—सामान्यसे चार घाति कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन तीन प्रकारका बतलाया है। लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी अपेचा कहा है। कुछ कम आठबटे चौद्ध राजु स्पर्शन विहारवास्वस्थान आदि की अपेचा कहा है। कुछ कम तेरहबटे चौद्ध राजु स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेचा कहा है। इन चार कर्मोंक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेचा स्पर्शन सर्वलोंक है यह स्पष्ट ही है। चार अघाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहनेका कारण यह है कि इनमें से तीन कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध विशुद्ध परिणामोंमें चपकसूद्धमसाम्परायिक और अध्यक्षक्रक अप्रमत्तसंयत मनुष्योंके ही होता है और इनका चेत्र लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं बनता। यदि इनके स्पर्शनका विचार किया जाता है तो सब मिलाकर वह भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही प्राप्त होता है। इन चार कर्मोंक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेचा स्पर्शन सर्व लोक है। यहाँ मूलमें काययोगी आदि अन्य कुछ मार्गणाओंका कथन ओघके समान कहा है सो अपनी अपनी विशेषताको समभकर इसे घटित कर लेना चाहिए। अभिप्राय इतना है कि ओघसे आठों कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धकी अपेचा जो स्पर्शन बतलाया है वह इन मार्गणाओंमे भी बन जाता है।

२०६. नारिकयों में चार घाति कर्मों के चत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय नाम और गात्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्पर्शन चेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भंग चेत्रके समान है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें अपना अपना स्परान जानना चाहिये।

विशेषार्थ — नरकमे वेदनीय नाम श्रोर गोत्र कर्मका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि जीवके तथा श्रागुकर्मका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध तत्यायाग्य विशुद्ध सम्यग्दृष्टि जीवके होता हैं, इसलिए इनका स्पर्शन सेत्रके समान लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है, क्यों कि ऐसी श्रवस्थामें इससे अधिक स्पर्शन सम्भव नहीं है। तथा श्रागुकर्मका श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध सम्यग्दृष्टि और मिध्यादृष्टि होनों प्रकारके जीवोंके हो सकता है परन्तु ऐसी श्रवस्थामें न तो मारणान्तिक समुद्धात होता है श्रोर नही उपपाद्पद् होता है, श्रतः श्रागुकर्मके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धकी श्रपेस। भी लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन कहा है। श्रेष स्परान स्पष्ट ही है। यहाँ एक बातकी श्रोर संकेत कर देना श्रावश्यक है कि यहाँ चार घाति श्रादि कर्मोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धकी श्रपेसा स्पर्शनका निर्देश करते समय वत्रमानकालीन स्पर्शनका उत्लेख नहीं किया है सो उसका यही कारण प्रतीत होता है कि इस दृष्टिसे सेत्रकी श्रपेसा स्परानमं कोई विशेषता नहीं है यह जानकर उसका श्रनगरे निर्देश नहीं किया है।

२१०. तिरिक्खेसु सत्तणां क० उक्क० छच्चो०, अणु० सन्त्रलो०। आउ० खेत्त०। पंचिदि०तिरिक्ख३ सत्तणां क० उक्क० छच्चो०, अणु० लो० असंखे० वा सन्त्रलोगो वा। आउ० खेत्त०। पंचिदि०तिरिक्खअपञ्ज० घादि०४ उक्क० अणु० लोग० असं० सन्त्रलोगो वा। वेद०णामा-गोदा० उक्क० खेत्तमंगो। अणु० लो० असंखे०मागो वा सन्वलोगो वा। आउ० खेत्त०। एवं मणुसअपञ्ज०-सन्त्रविगलिदि०-पंचिदि०-तस० अपञ्ज०-बादरपुढ०-आउ०-तेउ०-बादरवणप्कदिपत्ते०पञ्जत्ताणं च। बादरवाउ०पञ्जता० तं चेव। णवरि जम्हि लो० असं० तम्हि लो० संखे०।

२१०. तिर्यंचोंमे सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्पर्शन सब लोक है। आयुकर्मका भंग सेत्रके समान है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक्मों सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्पर्शन कुछ कम छह बटं चौदह राजु है अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्पर्शन लोक के असल्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक है। आयु कर्मका भंग सेत्रके समान है। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंमें चार चाति कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोक के असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक सेत्रका स्परांन किया है। वदनीय, नाम और गोत्र कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परांन सेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परांन सेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोक से असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक सेत्रका स्परांन किया है। आयुकर्मका भङ्ग सेत्रके समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चिन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहाँ लोकका अमख्यातवाँ भाग स्पर्शन कहा है, वहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग प्रमाण स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ—तिर्यक्कोंमे चार वाति कर्मांकी ऋषेता नीचे सातवीं पृथिवी तक ऋौर वेदनीय. नाम व गोत्र कर्मकी अपेत्ता उतर अच्युत करूप तक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्पर्शन सम्भव हैं, इसलिए इनमें सात कर्मीक उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राज कहा है। इन कर्मोकी ऋपेंचा यहा बात पञ्चिन्द्रिय तिर्येख्वत्रिकमे जाननी चाहिए, क्योंकि सामान्य तिर्युक्तोंमे इन कर्मांका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध पर्ख्वन्द्रिय तिर्युक्तविककी श्रपन्ता ही कहा है। पद्मेन्द्रिय तियुद्धोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातर्वे भागप्रमाण है श्रीर धर्तात कालीन स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धात व उपपाद पदकी श्रापेचा सब लांक है इसलिए इनमे सात कर्मीके अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। पक्केन्द्रिय तियंच लब्ध्यपर्याप्तकों-का वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और अतीत कालीन स्पर्शन अपेसा विशेषसे सर्वलोक है। यतः इनमें मारणान्तिक समुद्घातके समय भी चार घातिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है अतः इनमे चार धातिकमीके उत्कृष्ट और सात कमीके अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धकी ऋषेत्रा उक्त प्रमाण स्पशन कहा है। परन्तु बदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध मारणान्तिक समुद्धात श्रौर उपपाद पदके समय सम्भव नहीं है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धकी अपेता स्पर्शन तेत्रके समान कहा है। आयुकर्मका विचार इन सब मार्गणाओं में तेत्रके समान ही है। कारण कि मारणान्तिक समुद्धात व उपपाद पदके समय आयुक्तंका बन्ध नहीं होता। मुलमें मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तक आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमे पक्रंन्द्रिय तिर्थेख लब्ध्यपर्याप्तकोकं समान हा स्परान उपलब्ध होता है इसलिए उनकं कथनको पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च स्रव्यवयात्रकोंके समान कहा है। मात्र वाय्कायिक पर्याप्तकोंमें जो विशेषता है वह मूलमें कही ही है।

२११. मणुस०३ सत्तण्णं क० उक्क० खेत्तभंगो। अणुक्क० लोगस्स असंखेजिदि-मागो सन्वलोगो वा। आउ० खेत्तभंगो। देनेसु' घादि०४ उक्क० अणु० अट्ट-णवचो०। वेद०-णामा-गो० उक्क० अट्टचो०। अणु० अट्ट-णवचो०। आउ० उक्क० अणु० अट्टचो०। एवं सन्वदेवाणं अपप्पणो फोसणं णेदन्वं।

२१२. एइंदिएसु घादि०४ उक्क० अणुक्क० सन्वलो०। वेद०-णामा० उक्क० लो० संखे०। अणु० सन्त्रलो०। आउ०-गोद० उक्क० लो० असंखे०। अणु० सन्त्रलो०। एवं बादरपजतापञ्जः। णवरि आउ० उक्क० लोग० असं०। अणु० लो० संखेज०। सन्त्र-

२११. मनुष्यित्रिकमे सात कर्मीक उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंका स्परोन चेत्रक समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है। आयु कर्मका भङ्ग चेत्रके समान है। देवोंमें चार याति कर्मोंक चत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिये।

विशेषार्थ—मनुष्यितिकमं चार घातिकमं का उत्कृष्ट अनुभागवन्य उत्कृष्ट संक्लेश युक्त मिध्यादृष्टिकं और वेदनीय, नाम व गांत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्य चपकश्रेणिम होता है। यतः यह स्पर्शन चेत्रके समान ही प्राप्त होता है इसलिए इसे चत्रक ममान कहा है। इनमें इन कमंकि अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्पर्शन तथा आयुकर्मका दोनों प्रकारका स्पर्शन स्पष्ट ही है। देवोंम वेदनीय, नाम और गांत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इनके उन्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु प्रमाण कहा है। इन सातों कर्मोंका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य किसी भी अवस्थामं सम्भव है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम नौ वटे चौदह राजु कहा है। आयुकर्मका उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य मारणान्तिक समुद्धातके समय सम्भव नहीं है, इसलिए इसके उक्त दोनों प्रकारके अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ वटे चौदह राजु कहा है। यह तो सामान्य देवोंकी अपेचा स्पर्शन हुआ। इसी प्रकार सवत्र देवोंमें अपने अपने स्पर्शनका विचार कर वह जिस कर्मकी अपेचा जहाँ जो सम्भव हो. ले आना चाहिए।

२१२. एकेन्द्रियों में चार घातिकमीं के उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेश्वका स्पर्शन किया है। वंदनीय श्रीर नामकर्मके उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण तेत्रका स्पर्शन किया है तथा श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेश्वका स्पर्शन किया है। श्रायु श्रीर गांत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण त्रेश्वका स्पर्शन किया है तथा श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेश्वका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रायुक्षमंके उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसख्यातवें

१ त्रा० प्रतौ सन्तरण क० उक्त० खेत्तभगो । देवेमु इति पाट ।

सुहुमाणं सत्तण्णं क० उक्क० अणु० सञ्चलो०। आउ० उक्क० लो० असंखे० सञ्चलोगो वा। अणु० सन्त्रलो०।

२१३. पंचिदि०-तस०२ घादि०४ उक्क० अट्ट-तेरह०। अणु० अट्ट० सव्वलो०। वेद० णामा-गोदा० उक्क० खेत्तमंगो। अणु० अट्ट० सव्वलो०। आउ० उक्क० खेत्त०। अणु० अट्टचो०। एवं पंचमण०-पंचवचि० इत्थि० पुरिस०-विमंग०-चक्खुदं० सण्णि ति। २१४. पुटवि०-आउ०-तेउ० वाउ० घादि०४ उक्क० लो० असंखे० सन्वलो०।

भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूच्म जीवोमें सात कर्मोक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु भागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है तथा आयुक्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है तथा अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—एवेन्द्रियों में वेदनीय और नाम कर्मका सर्वविशुद्ध बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव भी उत्कृष्ट अनुभागवन्य करते हैं। अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यात वें भाग प्रमाण कहा है। आयु दर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य तत्प्रायोग्य अवस्थामें और गोत्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य पृथिवी, जल और प्रत्येक वनस्पति ये तीनों बादर पर्याप्त सर्व विशुद्धि अवस्थामें करते हैं। यतः इन जीवोंक ऐसी अवस्थामें स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं प्राप्त होता अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें जिस अवस्थामें सर्वलोक स्पर्शन होता है उस अवस्थामें आयु कर्मका बन्ध सम्भव नहीं, अतः इनमें आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण कहा है। होप कथन सुगम है।

२१३. पंचेन्द्रियद्विक श्रोर त्रसद्विक जीवोंमें चार घातिकमींक उन्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम तरह बटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु श्रोर सब लोक हेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम श्रोर गांत्र कमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंक। स्पर्शन हेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु श्रोर सब लोक हत्रका स्पर्शन किया है। आयु कमके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंक। स्पर्शन है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु होर समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँच मनायोगी, पाँच बचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभगज्ञानी, चजुदर्शनी श्रोर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—इन पञ्चेन्द्रिय आदि चारों प्रकारके जीवोंमें यद्यपि मरणान्तिक समुद्धातके समय भी चार घाति कमींका उरकृष्ट अनुभागवन्य सम्भव है पर ये जीव जब अपने उरकृष्ट बन्धके योग्य जीवोंमें ही मारणान्तिक समुद्धात कर रहे हों तभी यह सम्भव है, इमिलए इनमें चार घाति कमींके उरकृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंका स्पर्शन सर्वलांक न कहकर कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है। इनमें आयु कमका बन्ध मरणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता, इसिलए इनमे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाणें गिनाई है उनमें यह स्पर्शन सम्भव होनेसे उनके कथनको इन पंचेन्द्रियादि चारो मार्गणाओंक स्पर्शनके समान कहा है। शेष कथन सुगम है। २१४, पृथिकी हा यक, जलकायिक, अग्निकायिक और वायकायिक जीवोंमें घार धाति-

अणु० सन्वलो०। सेसाणं उक्क० अणु० खेत्तमंगो। बादरपृढ०-आउ०-तेउ०-वाउ० सत्तण्णं क० पुढिविमंगो। आउ० उक्क० अणु० लो० असं०। बादरपृढिवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०अपज्ञ०, धादि०४ उक्क० अणु० सन्वलो०। वेद०-णामा-गोदा० उक्क० लो० असंखे०। अणु० सन्वलो०। आउ० उक्क० अणु० लो० असं०। णविर वाउ० जिम्ह लोग० असंखे०। अणु० लो० असं०। णविर वाउ० जिम्ह लोग० असंखे०। वणप्कदिः णियोद० धादि०४ उक्क० अणु० सन्वलो०। सेसाणं उक्क० लोग० असंखे०। अणु० सन्वलो०। बादरवणप्कदि०-बादर-वण०-वादरणियोद-पज्जताअपज्जता० बादरपुढिवअपज्जतमंगो। बादरवणप्कदि०नेवरनेव बादरपुढिविभंगो। सन्वसुद्दुमाणं सुद्दुमेइंदियमंगो।

२१५. ओरालि० घादि०४ उक्त० छच्चोइ०। अणु० सन्वलो०। सेसाणं खेत्तभंगो। ओरालियमि० अट्टण्णं कम्माणं उक्त० खेत्तभंगो। अणु० सन्वलो०।

कर्मीके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीशोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। बादर प्रथिवी-कायिक, वादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्परीन पृथिवीकायिक जीवोंके समान है। श्रायुक्रमंके उत्कृष्ट श्रीर धनुत्कृष्ट श्रनुभाग के बन्धक जीवोंने लोकके असल्यातवें भाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। बादर पृथिबीकायिक अपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर अग्निकायिक अपर्याप्त श्रीर बादर वायकायिक श्रवर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्मीकं उन्कृष्ट श्रीर श्रतुत्कृष्ट श्रतुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुक्तमके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण जेत्र कहा है वहाँ पर वायुकायिक जीवोंमें लोकका संख्यातवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र कहना चाहिये। वनस्पतिकायिक श्रीर निगाद जीवोमें चार घातिकर्मीके उत्क्रष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। शेप कमेकि उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ज्ञेत्रका स्पर्शन किया है और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है । बादर बनस्पतिकायिक, बादर बनस्पतिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक अपर्याप्त, बादर निगोद और इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक अपर्याप्त जीवोंके समान भंग है। बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बाद्र पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है। सब सुद्म जीवोंमें सुद्म एकेन्द्रियोंके समान भंग है।

विशेषार्थ — पहने हम एकेन्द्रियों और उनके अवान्तर भेदोंमे स्पर्शनका घटित करके बतला आये हैं। उसे ध्यानमें लेकर और इन पृथिवीकायिक आदि जीवोंकी अवान्तर विशेषता जानकर यह स्पर्शन ले आना चाहिए।

२१५. श्रौदारिक काययोगी जीवोंमें चार घति कर्मोंके उत्कृष्ट श्रमुभागके वन्धक जीवोंने कुझ कम छह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागके वन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रोष कर्मोंका भंग चेत्रके समान है। श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें खाठ कर्मोंके उत्कृष्ट श्रमुभागके वन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

२१६. वेउन्वि० घादि०४ उक्त० अणु० अट्ट-तेरह० । वेद० णामा गो० उक्त० अट्ट० । अणु० अट्ट-तेरह० । आउ० उक्त० अणु० अट्ट० । वेउन्वियमि०-आहार०-आहारम०-अवमदवे० मणपज्ञ० संजद—सामाइ० छेदो० —परिहार० — सुहुमसंप० — असण्णि ति खेत्रभंगो ।

२१७. कम्मइ० घादि०४ उक्क० एकारस०। अणु० सन्वलो०। वेद०-गामा-गोद० उक्क० छत्रो०। अणु० सन्वलो०। एवं अणाहार०'।

विशेषार्थ — त्रौदारिककाययोगमें चार घातिकमौंका उत्कृष्ट ऋनुभागबन्ध संज्ञी पख्रोन्द्रय पर्याप्त दो गतिक जीवोंके ही हो सकता है ऋौर ऐसे जीवोंका उत्कृष्ट स्पर्शन नीचे कुछ कम छह राजुसे ऋधिक सम्भव नहीं, इसलिए श्रौदारिक काययोगी जीवोंमें चार घाति व मौंके उत्कृष्ट ऋनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है।

२१६. वैकियिककाययोगी जीवोंमें चार घातिकमोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वैकियिक-मिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूदमसाम्परायसंयत, श्रीर असंज्ञी जीवोंमें स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेपार्थ—वैक्रियिककाययोगमें चार घातिकर्मौंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्घातके समय भी सम्भव है पर ऐसी अवस्थामें वेदनीय, नाम और गंग्र कर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें चार घातिकर्मौंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन
कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु कहा है तथा बेदनीय आदि
तीन कर्मौंक उद्धृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन एक मात्र कुछ कम आठ बटे चौदह राजु
कहा है। यहाँ इन सात कर्मोंका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सब अवस्था बोंमें सम्भव है इसलिए इनके
अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम देरह
बटे चौदह राजु कहा है। किन्तु आयुकर्मके बन्धकी स्थित इससे भिन्न है। मारणान्तिक समुद्घात
के समय तो उसका बन्ध सम्भव ही नहीं, इसलिए उसके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक
जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कहा है। शेष कथन सुगम है।

२१७. कामणकाययोगी जीवोंमं चार घातिकमींके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके चर्छ्ष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

िंधरोषार्थ — कार्मणकाययोगी जीव नीचे कुळ कम छह राजु और ऊपर कुछ कम पाँच राजु स्पर्श करते हुए चार घाति कर्मोंका उस्कृष्ट अनुभागबन्ध करते हैं अतः चार घातिकर्मोंके उस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु स्पर्श कहा है। वेदनीय, नाम और

१ ता । प्रतौ अणाहार • इत्यस्य पाठस्याग्रे पूर्णविरामो नास्ति । अन्यन्नापि एवंविधो स्यत्ययो दृशयते ।

- २१८. णवंस० घादि०४ उक० छचोद०। अणु० सन्त्रलो०। सेसं खेत्त०।
- २१९. आमि०-सुद०-ओघि० घादि०४ उक्क० अणु० अहु०। सेसाणं उक्क० खेत्त०। अणु० श्रद्व०। एवं ओघिदं०-सम्मादि०-खहग०-वेदग०-उवसम०।
- २२०. संजदासंजद**०** सत्तण्णं क० उक्क० खेत्त०। अणु० छच्चो०। आउ**०** खेत्तमंगो।

गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्य विशुद्ध कार्मणकाययोगी जीवोंके दोगा, और ऐसे जीव उत्पर कुछ कम छह राजुका स्पर्श करेंगे, अतः इन तीन कर्मोंकी अपेना यहाँ उत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु कहा है। कार्मणकाययोगमें सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्यक जीव सब लोक चेत्रका स्पर्श करते हैं यह स्पष्ट ही है। कार्मणकाययोगके समय जीव अनाहारक होता है, अतः अनाहारकोंमें यह स्पर्शन कार्मणकाययोगके समान प्राप्त दोता है यह स्पष्ट ही है।

२१८. नपुंसकवेदी जीवोंमें चार घातिकमींके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कमींका भंग क्षेत्रके समान है।

विशेषार्थ —चार घातिकर्मों के उत्कृष्ट ऋनुभागके बन्धक नपुंसकवेदी जीव नीचे कुछ कम छह बटे चौरह राजुका स्पर्श करते हैं, इसलिए इनका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष स्पर्शन सुगम है।

२१६. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकमोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कमोंके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्य-ग्दष्टि, चायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट श्रीर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ — असंयतसम्यग्दृष्टियोंका जो कुछ कम आठ वटे चौंदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है वह आभिनिवोधिकज्ञानी आदि तीन ज्ञानवालोंमें चार घानिकमींके उस्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग- बन्धकी अपेक्षा और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धकी अपेक्षा बन जाता है, अतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। यहाँ सम्यग्दृष्टि आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार स्परान प्राप्त होता है, अतः उनके कथनको आभिनिवाधिक ज्ञानी आदिके समान कहा है।

२२०. संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्यक जीवोंका स्पर्शन होत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मका मंग सेत्रके समान है।

विशेषार्थ — संयतासयतों में चार घातिकर्मीका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिण्यात्वके अभिमुख होने पर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है और वेदनीय, नाम व गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके अभिमुख सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है। यतः यह स्पर्शन चेत्रके समान ही उपलब्ध होता है अतः उसे चेत्रके समान कहा। परन्तु इन सातों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक संयतासंयतों का स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु उपलब्ध होनेमें कोई बाधा नहीं है अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

२२१. किण्ण०-णील०-काउ०-घादि०४ उक्क० छ-चत्तारि-बेचोइ०। सेसं खेत्त०। तेउ० घादि०४ उक्क अणु० अट्ट-णव०। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० खेत्त०। अणु० अट्ट-णव०। आउ० उक्क० खेत्त०।अणु०-अट्ट०। एवं पम्म-सुकाणं। णवरि अट्टछ-चोइ०।

२२२. अब्भव०-घादि०४ उक्क० अट्ट-तेरह०। अणु० सन्वलो०। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० अट्ट०। अथवा लोगस्स असंखे०। अणुक्क० सन्बलो०। आउ० उक्क० खेत्त०। अणु० सन्वलो०।

२२१. कृष्ण, नील श्रोर कापंति लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मीक उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंने कमसे बुद्ध कम छह बटे चौदह राजु, कुछ कम चार बटे चौदह राजु और कुछ कम दो बटे चौदई राजु लेशका स्पर्शन किया है। शेष मंग लेशके समान है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रोर श्रमुन्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नौ बटे चौदह राजु स्त्रका स्पर्शन किया है। वदनीय नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रमुक्कि उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रमुक्कि उत्कृष्ट श्रमुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु लेश्यावाले जीवों कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु लेश्यावाले जीवों के जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमे कमसे कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्पर्शन कहना चाहिये।

विशेषार्थ—चार घातिकर्माक उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंमें कृष्ण लेश्यावालोंके नीचे सातवी पृथिवी तक कुछ कम छह वटं चौदह राजु, नील लेश्यावालोंके नीचे पाँचवी पृथिवी तक कुछ कम दो बटे चौदह राजु और कापात लेश्यावालोंके नीचे तीसरी पृथिवी तक कुछ कम दो बटे चौदह राजु प्रमाण स्परान सम्भव है, इसिलए यह उक्त प्रमाण कहा है। पीतलेश्यावालोंके अतीत कालकी अपेचा स्परान कुछ कम आठ वटं चौदह राजु और कुछ कम नो वटं चौदह राजु कहा है। वह यहाँ चार घातिकर्मांक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंके तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मक अनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंके सम्भव है, इसिलए यह उक्त प्रमाण कहा है। परन्तु वेदनीय आदि तीन कर्मांक उत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंके और आयुकर्मक अनुत्कृष्ट अनुभागक बन्धक जीवोंके कुछ कम नो बटं चौदह राजु स्पर्शन सम्भव नहीं है, क्योंकि यह स्परान इस लेश्यामें भारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदक समय ही सम्भव है, इसिलए यह स्परान इस लेश्यामें भारणान्तिक समुद्धात और उपपाद पदक समय ही सम्भव है, इसिलए यह स्परान इस लेश्यामें कमसे कुछ कम आठ बटं चौदह राजु कहा है। पद्मलेश्यावाले और शुक्त लेश्यावाले जीवोंमें अतीत कालकी अपेचा कमसे कुछ कम आठ बटं चौदह राजु आरे इछ कम छह वटं चौदह राजु स्परान होता है। आयुक्त के उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंको छोड़कर और सब जीवोंक यह स्पर्शन सम्भव होनेसे इनमें यह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२२२. अभव्य जीवोंमे चार कमें कि उत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तरह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु अथवा लोकक असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वन्यक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्म के उत्कृष्ट अनुभागके बन्यक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

२२३, सासणे घादि०४ उक्क० अणु० अट्ट-बारह०। वेद० णामा०-गोद० उक्क० अट्ट०। अणु० अट्ट-बारह०। आउ० उक्क० खेत्त०। अणु० अट्ट०। सम्मामि० सत्तण्णं कम्माणं उक्क० अणुक्क० अट्ट०।

२२४. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४-गोद० जह० लो० असं०। अज० सन्वलो०। वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सन्वलो०। एवं ओघमंगो कायजोगि-णवुंस०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खुदं०-किण्णले०-भवसि०-मिच्छा०-आहारग ति।

विशेषार्थ पहले हम पचेन्द्रियों में स्पर्शनका विचार कर आये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ भी सब स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। यहाँ वेदनीय, नाम और गोन्नकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवों का स्पर्शन विकल्प रूपसे लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण भी कहा है सो इसका कारण यह है कि स्वामित्वका विचार करते समय इन कर्मों की अपेचा उत्कृष्ट स्वामित्व दो प्रकारसे कहा है, अबः बद्मुसार स्पर्शन भी दो प्रकारसे जानना चाहिए। जब चारों गतिके सर्वविशुद्ध संज्ञी पंचेन्द्रिय जीवों को उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तब कुछ कम आठ वटे चौदह राजु स्पर्शन प्राप्त होता है और जब द्रव्यसंयत मनुष्यको उत्कृष्ट स्वामित्व दिया जाता है तव लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण स्वामित्व प्राप्त है। शेष कथन सुगम है।

२२३. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मों के उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु केत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — शासादनसम्यग्दृष्टियोंका कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु स्पर्शन कहा है। इनमें कुछ कम बारह बटे चौदह राजु स्पर्शन वेदनीय, नाम श्रीर गोत्र कमों के उत्कृष्ट श्रनुभाग के बन्धक जीवों के तथा श्रायुक्षमं के बन्धक जीवों के सम्भव नहीं है, क्यों कि मारणान्तिक समुद्धात के समय यह बन्ध नहीं होता, श्रतः यहाँ इस श्रपेक्षासे कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु स्पर्धन श्रीर श्रेप श्रपेत्तासे कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु स्पर्धन श्रीर शेष श्रपेत्तासे कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु स्पर्धन कहा है। मात्र श्रायु कर्म के उत्कृष्ट श्रनुभाग के बन्धक जीवों का स्पर्धन त्रेत्र के समान ही जानना चाहिए। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोमें न तो मारणान्तिक समुद्धात होता है श्रीर न ही श्रायुबन्ध होता है, श्रतः यहाँ सातों कर्मों के उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग के बन्धक जीवों के कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु एकमात्र यही स्पर्शन कहा है।

२२४. जबन्यका प्रकरण है। उसकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है — ओघ और आदेश। श्रोबसे चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। बेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कवाय-वाले, मत्यक्षानी, अताक्षानी, असंयत, अचलुदर्शनी कृष्णलेक्यावाले, भव्य, मिध्यादृष्टि और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

२२५. णिरएसु घादि०४-गोद० जह० खेत्त०। अज० ख्रश्चोद्द०। वेद०-णाम० जह० अज० छ०। आउ० खेत्त०। पढमपुद० खेत्त०। विदियादि याव छद्धि ति वेद०-णाम ०-गोद० जह० अज० एक-बे-तिण्णि-चत्तारि-पंच-चोद्दस०। घादि०४ जह० खेत्त०। अज० वेदणीयमंगो। आउ० खेत०। सत्तमाए णिरयोघं।

विशेषार्थ—चार घातिकमंक। जघन्य अनुभागवन्ध चपक श्रणिमं होता है श्रोर गात्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातवीं प्रथिवीके नारकी जीव करते हैं। यतः इस अपेक्षा से स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक है यह स्पष्ट ही है। वेदनीय और नाम कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले सम्यग्दिष्ट और मिध्यादृष्टि सभी जीवोंके सम्भव है तथा आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध जयन्य अपर्याप्त निर्वृत्तमान मध्यम परिणामवाले सभी जीवोंके अपने त्रिभागमें सम्भव है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन सब लोक है, अतः इन तीन कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है। इन कर्मोंके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है। इन कर्मोंके आजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका सब लोक स्पर्शन कहा है। मात्र इन मार्गणाश्रोमें इस स्पर्शनको अपने अपने स्वानित्वका विचार करके लाना चाहिए। कारण कि अोघके समान स्वामित्वके गुणस्थान इन सब मार्गणाओंमें सम्भव नहीं हैं। इन मार्गणाश्रोमें स्वामित्वकी अपेक्ष। गुणस्थान भेद रहते हुए भी स्पर्शन अोघके समान प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

२२५. नारिकयों में चार घातिकर्म और गांत्रकर्मके जयन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन लेक्के समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौरह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, और नाम कर्मके जयन्य और अजधन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौरह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भंग क्षेत्रके समान है। पहली पृथिबीमें स्पर्शन लेक्के समान है। दूसरीचे लेकर छठवीं पृथिबी तक क जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कमसे कुछ कम एक वटे चौरह राजु, कुछ कम दो वटे चौरह राजु, कुछ कम दो वटे चौरह राजु, कुछ कम पाँच बटे चौरह राजु और कुछ कम पाँच बटे चौरह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। चार घातिकर्मीक जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय वर्मके समान है। आजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय वर्मके समान है। आजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय वर्मके समान है। आजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय वर्मके समान है। आजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन वेदनीय वर्मके समान है।

विशेषार्थ—यहाँ इन वातों पर ध्यान देकर एक स्पर्शन प्राप्त करना चाहिए—१. सामान्य नारिकयोंमें श्रीर सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके श्रीभमुख हुए जीवके गांत्रकर्मका जघन्य श्रनुभाग- बन्ध होता है, इसिलए इनमें गोत्र कर्मके जघन्य श्रनुभागके वन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान कहा है। २. शेष नरकोंमें गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी वेदनीय श्रीर नामकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी वेदनीय श्रीर नामकर्मके साथ की है। ३. सर्वत्र चार घाति कर्मोंका जघन्य श्रनुभागवन्ध श्रसंयतधम्यण्टि सर्वविशुद्ध जीवके होता है, इसलिए सर्वत्र चार घाति कर्मोंका जघन्य श्रनुभागवन्धका स्पर्शन क्षेत्रके समान प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है श्रीर ४. प्रथमादि छह नरकोंमें गांत्र कर्मका तथा सर्वत्र वेदनीय श्रीर नाम कर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध मिथ्यादि जघन्य पर्याप्त निर्वृत्तिमान

१ ता॰ प्रती वेड (द॰ ) इति पाठः।

२२६. तिरिक्खेसु घादि०४ जह० छ०। अज० सन्त्रलो०। गोद० जह० लोग० संखेज०। अज० सन्त्रलो०। वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० सन्त्रलो०। पंचिदि०-तिरिक्ख० ३ घादि० ४ जह० छ०। अज० लो० असं० सन्त्रलोगो वा। वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० लो० असं० सन्त्रलोगो वा। आउ० खेत्त०। पंचिदि०तिरि०अपज्ञ० घादि०४ जह० खेत्त०। अज० लो० असं० सन्त्रलो०। वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० लो० असं० सन्त्रलो०। वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० लो० असं० सन्त्रलो०। आउ० खेत्त०। एवं मणुसअपज्ञ०-सन्त्रविगलिदि०-पंचिदि०-तस०अपज्ञ०-बादरपुढ०-आउ०-बादरपत्ते०पज्जत्त ति।

मध्यम परिणामवालेके होता हैं, ऋतः यहाँ इन कर्मोंके जघन्य ऋतुभागके व धक जीवोंका स्पर्शन श्रपने ऋपने ऋतीत स्पर्शनके समान कहा है। यहाँ इन कर्मोंके ऋजवन्य ऋतुभागके बन्धक जीवोंका यही स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है।

२२६. तिर्थेचोंमें चार घातिकर्मीके जवन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चीदह राज तेत्रका स्पर्शन किया है। अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक तेत्रका स्पर्शन किया है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय श्राय श्रीर नामकर्मके जवन्य श्रीर श्रजवन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। पञ्चेन्द्रिय तिर्थंचित्रिकमें चार याति कर्मीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राज नेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्यक जीवोंने लांकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लांक चंत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम ऋौर गांत्र कर्मके जघन्य ऋौर अज्ञधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लाकके असंख्यातचे भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मका भन्न चेत्रके समान है। पञ्चेन्द्रियितर्यंचअपर्याप्तकोंम चार वातिकर्मीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके श्चर्संख्यातवें भागप्रमाण श्रीर सब लांक चेत्रका स्पर्शन किया है। वंदनीय, नाम श्रीर गांत्र कर्मके जयन्य श्रीर त्रजयन्य त्रनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मका भङ्ग नेत्रके समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब-धिकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रसम्भपर्याप्त, बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त, बादरजलकायिकपर्याप्त और बाहरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—यहाँ तिर्यक्क सामान्य श्रादि जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उन सबमें श्रायुकर्मके सिवा शेष सात कर्मों के श्रज्ञचन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लांक है यह स्पष्ट ही हैं, क्योंकि इन सब मार्गणाश्रोंमें सब लांक प्रमाण स्पर्शन उपलब्ध होता है अतः उसके यहाँ उक्त प्रमाण उपलब्ध होनेंमें कोई बाधा नहीं श्रातो। मात्र इन कर्मों के जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन श्रलग अलग है। यथा—तिर्यक्कोंमें चार घाति कर्मोंका जबन्य श्रनुभागवन्ध सर्विवशुद्ध संयतासंयत जीव करते हैं श्रोर ये जीव ऊपर १६ वें करूप तक समुद्धात करते हुए पाये जाते।हैं, श्रतः इनका स्पर्शन कुझ कम झहबटे चौदह राजु कहा है। इनमें गोत्र कर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध बादर श्रप्तिकायिक पर्याप्त श्रोर बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है, श्रतः इनमें गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक बन जाता है अतः यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कन जाता है अतः यहाँ इन तीनों कर्मोंके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। यहाँ श्रायु कर्मके श्रज्ञघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन सब लोक कहा है। यहाँ श्रायु कर्मके श्रज्ञघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन में इसी प्रकार

२२७. मणुस०३ घादि०४ जह० खेत्त०। अज० लो० असं० सम्बलो०। बेद०-आउ०-णाम०-गोद० सम्बप० अपञ्जत्तमंगो।

२२८. देवाणं घादि० ४ जह० अह०। अज० अहु-णव०। वेद०-णामा० गोद० जह० अज० अहु-णव०। आउ० जह० अज० अह०। एवं सञ्वदेवाणं अप्यप्पणो फोसणं णेदञ्चं।

सर्व लोक घटित कर लेना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय निर्यञ्चित्रिकमे चार घातिकमेकि जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्परान सामान्य तिर्यञ्जोंके समान ही है, क्योंकि वहाँ यह स्पर्शन पंचेन्द्रिय तिर्यंच-दिककी श्रपेद्वासे ही कहा है। इनमे चार घातिकर्मीके श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोका स्पर्शन लोकके ऋसंख्य।तवें भागप्रमाण भी कहा है। सो इसका कारण इनका वर्तमान स्पर्शन मात्र दिखाना ही मुख्य प्रयोजन प्रतीत होता है। इनमें बेदनीय, नाम श्रीर गोत्र कर्मका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले जीवके यथायोग्य होता है। यतः ऐमे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है श्रीर श्रनीनकालीन स्पर्शन सर्व लोक है। श्रतः यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। इन तीनों प्रकारके तिर्यक्कोंमें अ।युक्सका स्पर्शन चेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। अब रहं पञ्चन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव सो इनमें चार घाति कर्मांका जवन्य अनुभागवन्य सर्वविश्वज्ञ जीवके होता है। यतः यह स्पर्शन चेत्रके समान ही प्राप्त होता है, अनः वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत कालीन स्पर्शन सर्व लोक है. श्रत: इनमें चार घातिकर्मीके श्रजधन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। इनमें वेदनीय, नाम श्रीर गांत्रकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध मध्यम परिणामीसे होता है। यत: ऐसे जीवोंका वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर श्रवीत कालीन स्पर्शन सर्व लोक सम्भव है, अतः इनका यह स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आयुक्रमका मंग क्षेत्रके समान है यह स्पष्ट ही है। यहाँ मनुष्य अपर्याप्त आदि कुछ मार्गणाश्रोमें इसी प्रकार स्पर्शनके जाननेकी सचना की है सो इन मार्गणात्रोंमें सब स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यख्य अपर्याप्तकोंके समान प्राप्त हाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

२२७. मनुष्यत्रिकमें चार घाति कमें कि जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कमें के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भक्त अपर्याप्तकों के समान है।

विश्लेपार्थ—मनुष्यत्रिकमें चार यातिकमें कि जयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्वामित्व श्लोपके समान है अतः स्वामित्व श्लोर इनके स्पर्शनका विचार कर वह यहाँ घटित कर लेना चाहिए जो मूलमे कहा ही है। मात्र वेदनीय आदि चार कमें के जयन्य और अजयन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन अपर्याप्तकों के समान कहा है सो यहाँ अपर्याप्तकों से मनुष्य अपर्याप्तकों का महण करना चाहिए।

२२८. देवोंमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्र का स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम नौबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गात्र कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु और कुछ कम गौबटे चौदह राजु चैत्रका स्पर्शन किया है। आयु कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम

१ आ० प्रती सब्बलो० इति पाटः ।

२२६. एइंदिएसु घादि० ४-गोद० जह० लो० संखे०। अज० सव्बलो०। सेसाणं ओघं। एवं बादरपञ्जतापञ्ज०। णवरि आउ० जह० अज० लो० संखे०। सव्बस्धुदुमाणं अष्टुण्णं क० जह० अज० सव्बलो०।

२३०. पंचिदि०-तस० २ पंचण्णं जह० खेत्त०। अज० अह० सञ्वलो०। वेद०-णाम० जह० अज० अह० सम्बलो०। आउ० जह० खेत्त०। अज० अह०। एवं पंचमण०-पंचवचि०-चक्खुदं०-सण्णि ति।

स्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके अपना स्पर्शन जानना चाहिये।

विशेषार्थ — देवोंमें चार घाति कर्मोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध अविरतसम्यग्दृष्टि जीवोंके दोता है और इनका परप्रत्ययसे स्पर्शन कुछ कम आठ वट चौदह राजु प्रमाण है, आतः इनमें चार घाति कर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आयु-कर्मका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातके समय नहीं होता। अतः इसके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी उक्त प्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

२२६. एकेन्द्रियों में चार घाति कर्म श्रीर गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रेष कर्मोंका भङ्ग श्रोघके समान है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय बादर एकेन्द्रिय बादर एकेन्द्रिय श्रप्थाप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनो विशेषता है कि इनमें आयुकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। सब सूद्म जीवोंमें श्राठ कर्मों के जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने सव लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियों में चार घातिकमौंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके होता है। तथा गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध बाद्र अग्निकायिक और वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके होता है। वायुकायिक जीवोंकी अपेक्षा स्पर्शन लोकके असंख्याबवें भागप्रमाण प्राप्त होता है अतः इनका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। आयुक्रमैंके जघन्य अनुभागबन्धके लिए मध्यम परिणाम लगते हैं अतः बाद्र एकेन्द्रियों में आयुक्रमेंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३८. पक्चेन्द्रियद्विक श्रौर त्रसद्विक जीवोंमें पाँच कर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु श्रौर सब लोक वेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय श्रौर नामकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सब लोकका स्पर्शन किया है। श्रायु कर्मके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठबटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच बचन-योगी, चज्जदर्शनी श्रौर संही जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ — श्रोघसे चार घातिकर्म श्रीर गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका जो स्पर्शन कहा है वह पक्चेन्द्रिय श्रादि चारों मार्गणाश्रोंमें सम्भव है इसलिए यहाँ इसे श्रोघके समान कहा है। इन चारों मार्गणाश्रोंका श्रतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर सब लोक है। श्रतः यहाँ उक्त पाँचों कर्मोंके श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण

२३१. पुढिनि०-आउ०-नणफिदि-णियोद० घादि०४ जह० लोग० असं०। अख० सन्नलो०। वेद०-आउ०-णाम०-गोद० जह० अज० सन्नलो०। बादरपुढ०-आउ० तेसि चेन अपज० बादरवणफिद०—बादरणियोद-पज्जत्तापज्ञत्त-बादरवणफिद०पत्ते० तस्सेन अपज० घादि०४ जह० खेत्तमंगो। अज० सन्नलो०। वेद०-णामा-गोद० जह० अज० सन्नलो०। आउ० जह० अज० लो० असं०। तेऊणं घादि०४—गोद० जह० लो० असं०। अज० सन्नलो०। बादरतेउ—बादरतेउ० अपज० तं चेन। णनिर आउ० जह० अज० लो० असं०। बादरतेउ०पज्जता० घादि० ४—गोद० जह० लो० असं०। अज० लो० असं०। वेद०-णामा० जह०

कहा है, क्योंकि इन जीवोंके अजघन्य अनुभागबन्ध प्रत्येक अवस्थामें सम्भव होनेसे यह स्पर्शन बन जाता है। इन मार्गणाओंमें वेदनीय और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामित्व आंघके समान है, तथा इनका अजघन्य अनुभागबन्ध सर्वत्र सम्भव है ही, अतः वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन भी कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक कहा है। मात्र आयुकर्मका बन्ध भारणान्तिक समुद्घात और उपपाद पदके समय नहीं होता इस लिए तो इसके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ काम आठ बटे चौदह राजु कहा है। तथा इसके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन के समान है यह स्पष्ट ही है। पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, चजुदर्शनी और संज्ञी जीवोंमें उसी प्रकार स्पर्शन प्राप्त होता है इसलिए वह पञ्चेन्द्रिय आदिके समान कहा है।

२३१. पृथिवीकाथिक, जलकाथिक, वनस्पतिकाथिक और निगोद जीवोंमें चार घातिकर्मीके जघन्य श्रनभागके बन्धक जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। श्रजघन्य अनुभागके वन्यक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। बादर प्रथिवी-कायिक, बादर जलकायिक स्त्रीर इनके स्त्रपर्याप्त, बादर बनस्पतिकायिक व इनके पर्याप्त स्त्रीर स्त्रपर्याप्त, बादर निगोद व इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंमें चार घातिकर्सीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका भन्न चेत्रके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। वेदर्नाय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-के बन्धक जीवोंने सब लोक त्रेत्रका स्परान किया है। आयुक्तमंके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके धासंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अग्निकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्र कर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागक बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मीके जघन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। बादर अग्निकायिक और बादर अग्निकायिक अपर्याप्त जीवोंमें यही भक्न है। इतनी विशेषता है कि आयुक्रमंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोक्के असख्यातवें भाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। बादर अग्निकायिक पर्शाप्त जीवोंमें चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जधन्य अन-भागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। अजधन्य अन-भागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग

१ आ॰ प्रती सन्वलो॰। बादरतेष्ठभपञा॰ इति पाटः।

अब॰ लो॰ असं॰ सब्बलो॰। आउ॰ खेत्त॰। एवं वाउ॰। णवरि जम्हि लो॰ असं॰ तम्हि लो॰ संखेज॰।

२३२. बोरालि०-ओरालियमि० बोघं। णविर गोद० तिरिक्खोघं। वेउव्वि० घादि०४ जह० अहुचो०'। अज० अहु-तेरह०। गोद० जह० खेत्त०। अज० अहु-तेरह०। गोद० जह० खेत्त०। अज० अहु-तेरह०। जाउ० जह० अज० अहु-चो०। वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद्वे०-मणपज्ञ०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०- सुदुमसंपराइग ति खेत्तभंगो।

प्रमाण श्रीर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुक्रमेका भङ्ग चेत्रके समान है। इसी प्रकार वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर लोकका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण चेत्र कहा है वहाँ पर लोकका संख्यातवाँ भाग प्रमाण चेत्र कहना चाहिये।

२३२. श्रीशारिककाययोगी श्रीर श्रीशारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रीघके समान स्पर्शन है। इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें चार धातिकर्मोंके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। गोत्रकर्मके कावन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय श्रीर नामकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम त्राठ बटे चौदह राजु स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी, श्राहारकभाग्योगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्रुद्धिसंयत श्रीर सूद्मसाम्परायिकसंयत जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेषार्थ — श्रीदारिककाययांगमें सात कर्मोंका स्वामित्व श्रोघके समान होनेसे स्पर्शन भी श्रोघके समान बन जाता है। मात्र गोत्रकर्मके स्वामित्वमें श्रोघसे कुछ विशेषता है जिसका उल्लेख मूलमें किया ही है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें यद्यपि चार घाति कर्मोंके जघन्य श्रमुभागबन्धके स्वामित्वमें कुछ विशेषता है पर उससे ओघस्पर्शनमें श्रन्तर नहीं श्राता इसलिए यहाँ भी श्राठों कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रमुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उसी प्रकार कहा है। वैक्रियिककाययोगमें सम्यग्दृष्टि सर्वविशुद्ध देव श्रीर नारकी चार घाति-कर्मोंका जधन्य श्रमुभागबन्ध करता है श्रीर वैक्रियिककाययोगी श्रसंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका स्पर्शन कुछ कम भाठ बटे चौद्ह राजु है, श्रतः यह स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौद्ह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे चौद्ह राजु है यह स्पष्ट ही है। गोत्रकर्मका जघन्य श्रमुभागबन्ध सम्यक्त्वके श्रीमुख सातवीं पृथिवीका सर्वविशुद्ध नारकी करता है। यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होता है श्रीर इनका चेत्र भी इतना ही है श्रतः यह स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। वेदनीय श्रीर नामकर्मका जघन्य श्रमुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है अतः इनके जघन्य श्रमुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौद्ह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे जघन्य श्रमुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौद्ह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे जघन्य श्रमुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौद्ह राजु श्रीर कुछ कम तेरह बटे

१. श्रा॰ प्रतौ श्रोघं वेडिन्नि॰ इति पाटः । २. श्रा॰ प्रतौ जहः श्रज्ज॰ श्रद्धचो॰ इति पाठः ।

२३२. कम्मइ० घादि०४-गोद० जह० छचो०। अज० सन्वलो०। सेसाणं ओघं। एवं अणाहारग ति।

२३४. इत्थि०-पुरिस० घादि०४ जह० खेत्तभंगो। अज० अद्व० सञ्चलो०। वेद०-णाम०-गोद० जह० अत्र० अद्वचो० सञ्चलो०। आउ० जह० खेत्त०। अज० अद्व०। विभंग० पंचिदियभंगो।

२३५. आमि०-सुद०-ओधि० घादि०४ जह० खेत्तमंगो। अज० अहुचो०। सेसाणं जह० अज० अहु०। एवं बोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० उत्सम०।

चौदह राजु प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती। श्रायुक्संका बन्ध मारणान्तिक समुद्धातक समय नहीं होता, इसलिए इसके जबन्य श्रीर श्रज्ञचन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कुछ कम भाठ बटे चौदह राजु कहा है। यहाँ वैक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रादि श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनका चेत्र भी लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है श्रोर स्पर्शन भी उतना ही है, श्रतः इनमें यथा-सम्भव कर्मोंके जबन्य श्रीर श्रज्ञघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंका स्परान चेत्रके समान कहा है।

२३३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्म श्रीर गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेप कर्मीका भंग बांघके समान है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाढिये।

विशेषार्थ—कार्मणकाययागमें चार घातिकर्मांका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध चार गतिके असंयत सम्यन्दृष्टि जीव करते हैं और गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध मिध्यादृष्टि नारकी करते हैं। यतः इन दोनोंका उपपाद पदकी अपेद्धा स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। इनके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अब लोक और शेष कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन कोघके समान है यह स्पष्ट ही है। कार्मणकाययोंगके कालमे जीव अनाहारक ही होते हैं, अतः इनका कथन कार्मणकाययोगियों के समान कहा है।

२३४. स्नीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें चार घातिकमोंके जघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंका स्वर्शन त्रेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके वन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक त्रेत्रका स्वर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मक जघन्य आर अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक त्रेत्रका स्वर्शन किया है। आषुकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्वर्शन त्रेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्वर्शन त्रेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु त्रेत्रका स्वर्शन किया है। विभंगज्ञानी जीवोंमें पंचेन्द्रियोंके समान स्वर्शन है।

विशेषार्थ—क्षीवेदी भीर पुरुषवेदी मिण्यादृष्टि जीवोंका स्वतीतकालीन स्पर्शन इस कम साठ बटे चौद्द राजु और सब लोक कहा है। यतः यहाँ यह स्पर्शन सायुके सिवा सभी कमींके सजयन्य सनुभागबन्धके समय तथा वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जयन्य सनुभागबन्धके समय सम्भव है सतः यह उक्त प्रमाण कहा है। श्रायुकर्मका सजयन्य सनुभागबन्ध मारणान्तिक समुद्धात- के समय सम्भव न होनेसे वह कुछ कम श्राठ बटे चौद्द राजु कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३५. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें चार घातिकमें के जघन्य भनुभागके बन्धक जीवोंका स्वर्शन चेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठबटे चौदह राजु चेत्रका स्वर्शन किया है। शेष कमोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक २३६. संजदासंजदे घादि०४-गोद० जह० खेत्तमं०। अज० छचो०। सेसाणं जह० अज० छ०। आउ० खेत्त०।

२३७. णील०-काउ० घादि०४ जह० खेत्त०। अज० सन्वलो०। सेसं खेत्त-मंगो। तेऊए घादि०४ जह० खेत्त०। अज० अट्ट-णवचो०। वेद०-णामा०-गोद० जह० अज० अट्ट-णवचो०। आउ० जह० अज० अट्टचो०। एवं पम्माए वि। णविर अट्ट०। सुकाए घादि०४ जह० खेतमंगो। अज०छचो०। सेस्राणं जह० अज० छचो०।

२३८. अब्मवसि० घादि०४ जह० अद्दु० अथवा लोग० असं०। अज०

जीवोंने कुछ कम चाठ वटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार खबधिदर्शनी, सन्य-ग्टष्टि, चायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्टिष्टि और उपशमसम्यग्टिष्ट जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—इन तीन झानोंमें अतीतकालीन स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु है आतः चार घातिकर्मों के अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका और शेष कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम ही है।

२३६. संयतासंयत जीवोंमें चार घातिकर्म धौर गोत्रकर्मके जघन्य धनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कमोंके जघन्य श्रीर श्रक्षघन्य श्रनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका भंग चेत्रके समान है।

विशेषार्थं—संयतासंयत जीवोंका अतीतकालीन स्पर्शन कुझ कम छह बट चौदह राजु है, अतः इनमें चार घातिकर्म और गोत्रके अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका तथा वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका और आयुकर्मके जवन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका कोर आयुकर्मके जवन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन के समान है यह स्पष्ट ही है।

२३७. नील और कापोत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लेक समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंका भंग लेक्षके समान है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन लेक्षके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु लेक्षका स्पर्शन किया है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु कोत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु लेक्षका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पद्मालेश्यावाले जीवोंमें भी जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके कुछ कम आठ बटे चौदह राजु स्पर्शन कहना चाहिये। शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्पर्शन लेक्षके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्वेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्वेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्वेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मों के जघन्य आनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु स्वेत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु सेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—किस लेश्यावाले जीवका क्या स्पर्शन है और स्वामित्व क्या है इसका विचार कर यहाँ स्पर्शन ले आना चाहिए। विशेष वक्तव्य न होनेसे यहाँ हमने अलग अलग विचार नहीं किया। २३८. अभव्य जीवोंमें चार घातिकर्मीके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ सम्बलोः । गोदः जहः छचोः । अजः सम्बलोः । वेदः णामाः जहः अजः केविड सेत्तं फोसिदं ? सम्बलोः । आउः जहः अजः सेत्रमंगोः ।

२३९. सासणे घादि०४ जह० अह०। अज० अहु-बारह०। बेद० णाम० बह० अज० अहु-बारह०। गोद० जह० खेत्त०। अज० अहु-बारह०। आउ० जह० अज० अह०। सम्मामि० सत्तणणं क० जह० अज० अहुबोह्स०। एवं फोसणं समत्तं।

### कालपरूवणा

२४०. कालं दुविधं-जह० उक्त० । उक्त० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे०

बटे चौद्ह राजु अथवा लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौद्ह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। वेदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्शन किया है। सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

विशेषार्थ—अभन्योंमें द्रज्यसंयत मनुष्योंका स्पर्शन कोकके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे चार घातिकर्मोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन वह भी कहा है। शेप कथन सुगम है।

२३६. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घ।तिकमोंके जवन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम बारह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। वदनीय और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम बारह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और कुछ कम बारह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्निध्याहिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यग्निध्याहिष्ट जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार चातिकर्गीका जधन्य अनुभागबन्ध सर्विवशुद्ध चार गतिके जीव करते हैं और ऐसी अवस्थामें सासादनसम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बढे चौद्द राजु वपलब्ध होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। इनमें गोत्रकर्मका जधन्य अनुभाग- बन्ध सातवीं पृथिवीके सर्वविशुद्ध नारकी करते हैं और इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है और इनका चेत्र भी इतना ही है अतः यहाँ गोत्रकर्मके जधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान कहा है। शेष कथन सुगम है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें सातों कर्मोंके जधन्य और अजधन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका स्पर्शन इनके स्वामित्वको देखते हुए कुछ कम आठ बटे चौद्द राजु बन जाता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुन्छा ।

#### कालप्ररूपणा

२४०. काल दो प्रकारका है -- जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेत्रा

१ ता । प्रती गोद् । छच्चो । इति पाठः । २ आ । प्रती अद्वबारहः । सम्मामि । इति पाठः ।

धादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० आविलयाए असंखे०। अणुक० सध्वद्धा। देद०-आउ०-णामा०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम०। अणु० सव्वद्धा। एवं कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-णवंस०-कोधादि ४-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति।

२४१. णिरप्सु सत्तणं क० उक्क• जह० एग०, उक्क० आविति० असंखे०।
अणुक्क० सम्बद्धा। आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम०। अणु० जह० एग०,
उक्क० पिळदो० असं०। एवं छसु पुढवीसु पंचिदि०तिरि०-मणुस-पंचिदि०-तस०
अपज्ञ०-सव्वविगिलिदि०-बादरपुढवि०-आउ०पज्ञ०-बादरवण०पत्ते०पज्ञ०-वेउव्वि०बेउव्वियमि०। णवरि मणुसअप०-वेउव्वियमि० सत्तण्णं क० [अणुक्क०] जह० एग०,

निर्देश दो प्रकारका है—श्रांघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे चार घातिकर्मीके उत्कृष्ट श्रनुभागकं बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रावितके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। वेदनीय, श्रायु, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कषायवाले, श्रचजुदर्शनी, भाय श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—चार घातिकमोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पंचेन्द्रियपर्याप्त मिध्यादृष्टि जीवोंके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है। ऐसे संक्लेश परिणाम एक समय होकर दूधरे समय नहीं भी होते, श्रीर होते रहते हैं ता आविलके आसंख्यातवें भाग काल तक निरन्तर होते रहते हैं। यही कारण है कि चार घातिकमोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके आसंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चपकश्रेणीमें होता है। और आयुक्तमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अप्रमत्तसंयत जीवके होता है। एक तो चपकश्रेणीके जीव निरन्तर नहीं होते, दूसरे यदि होते हैं, तो व कमसे कम एक समय तक चपकश्रेणि पर आरोहण करते हैं या संख्यात समय तक निरन्तर आराहण करते हैं। अप्रमत्तसंयत गुणस्थानमें आयुक्तमंके बन्ध योग्य-परिणामोंकी यही विशेषता है। यही कारण है कि श्रोघसे इन कमोंक चत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल संख्यात समय कहा है। इन कमोंका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध नाना जीवोंके सर्वदा होता रहता है इसिलए इसका काल सर्वदा कहा है। यहाँ जो अन्य मार्गणाएँ गिनाई है इनमें यह श्रोघ प्ररूपणा अधिकल घटित हो जाती है, इसिलए उनका कथन ओचके समान किया है।

२४१. नारिकयों में सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यात भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा है। आयुक्रमें के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यात माग प्रमाण है। इसी प्रकार छह पृथिवियों में तथा पंचिन्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, पंचिन्द्रिय अपर्याप्त, अस अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति-कायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त, वैक्रियिक काययोगी और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों से जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों सात कर्मों के अनुतकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल पत्यके असंख्यात माग प्रमाण

उक्क० पिलदो० असंखे० । सत्तमाए सत्तणां क० [उक्क०] जह० एग०, उक्क० आविलि० असंखे० । अणु० सम्बद्धा । आउ० उक्क० जह० एग०, उक्क० आविल० असं० । अणु० जह० एग०, उक्क० पिलदो० असं० । एवं बादरते उ० वा उ०पात्रता । पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-पत्तेगाणं सत्तणां कम्माणं तिरिक्खोधं । आउ० ओधं । णविर तेउ०-वाउ० आउ० तिरिक्खोधं ।

२४२. तिरिक्खेसु अहुण्णं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखे०। अणु० सब्बद्धा। एवं कम्मइ०-किण्ण०-णील०-काउ०-अन्भवसि०-असण्णि-अणाहारग ति। सञ्वपंचिदि०तिरि० सञ्वपदा सत्तमपुढविभंगो।

है। सातवीं पृथिवीमें सात कमोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुष्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा है। आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुष्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार वादर अग्निकायिक पर्याप्त और वादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके सात कर्मोका भंग सामान्य तियंचोंके समान है। आयुक्रमंका भंग आघके समान है। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें आयुक्रमंका भंग सामान्य तियंचोंके समान है।

विशेषार्थ-नारिकयों में चार यातिकर्मीके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोधके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा यहाँ वेदनीय, नाम और गोत्रकर्म बन्धकालमें चार घातिकर्मी-के बन्धकालसे कोई विशेषता न होनेसे यह भी इसी प्रकार जानना चाहिए। अब रहा आयुकर्म सो इसके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण इसलिए कहा है, क्योंकि एक नारकीके बाद दूसरे नारकीके यदि निरन्तर श्रायुक्रमंका बन्ध होता रहे तो उस सब कालका योग पत्यका ऋसंख्यातवाँ भाग प्रमाण ही होता है। प्रथमादि ऋह प्रथिषियोंमें यह व्यवस्था ऋविकल बन जाती है इसलिए उनके कथनको सामान्य नारिकयोंके समान कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र उनमेंसे मन्त्रप्य अपर्याप्त और वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जी बोमें सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है। कारण यह है कि ये सान्तर मार्गणाएँ हैं, इनके निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल परस्यके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है। इसलिए इनमें सदा कर्मीके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भी पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। सातवीं पृथिवीमें और सब काल तो सामान्य नारिकयोंके समान ही है। मात्र आयुकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि यहाँ आयुकर्मका बन्ध मिथ्यादृष्टि जीवके ही होता है और ऐसे जीव आयुक्रमंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाले एकके बाद दूसरे असंख्यात हो सकते हैं अतः यहाँ आयुक्रमंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल त्राविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

२४२. तिर्येचोंमें आठ कमोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल सर्वदा है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कार्यातलेश्यावाले, अभन्य.

१ ता० भा० प्रत्योः सत्तवणं कम्माणं इति स्थाने भोषपदाणं इति पाठः ।

२४३. मणुस० सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० संखेळ०। अणु० सम्बद्धा। जाउ० णिरयोघं। मणुसपज्ञत्त-मणुसिणीसु सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक० संखेळस०। अणु० सम्बद्धा। आउ० उक० जह० एग०, उक० संखेळसम०। अणु० जह० एग०, उक० संखेळसम०। अणु० जह० एग०, उक० अंतो०। एवं सम्बद्धाः मणपञ्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०। देव० णिरयभंगो याव सहस्सार ति। आणद् याव अवराजिदा ति णिरयोघं। णवरि आउ० सन्बद्धमंगो।

२४४. एइंदिएसु सत्तरणां कम्माणं उक्क अणु० सम्बद्धा । आउ० ओघं । एवं असंक्री और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। सब पंचेन्द्रिय तिर्यंचोंमें सब पट्टेंका मंग सातवीं पृथिवीके समान है।

विशेषार्थ—तिर्येक्कोंका प्रमाण अनन्त है इसलिए इनमें अन्य सात कर्मों के समान आयु-कर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीव निरन्तर सम्भव हैं। यही कारण है कि इनमें आयुक्रमंके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका सर्वकाल कहा है। यहाँ कार्मणकाययोगी आदि अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनके कथनको सामान्य तिर्यक्कोंके समान कहा है। परन्तु पंचेन्द्रिय तिर्येक्किकका प्रमाण असंख्यात है और इनमें आयुक्रमंका उत्कृष्ट अनुभागवन्थ मिध्याद्दृष्ट जीव करते हैं, अतः इनके कथनको सातवीं पृथिवीके समान कहा है। शेष सुगम है।

रश्व. सामान्य मनुष्योंमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। आयुक्ष्मका मंग सामान्य नारिक्योंके समान है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें सात कर्मों के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार सर्वार्थिसिद्ध के देव, मनःपर्ययहानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत और परिहारिवशु द्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिये। सामान्य देव और सहस्रार कल्प तकके देवोंमें नारिक्योंके समान मंग है। आनत कल्पसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें नारिक्योंके समान मंग है। इतनी विशेषता है कि आयुक्रमंका मंग सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्यों में चार घाति कमोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिध्यादृष्टि पर्याप्त मनुष्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे करते हैं और आयुके सिवा शेष तीन कमोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध स्वक्षेत्रीणमें होता है। यतः ये जीव संख्यातसे अधिक नहीं हो सकते, अतः इनमें सात कमोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। यतः मनुष्य सर्वदा पाये जाते हैं, अतः इनमें उक्त सातों कमोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल सर्वदा कहा है। आयुक्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल किस प्रकार नारिकयोंमें घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। आगे भी अन्य मार्गणाओंमें जो काल कहा है वह उन मार्गणाओंकी स्वामित्व सम्बन्धि विशेषताको जान कर ले आना चाहिए। पुनः पुनः उन्हीं युक्तियोंके आधारसे स्पष्टीकरण करनेसे पुनक्कि दोष आता है, इसलिए हमने प्रत्येक मार्गणामें कालका अलग स्पष्टीकरण नहीं किया।

२४४. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मीके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका काल

<sup>🤋</sup> ता॰ प्रती भणाद ( भाणद ) इति पाठः । ता॰ प्रती भ्रम्यत्रापि एवमेच पाठः।

सन्त्रबादर-सुद्गम ०-सन्त्रवणप्फ ०-सन्त्रवणप्फदि-णियोद० ।

२४५. पंचिदि०-तस०२ सत्तण्णं क० ओघं। आउ० णिरयोघं। एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आभि०-सुद०-ओघि०-[संजदासंजद]चक्खुदं०-ओघिदं०-सम्मादि०-वेदग०-सण्णि ति।

२४६. आहार०-आहारिमस्स० आउ० मणुसि०भंगो । सेसाणं सत्तण्णं क० उक० जह० एग०, उक्क संखेजसम० । अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं अवगदवे० सत्तण्णं क० सुदूरमसंप० छण्णं क० ।

२४७. मदि०-सुद० सत्तण्णं क० ओघं। आउ० तिरिक्खोघं। एवं विभंग०-असंज०-मिच्छादि०। णवरि विभंगे० आउ० पंचिं०तिरि०भंगो।

२४८. तेउ०-पम्मा० ओधिमंगो । सुकाए सत्तर्णं क० ओधिमंगो । आउ० मणु-सि०मंगो । एवं सहग्र०।

२४६. उवसम० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेजिदि० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पिलदो० असंखेजि० । वेद०-णाम०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पिलदो० असं० । सासणे सर्वदा है । आयुकर्मका भंग ओघक समान है । इसी प्रकार सब बादर, सब सूद्रम, सब वनस्पति-कायिक प्रत्येक शरीर, सब वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके जानना चाहिये ।

२४५. पचेन्द्रियद्विक श्रौर त्रसद्विक जीवोंमे सात कर्मोंका भंग श्रोधके समान है। श्रायुक्तिमंत्रा भंग सामान्य नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, क्षीवेदी, पुरुषवेदी, श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधिक्षानी, संयतासंयत, चजुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि श्रौर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

२४६. त्राहारक काययोगी, त्रीर त्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें त्रायुकर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। शेप सान कमोंके उत्कृष्ट त्रानुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सख्यात समय है। श्रानुत्कृष्ट त्रानुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्भुहूर्त है। इसी प्रकार अपगतवेदी जीवोंमें सान कमोंका और सूर्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें छह कमोंका काल जानना चाहिये।

२४७. मत्यज्ञानी श्रीर श्रुताज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंका भंग श्रोघके समान है। आयुकर्मका भंग सामान्य तियंचोंके समान है। इसी प्रकार विभंगज्ञानी, श्रसंयत श्रीर मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि विभंगज्ञानमें श्रायुकर्मका भंग पंचेन्द्रिय तिर्यक्षोंके समान है।

२४८. पीत और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें अवधिज्ञानी जीवोंके समान भंग है। शुक्ललेश्या-वाले जीवोंमें सात कर्मोंका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। आयुकर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार ज्ञायिकसम्यग्दष्टि जीवोंके जानना चाहिये।

२४६. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका ज्ञान्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रावितके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुकृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका ज्ञान्य काल अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका ज्ञान्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका ज्ञान्य काल

सत्तर्णं कः उक्कः जहः एगः, उक्कः आवितः असंखेः । अणुः जहः एगः, उक्कः पितदोः असंखेजः । आउः णिरयोघं । सम्मामिः सत्तर्णं कः उवसमघादीणं भंगो । एवं उक्कस्सकालं समत्तं ।

२५०. जहण्णए पगदं। दुनि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४ जह० जह० पग०, उक्क० संखेज०। अज० सन्त्रद्धा। वेद०-आउ० णाम० जह० अज० सन्त्रद्धा। गोद० जह० जह० एग०३, उक्क० आवल्लि० असं०। अज० सन्त्रद्धा। एवं ओघमंगो कायजोगि-णवंस०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-भवसि०-मिच्झा०-आहारग ति।

अन्तर्मुहूर्त है श्रौर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। सासादनसम्यन्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्राविल के श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागके बन्धक जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रायुकर्मका भंग सामान्य नारिकयोंके समान है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंका भंग उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके चार घातिकर्मोंके समान है।

इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुआ।

२५०. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दे। प्रकारका है—अघेच और आदेश। आंघसे चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। वेदनीय, आयु और नाम कर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। गोत्रकर्मक जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इस प्रकार ओघके समान काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, अुताज्ञानी, असंयत, अचनुदर्शनी, भव्य मिध्यादृष्ट और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ—चार घातिकर्मीका जघन्य अनुभागवन्य च्रवक्ष्रेणिमें अपनी अपनी बन्धट्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है। यह हो सकता है कि यह बन्ध एक समय तक ही हो और
क्रमसे यदि एकके बाद दूसरा जीव यह जघन्य बन्ध करे तो संख्यात समय तक भी यह बन्ध हो
सकता है, इसलिए यहाँ इन कर्मीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट
काल संख्यात समय कहा है। अजघन्य अनुभागबन्ध सर्वदा होता है यह स्पष्ट ही है। वेदनीय,
आयु और नामकर्मके जघन्य अनुभागबन्ध स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इनका
जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध नाना जीवोंकी अपेचा सर्वदा सम्भव है इसलिए इन तीन
कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल सर्वदा कहा है। गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख सातवें नरकके नारकि होता है। यदि एक या नाना जीव एक साथ
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए तो एक समयके लिए जघन्य अनुभागबन्ध होगा। और क्रमसे अनेक
जीव निरन्तर सम्यक्त्वके अभिमुख हुए तो एक समयके लिए जघन्य अनुभागबन्ध होगा। यही कारण है कि यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य कान्य
अनुभागबन्ध होगा। यही कारण है कि यहाँ गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य कान्य

ता० प्रतौ एवं उक्कस्सकालं समत्तं इति पाठो नास्ति ।
 र. ता० प्रतौ गोद् ० जह० एग० इति

२४१. णिरएसु सत्तणां क० उक्तस्त्रभंगो । आउ० ज० जह० एग०, उक्क० आविलि असंखे० । श्रज० ज० एग०, उक्क० पिलदो० असं० । एवं सव्वणिरय०— सव्वपंचिंदि०तिरि०—मणुस०अपज० देवा याव सहस्त्रार ति सव्वविगितिदय—बादर-पुढिवि०—आउ०पज्जता—बादरवणण्किदिपत्ते०पज्ज०—वेउव्विय०—वेउव्वियमि०—उवसम०-सासण०—सम्मामि० । णविर मणुसअपज्ज०—वेउव्वियमि०—सासण०—सम्मामि० अज० पगदिबंधकालो कादव्यो । णविर सम्मामि० पंचण्णं कम्माणं आज० ज० श्रंतो०, उक्क० पलिदो० असंखेजजिदमागो ।

काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है। यहाँ श्रन्य जितनी मार्गणएँ गिनाई हैं उनमें काल सम्बन्धी यह श्रोच प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसलिए उनके कथनको श्रोचके समान कहा है। मात्र इन मार्गणाश्रोंमें यह काल श्रपने श्रपने स्वामित्वको ध्यानमें रखकर ले श्राना चाहिए।

२५१. नारिकयोंमं सात कर्मांका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। आयुकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवित असंख्यात माग प्रमाण है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्थके असंख्यात माग प्रमाण है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्येख्न, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव, सहस्रार कल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर जनस्पतिकायिक प्रत्येकशारीर पर्याप्त, बैकियिककाययोगी, वैकियिकमिश्रदाययोगी, उपशामसम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त, बैकियिकमिश्रकाययोगी, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके अज्ञानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपुनागके बन्धक जीवोंका काल प्रकृति वन्धके कालके समान जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें पाँच कर्मोंके अज्ञचन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्थक असंख्याववं भाग प्रमाण है।

विशेपार्थ--नरकर्मे श्रायकर्मका जघन्य श्रनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले मिध्यादृष्टि जीवके होता है। अब यदि कुछ नारिकयोने आयुकर्मका जधन्य अनुभागबन्ध एक समय किया और दूसरे समयमें दूसरे नारकी जघन्य अनुभागबन्ध करने लगे तो इस प्रकार निरन्तर आयक्रमंका ज्ञान्य अनुभागनन्ध त्रावितके असंख्यातवें भाग काल तक ही होगा। यही कारण है कि यहाँ श्रायुक्तमंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और एत्कृष्ट काल श्रावलिके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। श्रायुकर्मका श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध एक समयके लिए होकर दूसरे समयमें जवन्य श्रनुभागबन्ध यदि हो तो श्रायुक्मिके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और यदि कुछ जीवोंने आयुक्तमंका अजधन्य अनुभागबन्ध अन्तर्महर्त काल तक किया। इसके बाद अन्य जीव अन्तर्भहर्त काल तक आयुक्तमेका अजधन्य अनुभागबन्ध करते रहे । इस प्रकार यदि निरन्तर आयुकर्मका बन्ध हो तो पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक वह सम्भव है। यही कारण है कि यहाँ आयु कर्मके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें काल सम्बन्धी यह प्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनका काल सामान्य नारिकर्यों के समान कहा है। मात्र सान्तर मार्गणात्रोंमें जो विशेषता है वह अलगसे कही है। आगे भी अन्य मर्माणात्रोंमं अपने अपने स्वामित्वको ध्यानमं लेकर काल घटित करनेमें सुगमता होगी, इसलिए हम समका अलगसे उहापोह नहीं करेंगे।

१. ता॰ प्रती बंघकाके इति पाठः ।

२५२. तिरिक्षेसु घादि०४-गोद० जह० जह० एग०, उक्क० आविति० असंखे०। अज० सम्बद्धा । सेसाणं ज० अज० सम्बद्धा । एवं किण्ण०-णील०-काउ०-अब्भव०-असण्णि०-अणाहारग० ति । मणुसेसु घादि०४ जह० अज० [ओघं] । सेसाणं णिरयोघं। एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचविव०-हत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खु०-तेउ०-पम्मले०-सण्णि ति ।

२५२. श्रोरालि०-ओरालियमि० ओघं। णवरि गोद० तिरिक्खोघं। आमि०-सुद०-ओघि० सत्तण्णं क० इत्थि०भंगो। आउ० उकस्सभंगो। एवं ओघिदंस०-सम्मा-दि०'-खइग०-वेदग०। णवरि खइग० आउ० मणुसि०भंगो। सेसाणं संखेज्जरासीणं उकस्समंगो। अण्णेसु पदाणं उकस्स-जहण्णएसु अभिणदाणं परिमाणेण कालो साधेदच्नो।

### एवं कालो समत्तो ।

### २२ अंतरपरूवणा

२५४. अंतरं दुविधं-जहण्णयं उक्तस्सयं च । उक्तस्सए पगदं । दुवि०-ओषे० आदे० । ओषे० घादि०४-आउ० उक्त० जह० एग०, उक्त० असंखेज्जा लोगा ।

२५२. तिर्यक्कोंमं चार घातिकर्म और गोत्रकर्मकं जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य-काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविल के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। शेप कर्मोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जावोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापातलेश्यावाले, अभन्य, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। मनुष्योंमें चार घातिकर्मों के जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका काल ओघके समान है। शेप कर्मांका भक्त सामान्य नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चीन्द्रयद्विक, असद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, स्त्रीवदी, पुरुषवदी, विभक्त-कानी, चन्नुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

२५३. श्रीदारिककाययोगी और श्रीदारिकिमश्रकाययोगी जीवों सं श्रांघके समान काल है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मीका भङ्ग छ।वदी जीवोंके समान है। आयुक्रमेंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि श्रीर वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें श्रायुकर्मका भङ्ग मनुष्यनियोंके समान है। श्रेष संख्यात संख्यावाली राशियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रन्य मार्गणाश्रोंमें उत्कृष्ट श्रीर जघन्य काल रूपसे स्वीकृत सब पद्दोंका काल जो नहीं कहा है बह परिमाणके श्रनुसार साध लेना चाहिये।

इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### २२ अन्तरप्ररूपणा

२५४. अन्तर दो प्रकारका है—जबन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और आदेश। ओघसे चार घातिकर्म और आयुकर्मके उत्कृष्ट अनु-

१. ता० आ० प्रस्योः सम्मामि० इति पाठः। २ ता० प्रतौ एवं कालो समत्तो इति पाठो नास्ति !

अणु० णितथ श्रंतरं । वेद०-णाम०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० छम्मासं० । अणु० णितथ अंतरं । एवं मणुस०३-पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० कायजोगि- ओरालि०-लोभ०-आभ०-सुद०-ओधि०-मणपज्ज०-संजद्रसामाइ०-स्रेदो०-पिरहार०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-सण्णि०-आहारगित् । एदेसि आउ० अणुक्कस्से० अत्थि श्रंतरं तेसि अप्पप्णो पगदिअंतरं कादव्वं । णविर मणुसि०-ओधिणा०-मणपज्ज०-ओधिदं० वेद०-णामा०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुष्यं ।

२५५. णिरएसु अट्टण्णं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा स्नोगा । अणु० णितथ अंतरं । णवरि आउ० अणु० अप्पप्पणो पगदिअंतरं ।

भागके बन्धक जीवोंका जयन्य अन्तर एक समय हं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अनुस्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। वदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका अप्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यित्रक, पंचेन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, प्रमायके बन्धक जीवोंका अप्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार मनुष्यित्रक, पंचेन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, प्रमायक विशेषक, प्रमायक विशेषक, प्रमायक विशेषक, प्रमायक विशेषक, अतुझानी, प्रविद्यात अवधिझानी, मनःपर्ययझानी, स्वत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनास्यत, परिहारिवशुद्धिसंयत, चचुदर्शनी, अचचुदर्शनी, अवधिदर्शना, शुक्रलेश्यावाल, भव्य, सम्यव्धि, चायिकसम्यव्धि, संज्ञी और आहारक जीवोंक जानना चाहिये। फिर भी इनके आयुक्मक अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तरकाल है उनका वह अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकाल समान कहना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययझानी और अवधिदर्शनी जीवोंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्ष है।

विशेषार्थ—चार घाति व चार अघाति कर्मांका एक समयकं अन्तरसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय कहा है। च्राप्तश्रिणका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे वेदनीय, नाम और गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे वेदनीय, नाम और गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है और शेष कर्मोंका यदि उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यातलोक प्रमाण काल तक नहीं होता इसलिए शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। आधसे आठों कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमे यह आंघ प्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गणाओंमें अन्तरकाल ओघके समान कहा है। मात्र इनमें बहुत-सी ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें आयुकर्मका निरन्तर बन्ध सम्भव नहीं है, अतः उनमें आयुकर्मके प्रकृतिवन्धका जो अन्तर कह आये हैं वही यहाँ आयुकर्मके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर जानना चाहिए। तथा मनुष्यिनी आदि चार मार्गणाओंमें च्यकश्रेणिका उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर जानना चाहिए। तथा मनुष्यिनी आदि चार मार्गणाओंमें वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है।

२५५. नारिकयों में आठ कमें के उत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका श्रन्तर काल नहीं है। इतनी विशेषता है कि आयुके श्रनुत्कृष्ट अनुभागके बन्धक जीवोंका श्रन्तर काल अपने अपने प्रकृतिबंधके श्रन्तर कालके समान कहना चाहिये। २५६. एवं संखेज्ज-असंखेज्ज-अणंतरासीणं पि। [णविर ] इत्थि०-पुरिस०-णवंत० विणिकसा० वेद०-णाम०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुघतं० वासं सादि-रेयं०। अणु० णित्थ अंतरं। अवगदवे० सुहुमसंप० घादि०४ उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुघ०। अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं०। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० छम्मासं०। उवसमसम्मा० घादि०४ उक्क० ओघं। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० जह० एग०, उक्क० वासपुघ० सन्वेसिं। अणु० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि। एवं णेदन्वं याव अणाहारग ति।

#### एवं उकस्संतरं समत्तं ।

२५६. इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्त राशिवाले जीवोका भी अन्तर काल जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी और तीन कषायवाले जीवोंमें वेदनीय नाम और गांत्र इनतीनोंके उत्कृष्ट अनुभागक वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल वर्षपृथकत्व तथा कुछ अधिक एक वर्ष है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। तथा अपगतवंदी और सूद्दमसांपरायिकशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिया कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल वर्ष पृथक्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका अन्तर अधिक समान है; वेदनीय, नाम और गांत्र कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य आन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य आन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य आन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य आन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य आन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य आन्तर काल एक समय आन्तर काल एक समय आन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अनुभागके वंधक जीवोंका जघन्य अनुभागके वंधक जीवोंका जघन या अनुभागके वंधक जीवोंका जघन या अनुभागके वंधक जीवोंका जघन या अनुभा

विशेषार्थ—नारिकयों में आठों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग के बन्धक जीव सदा नहीं होते अतः उनमें जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक काल प्रमाण कहा है। सात कर्मों के अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीव सदा रहते हैं आतः उनका अन्तर नहीं होता है। आयु कर्मका बंध केवल आयु के अन्तक छह मासमें आठ अपकर्णों होना संभव होने से उसके बन्धक जीव नारिक्यों में सदा नहीं रहते, अतः आयु कर्मक अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का अन्तर काल प्रकृति वंधक अनुयागद्वारमें कह गये प्रकृति वंधक अनुत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का अन्तर काल अन्तर काल जानना चाहिये। किन्तु इसमें तीन विशेषता ए हैं। प्रथम तीनों वेदी व तीन कपायवाले जीवों में वेदनीय नाम और गोत्रक उत्कृष्ट अनुभाग के बंधक जीवों का उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण काल न हो कर क्यों वेदी, नपुंसक वेदी, तीन कपायवाले और पुरुषवेदी जीवों में वर्षप्रथक्त और साधिक एक वर्ष है, क्यों के इनमें चपक्रेणी चढ़नेका उत्कृष्ट अन्तर काल उक्त काल प्रमाण है। दूसरी विशेषता अपगतवेदी व सूदमसांपरायिक शुद्धिसंयत जीवों में चार घाति कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालकी है। इन दोनों मार्गणाओं चार घाति कर्मों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालकी है। इन दोनों मार्गणाओं चार घाति कर्मों का उत्कृष्ट विश्व अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालकी है। इन दोनों मार्गणाओं चार घाति कर्मों का उत्कृष्ट विश्व अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालकी है। इन दोनों मार्गणाओं चार घाति कर्मों का उत्कृष्ट विश्व अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्तर अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर वर्षप्रथक्त प्रमाण होने से इनमें चार घाति कर्मों के चन्य अन्तर अन्तर वर्षप्रथम वर

ता॰ प्रतौ एवं उक्तस्तंतरं समसं इति पाठो नास्ति ।

२५७. जह० पगदं । दुनि०१-ओषे० आदे० । ओषे० घादि०४ जह० जह० एग०, उक्त० छम्मासं० । अज० णित्य अंतरं । वेद०-आउ०-णाम० जह० अज० णित्य अंतरं । गोद० जह० जह० एग०, उक्त० असंखेजा लोगा । अज० णित्य अंतरं । एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि०-अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति ।

२४८. तिरिक्खेसु घादि०४-गोदं जिल्ला जह एगः, उक्कः असंखेजा लोगा। अज णित्थ अंतरं। वेद०-आउ०-णामा० जह० अज ० णित्थ अंतरं ०। एवं ओरालियमि०

उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त्व प्रमाण कहा है। तथा अपगतवेद और सूद्मसाम्परायका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे इनमें चार घाति कर्मोंक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना कहा है। उपशमसम्यक्त्वके साथ उपशमअणिका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण हानेसे इसमें वेदनीय, नाम और गोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है। तथा उपशमसम्यक्त्वका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल सात दिन रात होनेसे इसमें सात कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल सात दिन रात कहा है। होप कथन सुगम है।

२५७. जघन्यका प्रकरण है। उसकी उपंचा निर्देश दो प्रकारका है— घोघ चौर चादेश। घोघसे चार घातिकर्मों के जघन्य अनुभागक बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जघन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। गोश्रकर्मके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार खोघके समान काययोगी, औदारिककाययोगी, अच्छुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ — त्तपक्षेणिका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे यहाँ आंघसे चार घाति कर्मोके जघन्य अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल छह महीना कहा है। वदनीय, आयु और नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होना है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल ही संभव नहीं है। गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सातवें नरकमें सम्यक्तक अभिमुख हुए नारकीके होता है। फिर भी ऐसी अवस्थामें जघन्य अनुभागवन्ध होना ही चाहिए ऐसा एकान्त नियम नहीं है। यह यरि अन्तरसे हो तो कम से कम एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण कालके अन्तरसे भी हो सकता है। यही कारण है कि बोघसे गोत्रकर्मके जघन्य अनुभागवन्धका। जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। चार घातिकर्म और गोत्रकर्मके अजघन्य अनुभागवन्धका। अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है। मूलमें काययोगी आदि जितनी मागणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओघपरूपणा अविकत्त घटित हो जाती है, इसलिए उनके कथनको औघके समान कहा है।

२५८. तिर्यक्कोंमें चार घातिकर्म श्रीर गांत्रकर्मके जघन्य श्रतुभागके बन्धक जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागके बन्धक

<sup>🤋</sup> ता• प्रनौ जह॰ दुवि॰ इति पाटः ।

कम्म ६०-मदि० - सुद० - मसंज ० - तिण्णिले ० - अब्भवसि० - मिच्छादि० - असण्णि - भ्रणाहारग-ति । सेसाणं संखेज - असंखेजरासीणं उक्तस्समंगो । णवरि किंचि विसेसो अत्थेण साधेदन्त्रो । सन्वपदा अणंतरासीणं बंघगाणं ओषेण तिरिक्खोषेण च साधेदन्त्रो ।

एवं अंतरं समत्तं।

### २३ भावपरूवणा

२५६. भावं दुविधं—जह० उक्तस्सयं च। उक्त० पगदं। दुवि०—ओघे०आदे०। ओघे० अङ्गणं कम्माणं दोण्णं पदाणं बंधगा ति को भावो ? ओदहगो भावो। एवं अणाहारग ति णोदन्वं। एवं जहण्यगं पि णादन्वं।

एवं भावं समत्तं ।

# २४ अपाबहुअपरूवणा

२६०, अप्पाबहुगं दुविधं-जहण्णयं उक्तस्सयं च । उक्तस्सए पगदं । दुवि०-ओषे० आहे० । ओषे० सन्वतिन्वाणुभागं वेद० । णाम०-गोद० दो वि तुन्नाणि

जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। वेदनीय, आयु और नामकर्मके जयन्य और अजघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार ओदारिकमिश्रकायथोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, तीन लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये। शेप संख्यात और असंख्यात संख्यावाली राशियोंका मंग उत्कृष्टके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में जो कुछ विशेषता है वह अर्थके अनुसार साध लेना चाहिये। तथा अनन्त संख्यावाली मार्गणाओं में बन्धक जीवोंके, सब पदोंका मंग ओव और सामान्य तिर्यक्कोंके अनुसार साध लेना चाहिये।

विशेषार्थ—इन सब मार्गणात्रोंके स्वामित्वका विचार कर अन्तर काल घटित कर लेना चाहिए। जिस मार्गणामें जा विशेषता है वह घटित की जा सकती है, इसलिए सबके विपयमें यहाँ अलग अलग नहीं लिखा है।

इस प्रकार ध्वन्तर समाप्त हुआ।

#### २३ भावप्ररूपणा

२४६. भाव दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी ऋषेत्रा निर्देश दो प्रकारका है—ऋषि और आदेश । ओषसे आठों कर्मों के दोनों पदों के बन्धक जीवों का सौनसा भाव है ? औदियक भाव है । इसी प्रकार ऋगहारक मार्गणा तक जानना चाहिये । तथा इसी प्रकार जघन्य अनुभागबन्धकी ऋषेक्षा भी जानना चाहिये ।

इस प्रकार भाव समाप्त हुन्त्रा।

#### २४ अन्पबहुत्वप्ररूपणा

२६०. ऋरपबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है—स्रोघ और स्रादेश । भोघसे वेदनीयका उत्कृष्ट अनुभागवन्य सबसे तीन

१. ता॰ प्रती एवं भावं समत्तं इति पाठो नास्ति ।

अणंतगुणहीणं । मोह ॰ अणंतगुणहीणं ० । णाणा ०-दंसणा ०-श्वंतरा ० तिण्णि वि तुन्नाणि अणंतगुणहीणं । आउ० अणंतगुणहीणं । एवं याव अणाहारग ति । णवरि सन्वअपञ्ज०-सन्वएइंदि०-सन्वविगल्लिंदि०-सन्वपंचकायाणं च सन्वतिन्वाणुभागं मोह० । वेद० अणंतगुणहीणं । छेसं मृलोघं ।

२६१. जहण्णए पगदं। दुवि० '-ओघे०आदे०। ओघे० सव्वमंदाणुभागं० मोह०। अंतरा० अणंतगुणब्मिहयं। णाणा०-दंसणा० दो वि तु० अणंतगुणब्म०। आउ० अणंतगुणब्म०।गोद० अणंतगुणब्म०। णाम० अणंतगुणब्म०। वेदणी० अणंत-गुणुब्मिहि०। एवं ओघभंगो पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० कायजोगि कोधादि०४-चक्खु०-अचक्खुदं०-मवसि०-सण्णि-आहारग ति।

२६२. णिरएसु सन्वमंदाणुभागं मोह०। णाणा०-दंस०-श्रंतरा० तिण्णि वि तु० अणंतगुणब्भ०। गोद० अणंतगुणब्भ०। णाम० अणंतगुणब्भ०। वेद० अणंतगुणब्भ०। आउ० अणंतगुणब्भ०। एवं सत्तमाए। पढमाए याव छट्टि त्ति एवं चेव। णविर णाम०-गोद० दो वि तु० अणंतगु०।

है। इससे नाम और गोत्रकर्मका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध दोनों ही समान होकर अनन्तगुणे हीन है। इससे मोहनीयका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अनन्तगुणा हीन है। इससे झानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय-कर्मके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तीनों ही समान होकर अनन्तगुणे हीन हैं। इससे आयुक्रमका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अनन्तगुणा हीन है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सब अपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और सब पाँचों स्थावरकायिक जीवोंमें मोहनीयका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सबसे तीव्र है। इससे वेदनीयका अनुभागवन्ध अनन्त-गुणा हीन है। शेष मंग मूलोधके समान है।

२६१. जधन्यका प्रकरण है। उसकी अपेता निर्देश दा प्रकारका हैं — आंव और आदेश। आंघसे मोहनीयका जघन्य अनुभागवन्ध सबसे मन्द है। इससे अन्तराय कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध सबसे मन्द है। इससे अन्तराय कर्मका जघन्य अनुभागवन्ध दोनों ही समान होकर अनन्तगुणो अधिक हैं। इससे आयुकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे नामकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इसी प्रकार अधिक समान पंचेन्द्रियद्विक, असिद्धक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, कोधादिचारकषायवाले, चचुदर्शनी, अचचुदर्शनी, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

२६२. नारिकयों में मोहनीयकर्मका जघन्य श्रनुभागबन्ध सबसे मन्द हैं। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रोर श्रन्तरायकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्ध तीनों ही तुल्य होकर श्रनन्तगुणे श्रिधिक हैं। इससे गोत्रकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध श्रनन्तगुणा श्रिधिक है। इससे नामकर्मका जघन्य अनुभागबन्ध श्रनन्तगुणा श्रिधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य श्रनुभागबन्ध अनन्तगुणा अधिक है। इससे श्रायुकर्मका जघन्य श्रनुभागबन्ध श्रनन्तगुणा श्रिधिक है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये। पहली पृथिवीसे लेकर छठी तकके नारिकयों में इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें नाम श्रोर गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागबन्ध दोनों ही तुल्य होकर श्रनन्तगुणे श्रिधक हैं।

<sup>1.</sup> ता॰ प्रतौ जह॰ दुवि • इति पाठः।

२६३. तिरिक्खेसु ओघं। णवरि णाणा०-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तुल्ला० अणंतगु०। सन्वयंचिदि०तिरि० मणुसअपन्न ०-सन्वविगलिदि०-तिण्णिकाय-पंचिदि०-तसअपन्न ० सन्वमंदाणुभागं मोह०। णाणा-दंसणा०-अंतरा० तिण्णि वि तु० अणंतगुण्णा । वि तु० अणंतगुण्णा । वि तु० अणंतगुण्णा । वि तु० अणंतगुण्णा । विद० अणंतगुण्या । विद० अणंतगुण्या । विद० अणंतगुण्या ।

२६४. मणुस०३ ओघं। णवरि णामा-गोदा० दो वि तुल्ला० अणंतगु०। देवाणं याव उवरिमगेवज्जा ति पढमपुढविभंगो। अणुदिस याव सन्त्रद्द० ति णिरयोघं। एवं [एइंदि०-] तेउ-वाऊणं वि।

२६५. ओरालिय० ओघं। ओरालियमि०-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-किण्ण०-णील०-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असण्णि० तिरिक्खोघं। वेउव्वियका०-सत्तमपु० भंगो। एवं वेउव्वियमि०। णवरि आउ० णित्थ। आहार०-आहारमि०-परिहार³०-संजदासंजद०-वेदग०-सासण०-सम्मामि० सव्वद्वभंगो। कम्मइ०-श्रणाहार० तिरिक्खोघं। णवरि आउ० णित्थ।

२६३. तिर्यक्वोंमें श्रोधके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि झानावरण, दर्शनावरण श्रोर श्रन्तराय कर्मके जघन्य श्रनुभागवन्ध तीनों ही तुल्य होकर श्रनन्तगुणे श्रिधक हैं। सब पचेन्द्रियतिर्यंच, मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पृथ्वी, जल व वनस्पित तीनों स्थावरकाय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त श्रोर त्रस श्रप्याप्त जीवों में मोहनीयकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध सबसे मन्द है। इससे झानावरण, दर्शनावरण श्रीर अन्तरायकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्ध तीनों ही तुल्य होकर श्रनन्तगुणे श्रिधक हैं। इससे त्राम श्रीर गोत्रकर्मके जघन्य श्रनुभागवन्ध श्रनन्तगुण। श्रिधक हैं। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध श्रनन्तगुण। श्रिधक हैं। इससे वेदनीयकर्मका जघन्य श्रनुभागवन्ध श्रनन्तगुण। श्रिधक हैं।

२६४. मनुष्यित्रकमें श्रोधके समान श्रन्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि नाम श्रौर गोत्र-कर्मके ज्ञान्य श्रनुभागबन्ध दोनों ही तुल्य होकर श्रनन्तगुणे श्राधिक हैं। सामान्य देवोमें श्रौर उपरिममें वेयक तकके देवोंमें पहली पृथिवीके समान श्रन्पबहुत्व है। श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सामान्य नारिकयोंके समान श्रन्पबहुत्व है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, श्रिमकायिक स्रोर वायुकायिक जीवोंके भी जानना चाहिये।

२६५. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें श्रोघके समान श्रन्पबहुत्व है। औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, विभङ्गज्ञानी, धसंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, क्रपोतलेश्यावाले, श्रमञ्य, मिध्यादृष्टि श्रोर श्रसंज्ञी जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्ज्ञोंके समान श्रन्पबहुत्व है। वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें सातवीं पृथिवीके समान श्रन्पबहुत्व है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुक्मका बन्ध नहीं होता। श्राहारक काययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दृष्टि, सासादन-सम्यग्दृष्टि श्रोर सम्यग्मध्यादृष्टि जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिके समान श्रन्पबहुत्व है। कार्मणकाययोगी श्रोर श्रमाहारक जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्जोंके समान श्रन्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुक्मका बन्ध नहीं है।

३- ता॰ प्रतौ गोद॰ उ॰ दो वि इति पाठः। २. ता॰ प्रतौ णवके (गेव) जा इति पाठ०। ३. ता॰ प्रतौ परिहार॰ ? इति पाठः।

२६६. इत्थि०-पुरिस० मणुसि०भंगो । णबुंस०-अवगद०-सुहुमसं० ओघं । आभि०-सुद०-ओघि०-मणपञ्ज०-संजद-सामाइ० छेदो०-ओघिदं०-सम्मादि०-खइग०-उवसम० ओघं । णवरि सव्युवरि आउ० अणंतगु० । तेउ-पम्मा० देवोघं । सुक्षाए मणुसि०भंगो । णवरि आउ० सव्युवरि भाणिद्व्वं ।

# एवं अप्पाबहुगं समत्तं । एवं चदुवीसमणियोगद्दाराणि समत्ताणि ।

२६६. स्वीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान अल्पबहुत्व है। नपुंसकवेदी, अपगतवेदी और सूक्तमसाम्परायिकसंयत जीवोंमें श्रोघके समान अल्पबहुत्व है। आभिनिबोधक- ज्ञानी, श्रवज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, अवधिद्शीनी, सम्यग्दृष्टि, श्लायिकसम्यग्दृष्टि श्लोर उपशामसम्यग्दृष्टि जीवोंमें ओघके समान अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें सबके अन्तमें श्रायुकर्मका ज्ञचन्य श्रनुभागवन्ध अनन्तगुणा अधिक है। पीतलेश्या श्लोर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सामान्य देशोंके समान अल्पबहुत्व है। श्लक्तिश्यावाले जीवोंमें मनुष्यिनियोंके समान अल्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनम श्रायुकर्मका अल्पबहुत्व सबके अन्तमें कहना चाहिये।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार चौबीस ऋनुयोगद्वार समाप्त हुए।

२६७. भ्रुजगारबंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं—याणि अस्सि समए अणुमागफहगाणि वंधिद अणंतरओसकाविदविदिकंते' समए अप्पद्रादो बहुदरं बंधिद ति एस भ्रुजगार-वंधो णाम । अप्पद्रवंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं—याणि अस्सि समए अणुमागफहयाणि वंधिद अणंतर-उस्सकाविद' विदिकंते समए बहुद्रादो अप्पद्रं बंधिद ति एस अप्पद्रवंधो णाम । अविद्वदंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं—याणि अस्सि समए अणुमागफहगाणि वंधिद अणंतरओसकाविदविदिकंते समए तित्तयाणि तित्याणि चेव बंधिद ति एस अविद्वदंधो णाम । अवत्तव्ववंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं—अवंधादो वंधिद ति एसो अविव्यव्यवंधो णाम । एदेण अद्वपदेण तेरस अणियोगह।राणि—सम्रकित्तणा सामित्तं एवं याव अप्पाबहुगे ति १३ ।

# समुक्तित्तणाणुगमो

२६८. सम्रुक्तित्तणदाए दुवि०--ओघे० आदे०। ओघे० अट्टणां कम्माणं अत्थि भ्रुज्ञ० अप्पद० अवद्विद अवत्तव्वबंधगा थ। एवं ओघमंगो मणुस०३-पंचिंदि०-तस० २- पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-आमि०-सुद०-ओधि०-मणपज्ञ०-संजद०- चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुक्तले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्णि-भाहारग ति।

### भुजगारबन्धप्ररूपणा

२६७. भुजगारबन्धका प्रकरण है। उसक विषयम यह ऋर्यपद है—जो इस समयमें अनुभागक स्पर्धक बाँधता है वह अनन्तर अपकर्षको प्राप्त हुए पिछले समयसे अल्पतरसे बहुतर स्पर्धक बाँधता है, यह भुजगार बन्ध है। अल्पतर बन्धके विषयमें यह अर्थपद है—जो इस समय अनुभागके स्पर्धक बाँधता है, वह अनन्तर उत्कर्षको प्राप्त हुए पिछले समयसे बहुतरसे अल्पतर बाँधता है—यह अल्पतरबन्ध है। अबस्थितबन्धके विषयमे यह अर्थपद है—जो इस समय अनुभागके स्पर्धक बाँधता है वह अनन्तर अपकर्षको प्राप्त हुए या उत्कर्षको प्राप्त हुए पिछले समयसे उतने ही उतने ही स्पधक बाँधता है यह अवस्थितबन्ध है। अवक्तत्र्यबन्धके विषयमें यह अर्थपद है—जो पहले नहीं बाँधता था और अब बाँधता है यह अवक्तत्र्यबन्ध है। इस अर्थपदके अनुसार तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना और स्वामित्वसे लेकर अल्पबहुत्व तक १३।

### सम्रत्कीतंनानुगम

२६८. समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे आठों कर्मीके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीव है। इसी प्रकार ओघके समान मनुष्यित्रक, पंचेन्द्रियद्विक, असद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आभिनिबंधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चचुदर्शनी, अचचुदर्शनी, अवधिदर्शनी, श्रुकलक्ष्यावाले, भव्य, सन्यग्दृष्टि, चायिकसन्यग्दृष्टि, उपशामसन्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

ता० प्रती विशोक्षंते इति पाठः । २, ता० प्रती अणंतरं उस्सकाविदं इति पाठः ।

२६९. णेरइएस सत्तण्णं कम्माणं अत्थि भ्रुज्ञ०-अप्पद०-अविद्वि०। आउ० ओघं। एवं सन्वणिरयाणि । वेउन्वियमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारगं ति सत्तण्णं कम्माणं अत्थि भ्रुज्ञ०-अप्पद०-अविद्वि०। अवग० ओघमंगो । अविद्वि० णत्थि । सुहुमसंप० अत्थि भ्रुज्ञ०-अप्पद०। सेसाणं सन्वेसि णिरयभंगो । णवरि लोमे मोइ० ओघं।

### एवं सम्रुकित्तणा समता'।

# सामित्ताणुगमो

२७०. सामित्ताणुगमेण दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० भ्रुज्ञ०-अप्प०-अविद्वि० वंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । अवत्त० कस्त० ? अण्ण उवसामणादो परिवद्माणस्स मणुसस्स वा मणुसिणोए वा पढमममयदेवस्स वा । एवं भोघभंगो पंचिदि०-तस०२-कायजोगि-आमि०-सुद०-ओधि०-चक्खु०-अचक्खु०-ओधिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०-सण्ण-आहारग ति । एवं मणुस०३-पंचमण०-पंचवचि०-ओरालि०-मणपज्ञ०-संजदा०। णवरि अवत्तव्व० देवो ति ण भाणिदव्वं। एदेसि सव्वेसि आउग० भुज०-अप्प०-अविद्व० कस्स ? अण्ण०। अवत्त० कस्त० ? अण्णद० पढम-समयआउगवंधमाणगस्स । एवं आउग याव अणाहारग ति भाणिदव्वं।

२६१. नारिकयों मं सात कर्मों क भुजगार, अल्पतर आंर श्रविस्थितवन्धवालं जीव हैं। श्रायुक्मिका मंग श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब नारकी जीवों के जानना चाहिए। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिश्यादृष्टि श्रोर श्रनाहारक जीवों में सात कर्मों के भुजगार, श्रन्पतर श्रोर अवस्थित बन्धवाले जीव हैं। श्रवगतवेदी जीवों में ओघके समान मंग है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रवस्थितपद्वाले जीव नहीं हैं। सूद्मसाम्परायसंयत जीवों में भुजगार श्रोर अल्पतर पद्वाले जीव हैं। शेष सब मार्गणाश्रोंका मंग नारिकयों के समान है। इतनी विशेषता है कि लोभ-कषायवाले जीवों में माहनीयकर्मका भंग श्रोधके समान है।

इस प्रकार समुस्कीतंना समाप्त हुई।

### स्वामित्वानुगम

२७०. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्दश दा प्रकारका है—आंघ और आदेश। श्रांघसे सात-कर्मों के मुजगार, श्रन्पतर और श्रवस्थितपदके बन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। श्रवक्तत्र्यपदका स्वामी कोन है ? उपशमश्रेणीसे गिरनेवाला अन्यतर मनुष्य, मनुष्यिनी या प्रथम समयवर्ती देव उक्त पदका स्वामी है। इसी प्रकार श्रांघके समान पंचेन्द्रियद्विक त्रसद्विक, काययोगी, श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, चत्रुदर्शनी, श्रवचुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रुक्तलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार मनुष्यित्रक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, श्रीदारिककाययोगी, मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रोमें अवक्तव्यपदका स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिये। इन सब मार्गणाश्रोमें श्रायुक्रमेंके भुजगार, श्रन्थतर श्रीर श्रवस्थितपदका स्वामी कोन है ? श्रन्थतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। इसके श्रवक्तव्यपदका स्वामी कोन है ? प्रथम समयमें श्रायुक्रमंक। बन्ध करनेवाला श्रन्थतर जीव श्रक्तव्यपदका स्वामी कोन है ? प्रथम समयमें श्रायुक्रमंक। बन्ध करनेवाला श्रन्थतर जीव श्रक्तव्य पदका स्वामी है। श्रायुक्रमंका भंग इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक कहना चाहिये।

१. ता० प्रती पुर्व समुक्तिराणा समशा इति पाठो नास्ति ।

२७१. णिरएसु सत्तरणं क० भुज०-अप्पद०-अन्ति हु० कस्स० ? अण्ण० । वेउन्त्रियमि० सत्तरणं क० भुज०-अप्पद०-अन्दि० कस्स० ? अण्ण० । एवं कम्मइ०-सम्मामिच्छा०-अणाहारग ति । सेमाणं सन्त्रेसिं णिरयभंगो । णनिर अनगद० घादि०४ भुज० कस्स० ? अण्ण० उनसमणादो परिनदमाणस्स । एवं अन्तर्थ । अप्पद० क० ? अण्ण० उनसा० खइग० । अघादीणं भुज० उनिर चढमाण० । अप्प० कस्स० ? स्रोद्रमाण० । एवं अन्तर्थ । एवं अन्तर्थ । छण्णं कम्माणं० ।

एवं सामित्तं समत्तं ।

# कालाणुगमो

२७२. कालाणुगमेण दुवि०—अघि० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० भ्रुज० श्रप्प० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० सत्तद्व सम०। अवत्त० एग०। आउ० भ्रुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अवद्वि० जह० एग०, उक्क० सत्तसम०। अवत्त० एग०। एवं आधभंगो एसिं अट्टण्णं वि अवत्तव्वगा अत्थि।

२७१. नारिकयोम सात कर्मीक भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमं सात कर्मीक भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदका स्वामी कीन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। इसी प्रकार कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिण्यादृष्टि और अनाहारक जीवोंके जानना चाहियं। शेष सब मार्गणाओंका मंग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी जीवोंमें चार यातिकर्मीके भुजगारपदका स्वामी कीन है ? उपशमश्रेणिष्ठे गिरनेवाला अन्यतर जीव उक्त पदका स्वामी है। इसी प्रकार अवक्तव्य पदका स्वामी कहना चाहिये। अल्पतरपदका स्वामी कीन है ? अन्यतर उपशामक और ज्ञापक जीव अल्पतरपदका स्वामी है। अघाति कर्मीक भुजगारपदका स्वामी ऊपर चढ़नेवाला जीव कहना चाहिये। अल्पतरपदका स्वामी कीन है ? नीचे गिरनेवाला जीव अल्पतर पदका स्वामी है। इसी प्रकार अवक्तव्य पदका स्वामी कहना चाहिए। तथा इसी प्रकार सूदमसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कर्मीके पदोंका स्वामित्व कहना चाहिए।

इस प्रकार स्वामित्व समःप्त हुन्ना।

### कालानुगम

२७२. कालानुगमकी अपेद्या निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रोर श्रादेश। श्रांघसे सात कर्मों के भुजगार श्रोर श्रव्यवरपदका जघन्य काल एक समय हें श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय हें श्रोर उत्कृष्ट काल सात श्राठ समय है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आयुकर्मके भुजगार श्रोर श्रव्यवरपदका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल स्वत्य है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल सात समय है। श्रवक्तव्यपदका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। इस प्रकार जिन मार्गणाओं श्राठों कर्मों के श्रवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं उनमे श्रोघके समान जानना चाहियं। शेष मार्गणाओं से भी सात कर्मों श्रवक्तव्यपदको श्रोडकर श्राघके समान जानना

भा० प्रतौ करस० बादरमा० इति पाठः । २. ता० प्रतौ एवं सामिशं समशं इति पाठो नास्ति ।
 भग्नेऽप्येवंविधो व्यत्ययो दृश्यते बहुळतया ।

सेसाणं पि सत्तण्णं क० अवत्तन्वगा वस ओघं। णवरि कम्बइ० अणाहार० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० वे सम०। अवट्ठि० जह० ए०, उक्क० तिण्णि सम०। अवगद० भुज०-अप्पद० जहएग०, उक्क० अंतो०।अवत्त० एग०।एव सुहुमसंप० अवत्तन्वं वस्र।

## अंतराणुगमो

२७३. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० सत्ताणां० क० भुज० अप्प० बंधंतरं केव० १ जह० एग०, उक्क० अंतो०। अवहि० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अद्धपोग्गल्ल०। आउ० भुन०-भ्रप्प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे०। अवहि० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा। [एवं अचक्खु० मवसि०।]

२७४. णिरएसु सत्तण्णं क० भुज०-ऋप० ओघं। अवट्टि० जह० एग०, उक० तेत्तीसं साग० देस्व०। आउ० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक० अम्मासं देस्व०। एवं सव्वणिर स्सु अप्पप्पणो द्विदी कादव्या।

चाहिये। इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें भुजगार और अन्पतर पदका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थित पदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवगतवेदी जीवोंमें भुजगार और अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। अवक्तत्र्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार मूद्रमसाम्परायसंयत जीवोंमें अवक्तत्र्य पदका छोड़कर काल जानना चाहिये।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुन्त्रा।

#### अन्तरानुगम

२०१. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दं प्रकारका है— स्रोध स्रोर आदेश। आंघसे सात कर्मों मुजगार और अल्पतर बन्धका अन्तरकाल कितना है ? जघन्य स्नन्तर एक समय है और उत्कृष्ट स्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है। स्रविध्वतपदका जघन्य स्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट स्रन्तर स्रसंख्यात लोक प्रमाण है। अवक्तव्यपदका जघन्य स्रन्तर स्रन्तर्मुहूर्त है स्रोर उत्कृष्ट स्रन्तर स्रमंपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है। स्रायुकर्मके मुजगार स्रोर स्रल्पतरपदका जघन्य स्रन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य स्रन्तर स्रम्य है, स्रोर इनका उत्कृष्ट स्रन्तर साधिक तेनीस सागर है। स्रवस्थितपदका जघन्य स्रन्तर एक समय है स्रोर उत्कृष्ट स्रन्तर स्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार स्रच हुदर्शनी स्रोर भव्य जीवोंके जानना चाहिए।

२७४. नारिकयों में सात कर्मों के मुजगार और अरुपतर पदका भङ्ग श्रोधके समान है। अविस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। आयुकर्म के तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सब नारिकयों में अपनी अपनी स्थितिका विचारकर अन्तरकाल कहना चाहिये।

१. ता० प्रती अंतो० तेशीसं इति पाठः ।

२७५. तिरिक्खेस मत्तणं क० ओघं०। आउ० अवहि० स्रोघं। सेसाणं पदाणं जह० ओघं, उक्क० तिण्णि पित्तदो० सादि०। पंचिदियतिरि०३ सत्तण्णं क० अविह० जह० ऐग०, उक्क० कायिहिदी। आउ० अविह० णाणा०मंगो। सेसं तिरिक्खोघं। पंचि०तिरि०अप० सत्तण्णं क० भुज० अप्प०-अविह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। आउ० तिण्णि पदा० णाणा०मंगो। अवत्त० जह० उक्क० अंतो०। एवं सन्त-अपञ्जाणं सुदुमपञ्जताणं च।

२७६. मणुस०३ सत्तर्णं क० अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुघ०। सेसं पंचिदियतिरिक्खभंगो। देवाणं णिरयभंगो। णवरि अप्पप्पणो द्विदी कादव्वा।

२७७. एइंदिएसु सत्तण्णं क० ओघं। आउ० अवट्टि० ओघं०। सेसाणं जह० एग० अंतो०, उक्क० बाबीसं वाससह० सादि०। बादरे अट्टण्णं क० अवट्टि० उक्क० अंगुल० असं । पञ्जते संखेआणि वाससह०। सुहुमे असंखेआ लोगा। विग-लिंदिय०२ श्रद्धण्णं क० अवट्टिद० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वाससह०। सेसपदा अोघं। गावरि आउ० उक्क० अप्पप्पणो पगदिअंतरं कादव्वं। पंचकायाणं एइंदियभंगादो साधेदव्वो ।

२७५. तिर्यक्चोंमें सात कर्मीका अन्तर काल ओघके समान है। आयु कमके अवस्थित पदका अन्तरकाल ओघके समान है। शेष पदोंका जघन्य अन्तरकाल ओघके समान है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। पक्चिन्द्रिय तिर्यक्चित्रिकमें सात कर्मोंके अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। आयुकर्मके अवस्थित पदका अन्तर कानावरण के समान है। शेष भङ्ग सामान्य तिर्यक्चोंके समान है। पक्चिन्द्रयतिर्यक्चअपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म् के तीन पदोंका भङ्ग झानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म् अन्तर अन्तर्म् के तीन पदोंका भङ्ग झानावरणके समान है। अवक्तव्य पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म् कुर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, और सूद्म पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये।

२७६. मनुष्यित्रिकमें सात कर्मों के अवक्तव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्तव प्रमाण है। रोष भङ्ग पञ्चिन्द्रियतिर्यक्कों के समान है। देवों में नारिकयों के समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थित कहनी चाहिये।

२७७. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका भङ्ग श्रोषके समान है। श्रायुकर्मके श्रवस्थित पदका भङ्ग श्रोषके समान है। श्रेष पदोंका श्रर्थात् भुजगार श्रोर श्रव्यतरका जघन्य श्रन्तर एक समय और अवक्तव्यका अन्तर्मुहूर्त है तथा उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक बाईस हज र वर्ष है। बादर एकेन्द्रियोंमें श्राठ कर्मोंके श्रवस्थित पदका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्यामकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सूदम एकेन्द्रियोंमें श्रसंख्यात लोक है। विकलेन्द्रिय श्रोर विकलेन्द्रियपर्याप्तकोंमें श्राठ कर्मोंके श्रवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सख्यात हजार वर्ष है। शेष पदोंका श्रन्तर श्रोषके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रायुकर्ममें उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपने श्रवने प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान कहना चाहिये। पाँच स्थावरकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके भङ्गके श्रनुसार साथ लेना चाहिये।

१ ता॰ आ॰ प्रत्यो: अंगुरू सं॰ इति पाठः। २. ता॰ प्रतौ-भंगो (गा) दो सावे (धे) दुक्को इति पाठः।

२७८. पंचिं - तस०२ सत्तणं क० भुज०-अप्प० श्रोघं। अविदृ - अवत्त० जह० ओघं, उक्क० कायद्विदी०। आउ० श्रोघं। णविर अविदृ ० णाणा०भंगो।

२७६. पंचमण०-पंचवचि० अट्टण्णं क० अवत्त० णित्थ अंतरं । सेसं जह० एग०, उक्क० अंतो० । कायजोगि० सत्तण्णं क० ओघं । अवत्त० णित्थ अंतरं । आउ० एइंदिय-भंगो । ओरालि० सत्तण्णं क० मणजोगिभंगो । णविर अविष्ठ० जह० एग०, उक्क० बावीसं० सह० देस्व० । आउ० तिण्णि प० जह० एग०, अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० सत्तवाससह० सादि० । ओरालियमि० अपज्जत्तभंगो । वेउन्वि० मणजोगिभंगो । वेउन्वियमि० आहार० मणजोगिभंगो । श्राहारि० ओरालियमिस्स०भंगो । णविर आउ० अवत्त० णित्थ अंतरं । कम्मइ०-अणाहार० सत्तण्णं क० अज० अप्त० णित्थ अंतरं । अविष्ठ० एय० ।

२८०. इत्थि॰-पुरिस॰ सत्तण्णं क॰ भुज॰-अप्प॰ ओघं। अवट्ठि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ कायट्विदी॰। आउ॰ अवट्ठि॰ णाणा॰भंगो। भुज॰-अप्प॰ जह॰ एग॰, अवत्त॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ पणवण्णं पलिदो॰ सादि॰ तेत्तीसं॰ सादि॰। णयुंस॰ श्रद्धण्णं क॰

२०८. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतरपदका भंग आघके समान है। अवस्थित और अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर आंघके समान है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। आयुकर्मका भंग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका भंग ज्ञानावरणके समान है।

२७६. पॉच मनायोगी श्रोर पाँच वचनयांगी जीवोंमें श्राठ कमें के श्रवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। शेप पदोका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है। काययोगी जीवोंमें सात कमोंका मंग आंघके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। आयुक्मका मंग एकेन्द्रियोंके समान है। श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें सात कमोंका मंग मनायोगी जीवोंक समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। आयुक्मके तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तमुंहृत है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सान हजार वर्ष है। औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें अपर्याप्तकोंके समान मंग है। वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें मनायोगी जीवोंक समान मंग है। वैक्रियककाययोगी जीवोंमें मनायोगी जीवोंक समान मंग है। आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें मनायोगी जीवोंक समान मंग है। आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान मंग है। आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान मंग है। आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान मंग है। काह्यकिमिश्रकाययोगी जीवोंके समान मंग है। इतनी विशेषता है कि आयुक्मके अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अन्तरत पदका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थित पदका ज्ञार और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

२२०. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कर्मों के मुजगार श्रीर अन्यतरपदका मंग श्रोघके समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। आयुकर्मके अवस्थित पदका भंग ज्ञानावरणके समान है। मुजगार श्रीर अन्यतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं श्रीर इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पस्य श्रीर साधिक तेनीस सागर है। नपुंसकवेदी जीवोंमे आठ कर्माका भंग श्रोघके समान है।

ओघं । अवगद० सत्तण्णं क० भ्रुज०-अप्प०-श्रवत्त० णित्थि अंतरं । एवं सुहुमसंप० ।

२८१. कोधादि०४ मणजोगिमंगो । मदि०-सुद०-असंज०-अब्भवसि०-मिच्छा०
णवंसगमंगो । विभंगे सत्तण्णं क० आउ० णिरयभंगो । आमि०-सुद०-ओघि० सत्तण्णं
क० सुज०-अप्प० ओघं । अवडि० जह० एग०, उक्क० छावडिसाग० सादि० । अवत्त०
जह० अंतो०, उक्क० छावडिसा० सादि० । आउ० अवडि० णाणा०मंगो । सेसपदा
ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० । णवरि खइग० उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।
वेदगे छावडि० देस्र० । मणपज्ज० सत्तण्णं क० सुज०-अप्प० ओघं । अवडि० जह०
एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी० देस्र० । आउ० तिण्णिप० जह० एग०,
अवत्त० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिमागं देस्र० । एवं संजदा० । एवं चेव
सामाइ०-छेदो० । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त० णिरिथ । परिहार० आउ० मणपज्जव०भंगो । सेसं सामाइ०मंगो । एवं संजदासंजद० । चक्खुदं०-सण्णि० तसपज्जतमंगो ।

२८२. किण्ण०-णील०-काउ० सत्तण्णं क० अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरो० साद्दिरे०। सेसं ओघं। आउ० णिरयभंगो ै। तेउ० सोधम्मभंगो।

भवगतवदी जीवोंमें सात कर्मोंक भुजगार, अल्पतर श्रीर अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सुद्मसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिये।

२८१. क्रोधादि चार कवायवाले जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भंग है। मध्यज्ञानी, श्रता-ज्ञानी, असंयत, अभव्य और मिध्यादृष्टि जीवोंमें नपुंसकवेदी जीवोंके समान भंग हैं। विभंगज्ञानी जीवोंमें सात कर्म और धायुकर्मका भंग नारिकयोंके समान है। आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतज्ञानी और धवधिक्वानी जीवोंमे सात कमींके भूजगार श्रीर श्रल्पतरपदका भंग श्रीघके समान है। अव-स्थितिपदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है। अवक्तत्र्य पदका जघन्य ग्रान्तर श्रान्तर्महर्त है और उत्क्रष्ट श्रान्तर साधिक छयासठ सागर है। त्रायकर्मके श्रवस्थितपदका भंग ज्ञान।वरणके समान है। शेष पदोंका भंग श्रांघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्रहि, चायिकसम्यग्रहि और वेदकसम्यग्रहि जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें कुछ कुम छुयासठ सागर है। मुनःपर्ययज्ञानी जीवोंमे सात कर्मीके मुजगार श्रीर अल्पतर पदका भग श्रोघके समान है। अवस्थितपदका जघन्य श्रन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका बचन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और इनका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। आयुकर्मके तीनों पदोंक। जघन्य अन्तर एक समय है, श्रवक्तव्यपद्क। जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है श्रीर इनका उत्कृष्ट श्रान्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिये । इसी प्रकार सामायिक ऋौर छेदोपस्थापना संयत जीवोंकेजानना चाहिये । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मों का अवक्तव्यपद नहीं है। परिहारिविश्चिद्धिसंयत जीवोंमें श्रायकर्मका भंग मन:-पर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। शेष कर्मींका भंग सामायिकसंयत जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। चज्रदर्शनी श्रीर संज्ञी जीवोंमे त्रसपर्याप्र जीवोंके समान भंग है।

२८२. कृष्ण, नील और कार्पातलेश्यावाले जीवोंमें अवस्थितपदका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर, सत्तरह सागर और साधिक सात सागर है। शेष

<sup>1.</sup> ता॰ प्रती अध्य इति पाठः । २ ता० प्रती णिरुशोभंगी इति पाठः ।

पम्म ० सहस्सारभंगो । सुकाए सत्तण्णं क० अवद्वि० जह० एग०, उक० तेत्तीसं० सादि०। अवत्त० णित्थ अंतरं । सेसं देवोघं।

२८३. उवसम० सत्ताणं क० तिण्णिप० जह० एग०, उक० अंतो०। अवत्त० णित्थ अंतरं। सासणे आउ० अवत्त० णित्थ अंतरं। सेसपदा० जह० एग०, उक० अंतो०। सम्मामि० सत्ताणं क० सासण०भंगो।

२८४. असण्णी० सत्तण्णं क० आउ० अवड्ठि० तिरिक्खोघं। आउ० भुज०-अप्प• जह० एग०, अवत्त० ज० अंतो०, उक्क० पुन्तकोडी सादि०। आहारएसु सत्तण्णं क० भुज०-अप्पद० ओघं। अवड्ठि० जह० एग०, अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० अंगुल• असंखे०। आउ० अवड्ठि० णाणा०भंगो। सेसपदा ओघं।

एवं अंतरं समत्तं।

## णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो

२८५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण दुवि०——ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० अवद्वि० णियमा अत्थि। सिया एदे य अवत्तगे य। सिया एदे य अवत्तगा य। एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालि० लोभ० मोह० अवत्त० अचक्खु०-

पदोंका भंग श्रोघके समान है। आयुकर्मका भंग नारिकयोंके समान है। पीतलेश्यावाले जीवोंमें सौधर्म करुपके समान भंग है। पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सहस्रारकरुपके समान भंग है। युक्तलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके श्रवस्थितपदका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रवक्तव्यपदका श्रन्तरकाल नहीं है। शेष भंग सामान्य देवोंके समान है।

२८३. उपशम सम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मों के तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं। अवक्तव्यपदका अन्तरकाल नहीं है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें आयुकर्मके अवक्तव्य पदका अन्तरकाल नहीं है। शेप पदोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं। सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मीका भंग सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है।

रद्ध असंज्ञी जीवों से सात कर्म और आयुक्तमं के अवस्थित पदक। भंग सामान्य तिर्यक्कों के समान है। आयुक्तमं के भुजगार और अरुपतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृत है और इनका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकां दि है। आहारक जीवों में सात कर्मों के भुजगार और अल्पतरपदका मंग आंघक समान है। अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहृत है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आयुक्तमं के अवस्थितपदका भंग ज्ञानावरणके समान है। तथा शेष पद्दों का भंग आंघक समान है।

### इस प्रकार श्रान्तर समाप्त हुआ। नाना जीवोंकी अपेक्षा मङ्गविचयानुगम

२८१. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश। ओघसे सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके वन्धक जीव नियमसे हैं। कदाचित इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदका बन्धक एक जीव हैं। कदाचित इन पदोंके बन्धक जीव हैं और अवक्तव्य पदके बन्धक नाना जीव हैं। इसी प्रकार ओघके समान

भवसि०-आहारग ति । आयु० सन्वपदा णियमा अत्थि । एवं अणंतरासीणं याव अणाहारग ति । णिरएसु सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० णियमा अत्थि । सिया एदे य अवद्विदे य । सिया एदे य अवद्विदा य । आउग० सन्वपदा भयणिजा । एवं असंखेज-संखेजरासीणं एदेण बीजेण णेदन्वं याव अणाहारग ति ।

## भागाभागाणुगमो

२८६, भागाभागं दुवि०—-ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० भुज० दुभागो सादि०। अप्पद० दुभागो देख०। अबद्धि० असंखे०भागो। अवत्त० अणंतभागो। आउ० णाणा०भंगो। णविर अबद्धि० अवत्त० असंखेजिदिभागो। एवं ओघभंगो काय-जोगि-ओरालि०-कोघादि० ४—अचक्खु०-भविस०-आहारग ति। णिरएसु सत्तण्णं क० अवत्त० णित्थ। सेसं ओघं। एवं णिरयभंगो असंखेजि-अणंतरासीणं। संखेजिरासीणं पि तं चेव। णविर यिम्ह असंखेजिदिभागो तिम्ह संखेजिदिभागो काद्वा। णविर सव्व-सम्मादिद्वीसु गोदं विवरीदं। सेढीए कम्माणं विसेसो जाणिद्वा।

काययोगी, श्रोदारिककायोगी, लोभ कपायवाले जीवोंमें माहके श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवकी श्रपेक्षा, श्रवजुदर्शनी, भव्य श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। आयुक्रमेंके सब पदवाले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार अनन्त संख्यावाली मार्गणाश्रोंमें श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। नारिकयोंमें सात कर्मोंके भुजगार और श्रन्थतर पदवाले जीव नियमसे हैं। कदाचित् इन पदवाले जीव हैं श्रोर श्रवस्थित पदवाला एक जीव है। कदाचित् इन पदवाले जीव हैं और नाना जांव श्रवस्थित पदवाले हैं। श्रायुक्रमंके सब पदवाले जीव भजनीय हैं। इसी प्रकार श्रसंख्यात श्रोर संख्यात संख्यावाली राशियोंका इसी बीजपदके श्रनुसार श्रनाहारक मार्गणा तक भगविचय जानना चाहिए।

इस प्रकार नाना जीवोंकी श्रपेक्षा भंगविचयानुगम समाप्त हुआ।

#### भागाभागानुगम

२८६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दं प्रकारका है—आंघ और आदेश। आंघसे सात कर्मोंके भुजगारपदके बन्धक जीव साधिक द्वितीयभाग प्रमाण है। श्रव्पतर पदके बन्धक जीव कुछ कम द्वितीयभाग प्रमाण है। श्रवस्थत पदके बन्धक जीव श्रवसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। श्रवती विशेषता है कि श्रवस्थित और श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव श्रवसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रोदारिककाययोगी कोधादि चार कषायवाले, श्रवजुदर्शनी, भव्य और श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये। नारिकयोंमें सात कर्मोंके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव नहीं हैं। शेष पदोंका भंग श्रोघके समान हं। इसी प्रकार नारिकयोंके समान श्रसंख्यात श्रोर श्रवन्त राशिबाली मार्गण।श्रोमें जानना चाहिय। संख्यात राशिबाली मार्गण।श्रोमें भी वही भंग है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है, वहाँ पर संख्यातवें भाग प्रमाण करना चाहिय। इतनी विशेषता है कि सब सम्यग्टिए जीवोंमे गांत्रकर्मको विपरीन क्रमसे कहना चाहिए। तथा श्रेणियोंमे कर्मोंकी जो विशेषता हो वह जान लेनी चाहिए।

# परिमाणाणुगमो

२८७. परिमाणाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त० केत्तिया ? संखेजा। भ्रजन्अप्पन्अविद्वि० आउ० सन्वपदा केत्तिया ? अणंता। एवं ओघमंगो तिरिकृखोघं एइंदि० वणप्किदि णियोद० कायजोगि-ओरालि० ओरालियमि० कम्मइ० णवुंस० – कोधादि०४ – मदि० - सुद० - असंजन्अचन्खु० - तिण्णिले न भवसि० अवभवसि० - मिच्छा० - असण्णि - आहार० - अणाहारग ति।

२८८. णिरएसु सन्वेसि अटुण्णं क० सन्वपदा केतिया' ? असंखेआ। एवं सन्वणिरय मणुसअपज ०-देवा याव सहस्सार ति । मणुस० सत्तण्णं क० अवत्त० संखेआ। सेसपदा आउ० सन्वपदा असंखेआ। एस भंगो पंचिदि० तस०२ पंचमण० पंचवि० - इत्थि० पुरिस० - आभि० सुद० - ओधि० - चक्खुदं० - ओधिदं० - सम्मादि० - वेदग० - उवसम० - सण्णि ति । मणुसपजत्त - मणुसिणीसु अटुण्णं क० सन्वपदा संखेआ। एवं सन्वट्ट० - आहार० - आहारिम० - अवगद० - मणपज्ञ० - संज्ञ० - सामाह० - छेदो० - परिहार० - सुदुम- संप०। आणदादि याव उविरमगेवजा ति आउ० सन्वपदा संखेआ। ऐवं सुक्क० - खहग०। सेसाणं णिरयभंगो।

### परिमाणानुगम

२८७. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है—आंघ और आदेश। ओघसे स्रात कर्मों के अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। मुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदवाले जीव तथा आयुकर्मके सब पदवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसी प्रकार आंघके समान सामान्य तिर्यंच, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगाद, काययागी, औदारिककाययागी, औदारिकिमअकाययागी, कार्मणकाययागी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचन्नुदर्शनी, तीन लंड्यावाले, भव्य, अभव्य, मिध्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२८८. नारिकयों में सब श्राठों कर्मों के सब पदवाले जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी मनुष्यश्रप्याप्त, सामान्य देव और सहस्रारकत्य तकके देवों के जानना चाहिए। मनुष्यों में सात कर्मों के श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात हैं। तथा सब पदों के श्रोर श्रायुक्ष्मं के सब पदों के बन्धक जीव असंख्यात हैं। यह भंग पंचेत्रियद्विक, त्रसद्विक, पांच मनायागी, पांच वचनयागी, खीवेदी, पुरुषवेदी, श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रवज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, चनुदर्शनी, अवधिदर्शनी, मन्यव्हिष्ट, वेदकसम्यव्हिष्ट, उपशमसम्यव्हिष्ट श्रोर संज्ञी जीवोके जानना चाहिय। मनुष्यपयाप्त और मनुष्यिनियों में आठों कर्मों के सब पदों के बन्धक जीव मंख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिक देव, श्राहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, मामायिकसंयत, छेदापस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत और सूद्दमसाम्परायिकसंयत जीवों के जानना चाहिए। श्रानतसे लेकर उपित्मभैवेयकतकके देवों में आयुक्मं के सब पदों के बन्धक जीव ससंख्यात हैं। इसी प्रकार श्रुक्तलेश्यावाले और क्षायिक सम्यव्हिष्ठीवों के जानना चाहिय। शेष मार्गणाश्रोमें नारिकयों के समान भंग हैं। इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ।

१ ता॰ प्रतो केवडि॰ इति पाठः । १ ता॰ प्रतो अणा (आण ) दादि याव उवस्मि के (गे) वे॰ इति पाठः । ३ ता॰ प्रतो असंखेजा इति पाठः ।

# खेताणुगमो

२८९. खेत्तं दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० सत्तणं क० अवत्त०बंधगा केविष्ठ खेते ? लोगस्स असंखेऊ०भागे। ग्रुज०-अप्प०-अविष्ठ० आउ० सव्वपदा केविष्ठ खेते ? सव्वलोगे। एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं सव्वएइंदिय-सव्वपंचकायाणं बादरवजाणं कायजोगि-ओरालि-ओरालियमि० —कम्मइ०-णधुंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज० अचक्खु०-तिण्णिले०-भविस० अब्भविस०-मिच्छा०-असण्णि० अशाहार०-अणाहारग ति। सेसाणं संखेऊ-असंखेऊ-अणंतरासीणं सव्वपदा केविड० ? लो० असं०। णविर बादर-एइंदि० तस्सेव पजता अपञ्जता आउ० सव्वप० लोग० संखेऊदिभा०। एवं बादर-वाउ० तस्सेव अपञ्जता०। सेसबादरकायाणं पञ्जतअपञ्जता लो० असंखेऊदिभा०। सेसं एइंदियमंगो। बादरवाउपञ्जता आउ० लो० संखेऊ०। [ सेसं सव्वलो० ]

## **फोसणाणुगमो**

२६०. फोसणाणुगमेण दुवि०--ओघे० आदे०। ओघे० सत्तर्णां क० अवत्त० लो० असंखेअ०। सेसपदा आउ० सन्वपदा० बंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सन्वलोगो। एवं

### क्षेत्रानुगम

२८९. क्षेत्र दं पकारका है—श्रांघ श्रोर श्रादेश। श्रांघसे सात कर्मीक श्रवक्तव्यपद्के बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकका श्रसंख्यातवाँ भाग प्रमाण क्षेत्र है । भुजगार, श्रहपतर श्रोर अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका तथा श्रायुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है ? सब लोक चेत्र है । इसी प्रकार श्रायके समान सामान्य तियंच, बादरोंका छोड़कर सब एकेन्द्रिय व सब पाँचों स्थावर कायिक, काययांगी, औदारिककाययोगी, श्रोदारिक मिश्रकाययांगी, कार्मण्काययांगी,नपुंसकवंदी, क्रोधादि चार कषायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत, श्रवज्ञदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिध्यादृष्टि, श्रसंज्ञी, श्राहारक श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए । शेष संख्यात, श्रसंख्यात श्रीर श्रनन्त राशिवाली मार्गणाश्रोमें सब पदोंके बन्धक जीवोंका कितना चेत्र है ? लोकके असंख्यात वे भागप्रमाण चेत्र है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय श्रीर उनके पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त जीवोंमें श्रायुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है । इसी प्रकार बादर वायुकायिक श्रीर उनके श्रपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । शेष बादरकाय व उनके पर्याप्त श्रीर श्रवपर्याप्त जीवोंमें काकके असंख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है । शेष भग एकेन्द्रियोंके समान है । बादर वायुकायिक प्रयाप्त जीवोंमे श्रायुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण चेत्र है । शेष सब लोक क्षेत्र है ।

### इस प्रकार चेत्रानुगम समाप्त हुआ।

### स्पर्शनानुगम

२६०. स्पर्शानानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—स्रोघ और आदेश। ओघसे सात कर्मों के अवक्त व्ययद्के बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण केन्नका स्पर्शन किया है।

१ ता० आ० प्रत्योः बादरपज्जतं इति पाठः। २ ता० प्रतौ काजोगिशोरालियमि० इति पाठः। ३ ता० प्रतौ अब्भवअसण्णि० इति पाठः। ४ ता० प्रतौ पज्जत्ताअपज्जता। अपज्जत्ता इति पाठः। ५ ता० आ० प्रत्योः पज्जत्तवज्ञाणं लो० इति पाठः।

ओघमंगो तिरिक्खोधं एइंदि०सुहुम०-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सुहुमपुढवि-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-णियोद० तेसिं सुहुमा० कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोधादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति ।

२६१. णिरएसु सत्तण्णं क० सन्वपदा छचोद्दस०। आउ० सन्वपदा खेत्रमंगो। एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं। पंचिदियतिरि०३-पंचि०तिरि०अप० सत्त्रणं क० सन्वपदा लोग० असं० सन्वलोगो। आउ० सन्वपदा खेत्रमंगो। एवं सन्त्रअपज्ञत्ताणं-सन्वविगलिदि०-वादरपुढ०-आउ०-तेउ०-बादरवणप्फ०पत्तेय०पज्जताणं च। मणुस०३- एवं चेव मंगोरे।

२६२. देवाणं सत्तण्णं क० सन्वप० अट्ट-णव०। आउ० सन्वपदा अट्टचोइ०। एवं सन्वाणं अप्पप्पणो फोसणं णेदन्वं।

२६३. बादरएइंदि०-पञ्जतापञ्ज० सत्तण्णं क० सन्वपदा सन्वलोगो। आउ० सन्वपदा लोगस्स संखेजदि०। एवं बादरवाउ०-बादरवाउ०अप०। बादरपुट०-आउ०-

शेष पदोंके तथा आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कितने ज्ञेत्रका स्पर्शन किया है? सब लोक ज्ञेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तियंच, एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय सूदम, पृथिवीकायिक, ज्ञलकायिक, अधिकायिक, वायुकायिक, सूदम पृथिवीकायिक, सूदम जलकायिक, सूद्रम अधिकायिक, सूद्रम वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद और इन दोनोंके सूद्रम, काययोगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्चुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२६१. नारिकयों में सात कमों के सब पदों के बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्रमंके सब पदों के बन्धक जीवोंक। स्पर्शन त्रेत्रके समान है। इस प्रकार अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक और पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवों में सात कमों के सब पदों के बन्धक जीवों ने लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण और सब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्रमं के सब पदों के बन्धक जीवों का स्पर्शन तेत्रके समान है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अम्निकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवों के जानना चाहिये। सनुष्यित्रकमें इसी प्रकार भंग है।

२६२. देवों में सात कर्मीके सब पदों के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम नौ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मके सब पदों के बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवों के अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए।

२८३. बादर एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त श्रीर अपर्याप्त जीवोंमे सात कर्मीके सब पर्दोके बन्धक जीवोंने सब लोक क्षेत्रका स्परान किया है। आयुकर्मके सब पदोके बन्धक जीवोंने लोकके सख्यातवें भाग प्रमाण चेत्रका स्परान किया है। इसी प्रकार बादर वायुकायिक तथा उनके अपर्याप्त

<sup>🤋</sup> ता॰ प्रतौ णेद्व्वं । पंचिहियतिरि॰अप॰ इति पाठः । २ ता॰ प्रतौ एचे (सेव) भंगो इति पाठः ।

तेउ०-बादरवण०पत्ते० तेसि अप० बादरवणफदि-णियोद० पञ्जत्तापञ्ज० आउ० सन्वपदा लोग० असंखे० । सेसाणं सन्वप० सन्वलो० । बादरवाउ०पञ्जता सत्तर्णां क० सन्वप० लो० संखे० सन्वलो० । आउ० बादरएइंदियभंगो ।

२६४. पंचिंदिय-तस०२ सत्तणां के तिण्णिप० अहुचो० सन्वलो०। अवत्त० खेत्त०। आउ० सन्वप० अहुचो०। एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०- चक्खुदं० सण्णि ति ।

२६५. वेउव्विय० सत्तण्णं क० सव्वप० अट्ट-तेरह० । आउ० देवोघं । वेउव्वियमि०-आहार०२-अवगद०-मणपञ्ज०-संजदःसामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० वेत्तमंगो ।

२६६. आमि०-सुद०-ओधि० सत्तण्णं क० अवत्त० खेत्तमंगो । सेसपदा आउ० सव्वप० अहुसो० । एवं ओधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदग० उवसम० सम्मामि० । [ संजदासंजद० आउ० सव्वपदा खेत्तमंगो । सेसं लोग० असंखे० छचो० । ]

२६७. तेउले० देवोघं। पम्माए सहस्सारभंगो। सुकाए सत्तण्णं क० अवत्त व

जीवोंके जानना चाहिए। बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर स्राप्तिकायिक, बादर स्राप्तिकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक रारीर स्रोर उनके अपर्याप्तक, बादर वनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमे स्रायुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण नेत्रका स्पर्शन किया है। शेप पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण स्रोर सब लोक नेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका भंग बादर एकेन्द्रियोंके समान है।

२६४. पंचेन्द्रियद्विक और त्रसद्विक जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और तब लोक त्रेत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। आयुक्रमके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु त्रेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, स्नीवेदी, पुरुपवेदी, विभंग- ज्ञानी, चज्जदर्शनी और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए।

२६५. वैकियिककाययोगी जीवोंमे सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु चेत्रका स्परान किया है। आयुकर्मका मंग सामान्य देवोंके समान है। वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकिमिश्रकाययोगी, अपगतवंदी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत और सूद्मसाम्परायसंयत जीवोंमें चेत्रके समान मंग है।

२६६. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमे सात कर्मों के श्रवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन त्रेत्रके समान है। शेष पदोंके तथा श्रायुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, श्रायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि श्रीर सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमे आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका स्पर्शन तेत्रके समान है और सात कर्मोंके तीन पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु नेत्रका स्पर्शन किया है।

२६७. पीतलेश्याबाले जीबोंमें सामान्य देवोके समान भंग है। पद्मलेश्याबाले जीबोंमें

१ ता० प्रतीतस० ३ सराण्णं इति पाठः।

खेत्तमंगो । सेसपदा आउ० सन्वपदा छचो०। सासणे सत्तण्णं क० सन्वप० अट्ट-बारह०। आउ० सन्वप० अट्टचो०'।

### कालाणुगमो

२६८. कालाणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजस०। सेसपदा आउ० सव्वपदा सव्वद्धा। एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं सव्वएइंदि०-पुटवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं बादरअपज्ञ० बादरपत्तेय० तस्सेव अप० वणप्कदि-णियोदा तेसिं बादर पज्जतापज्जत-सुहुम कायजोगि-ओरालि०-ओरालिमि०-कम्मइ०-णवुंस०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग ति।

२६६. पोरइएसु सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० सन्बद्धा । अबट्टि० जह० एग०, उक० आवित् । आउ० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक० पित्रो० असंखे० । अवट्टि०-अवत्त० जह० एग०, उक० आवित् । एवं असंखेजरासीणं ।

सहस्नारफल्पके समान भंग है। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें सात वर्मोंके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान ह। शेप पदोंके तथा आयुक्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमे सात कर्मोंके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंने कुछ कम आठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इस प्रकार स्पर्शात्रगम समाप्त हुआ।

#### कालानुगम

२६८. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश। आंघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेष पदोंके और आयुकर्मक सब पदोंक बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यच, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इनके बादर तथा अपर्याप्त, बादर प्रत्येक वनस्पति तथा उनके अपर्याप्त, वनस्पतिकायिक, निगाद तथा इनके बादर तथा पर्याप्त और अपर्याप्त, सूद्म, काययोगी, औदारिककायोगी, औदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्छुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक और अनाद्यारक जीवोंके जानना चाहिये।

२६६. नारिकयों में सात कर्मों के भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवों का काल सर्वदा है। अवस्थितपदके बन्धक जीवों का जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। आयुकर्मके भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवों का जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अवस्थित और अवक्रव्यपदके बन्धक जीवों का जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार असंख्यात राशिवाली मार्गणाओं में भी काल जानना चाहिये। तथा इसी प्रकार मंख्यात राशिवाली

१ ता० भा० प्रत्योः अव• इति पाटः ।

[संखेजरासीणं] पि एवं [चेव] । णवरि' यम्ह आवलि० असंखे० तम्ह संखेजसम०। यम्हि पित्रो० असंखे० तम्हि अंतोग्रहु० । णवरि सांतररासीणं सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक० पित्रो० असंखेज० अंतोग्र०।

## अंतराणुगमो

- ३००. अंतराणुगमेण दुवि०—-ओघे० आदे०। ओघे० सत्तण्णं क० अवत्त० जह० एग०, उक्क० वासपुध०। सेसाणं णित्थ अंतरं। आउ० सन्त्रपदा णित्थ अंतरं। एवं कायजोगि-ओरालि०-अचक्खुदं०-भवसि०-आहारग ति।
- ३०१. णेरइएसु सत्तण्णं क० भुज०-अप्प० णित्थ अंतरं । अविद्वि० जह० एग०, उक्क० असंखेआ लोगा । एवं आउ० अविद्वि० । आउ० भुज०-अप्प०-अवत्त० सत्तसु वि [ पुढवीसु ] जस्स यं पगिद्वअंतरं तस्स तं काद्व्यं । एवं याव अणाहारग त्ति णेद्व्यं । णविर मणुसअप०-वेउव्वियमि०-आहार०२-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० पगिद्वअंतरं काद्व्यं । अवगद०-सुहुमसंप० सेढीए साधेद्व्यं ।

मार्गणाद्यों में भी काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल कहा है वहाँ पर संख्यात समय काल कहना चाहिये और जहाँ पर पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण काल कहा है, वहाँ पर अन्तर्मुहूर्त काल कहना चाहिए। उसमें भी दोनों राशियों में इतनी विशेषता है कि सान्तरमार्गणाश्रों से सात कर्मों के भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवों का जघन्य-काल एक समय और उत्कृष्ट काल कमसे पत्यके असंख्यावें भाग प्रमाण और अन्तर्मुहूर्त है।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ।

#### अन्तरानुगम

३००. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— आघ और आदेश। ओघसे सात कर्मोंके अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्ष पृथक्त है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार काययोगी, औदारिककाययोगी, अचजुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३०१. नारिकयों में सात कमें के भुजगार और अल्पतरपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। इसी प्रकार आयुकर्मके अवस्थितपदके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल जानना चाहिए। आयुक्मके भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका तथा सातों ही पृथिवीयों में जिसका जो प्रकृतिबन्धका अन्तरकाल हो उसका वह कहना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्त, वैकियिकमिश्रकाययोगी, आहारकिक, सूच्मसान्परायिकसंयत, उपशमसन्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सन्यग्मिध्यादृष्टि जीवों में प्रकृतिबन्धका अन्तरकाल करना चाहिए। अपगतवेदी और सूच्मसान्गरायिकसंयत जीवों श्रेणीके अनुसार अन्तरकाल साध लेना चाहिए।

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

९ ता॰ प्रती एवं असंखेजरासीणं पि एव (१) जनरि, आ॰ प्रती एवं असंखेजरासीणं पि जनरि इति पाठः । २ ता॰ प्रती सांतरा (र) रासीणं, आ॰ प्रती सांतरासीणं इति पाठः ।

## भावाणुगमो

३०२. भावाणुगमेण दुवि०---ओघे०-आदे० । अडुण्णं कम्माणं बंधगा ति को भावो ? ओदहगो भावो । एवं अणाहारग ति णेदन्वं ।

अपाबहुगाणुगमो

- ३०३. अप्पाबहुगं दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० सत्तर्णां क० सव्वत्थोवा अवत्त-व्वबंधगा। अवद्वि० अणंतगु०। अप्प० असंखेजगु०। भुज० विसे०। आउ० सव्वत्थोवा अवद्वि०। अवत्त० असंखेजगु०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। एवं कायजोगि-ओरालि० लोम० मोह० अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति।
- ३०४. णिरएसु सत्तर्णां क० सन्त्रत्थोवा अवट्ठि०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। आउ० ओघं। एवं सन्वणिरयाणं।
- ३०५. मणुसेसु सत्तण्णं क० सन्वत्थोवा अवत्त०। अवद्वि० असं०गु०। अप्प० असं०गु०। भुज० विसे०। आउ० ओघं। मणुसपज्जत्त-मणुसिणोसु तं चेव। णवरि संखेजं कादन्वं।

#### भावानुगम

३०२. भावानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंघ और आदेश। आंघसे आठों कर्मीके बन्धक जीवोंका कीनसा भाव है ? औदयिक भाव है। इसी प्रकार अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिये।

#### इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ। अल्पबहत्वानुगम

- ३०३. अल्पबहुत्व दां प्रकारका हे—धांघ आरं आदेश। आंघसे सात कमांक अवक्तव्य-पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थित पदके बन्धक जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अल्प-तरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आयु कमेंके अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार काययागी, औदारिककाययागी, लाभकपायवाले जीवोंमें मोहनीयका बन्ध करने-बाले जीव, अच्छुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिय। लाभकपायवाले जीवोंम केवल एक मोहनीयका ही अवक्तव्यपद होता है शेष छह कर्मोका नहीं होता है। इसी कारण इनमें मोहनीयका बंध करनेवाले जीव यह पद दिया है।
- ३०४. नारिकयों में सात कमों के अवस्थितपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अरूपतर-पदके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं। आयु-कर्मका भंग आधिके समान है। इसी प्रकार सब नारिकयों में जानना चाहिये।
- ३०५. मनुष्योंमें सात कर्मीके श्रवक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थित-पदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रल्पतरपदके बन्धक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विशेष श्रधिक हैं। श्रायुकर्मका भंग श्राधके समान है। मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनियोंमें यही भंग हैं। इननी विशेषता है कि श्रसंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिये।

३०६. मणुसोघमंगो पंचि०-तस० २-पंचमण० १-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-आमि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदंस०-सुक्छे०-सम्म।दि० खइग०-उवसम०-सण्णि ति । णवरि इत्थि०-पुरिस० सत्तण्णं क० अवत्त० णत्थि । सुक्काए खइग० आउ० मणुसि०भंगो ।

३०७. अवगद० घादि०४ सव्वत्थोवा अवत्त०। ग्रुज० संखेजगु०। अप्प० संखेजगु०। वेद०-णामा०-गोद० सन्वत्थोवा अवत्त०। अप्पद० संखेजगु०। ग्रुज० संखेजगु०। एवं सुहुमसंप०। णवरि अवत्त० णित्थ।

३०८. मणपञ्ज०-संजद० मणुसि०भंगो। सेसाणं संखेजजीविगाणं असंखेजजीविगाणं अणंतजीविगाणं च णेरहगमंगो। णविर संखेजजीविगाणं संखेजं कादव्वं। सव्वसम्मा-दिद्वीसु गोदस्स भुजगारादो अप्पद० विसे०।

### एवं भुजगारबंधो समत्तो

३०६. पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनायोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चल्ललेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, स्नायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि स्नी संज्ञी जीवोंमें सामान्य मनुष्योंके समान मंग है। इतनी विशेषता है कि स्नीवेदी स्रोर पुरुषवेदी जीवोंमें सात कमोंके स्रवक्तत्र्यपदके वन्धक जीव नहीं हैं तथा शुक्ललेश्यावाले स्रोर सायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें स्नायुकर्मका मङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है।

३०७. श्रापगतवेदी जीवोंमें चार घातिकमींके श्रावक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्राद्यातगुणे हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके श्रावक्तव्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्राह्यतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इससे श्राह्यतरपदके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सूद्यमसांपरायसंयत जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके श्रावक्तव्यपद नहीं हैं।

३०८. मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें मनुष्यिनयोंके समान भङ्ग है। शेष संख्यात राशिवाली, असंख्यात राशिवाली और अनन्तराशिवाली मार्गणाओंमें नारिकयोंक समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि संख्यात राशिवाली मार्गणाओंमें संख्यात करना चाहिये। तथा सब सम्यग्दि जीवोंमें गोत्रकर्मके भूजगारपदके बन्धक जीवोंसे अल्पतरपदके बन्धक जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार अल्पबहुत्वानुगम समाप्त हुआ।

इस प्रकार भुजगारबन्ध समाप्त हुआ।

१ ता॰ प्रतौ तस॰ पंचमण॰ इति पाठः।

# पदणिक्खेवो

३०९. एतो पदणिक्खेओ ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्दाराणि--समुक्तित्तणा सामित्तं अप्पाबहुगे ति ।

# समुक्तिना

- ३१०. समुक्तित्तणा दुवि०--जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-अधि० आदे०। ओघे० अहण्णं क० अत्थि उक्क० वड्ढी उक्क० हाणी उक्क० अवद्वाणं । एवं याव अणाहारग ति णेदच्वं । णवरि अवगद० सुहुमसंप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि उक्क० बड्ढी उक्क० हाणी । अवद्वाणं णित्थि ।
- ३११. जह० पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० अट्टणणं क० अत्थि जह० वड्ढी जह० हाणी जह० अवट्टाणं। एवं यात्र अणाहारम त्ति णेदन्वं। अवगद०-सुहुम-संप० सत्तण्णं क० छण्णं क० अत्थि जह० बड्ढी जह० हाणी। अवट्टाणं णत्थि।

### सामित्तं

३१२, सामित्तं दुवि०--जह० उक्त० । उक्त० पगदं । दुवि०--ओघे० आदे० । ओघे० णाणा० उक्त० बड्ढी कस्स होदि ? यो चदुद्वाणिययवमज्झस्स उवरि अंतो-

### पदन्धिचेप

३०६. इसके आग पदिनक्षपका प्रकरण हा। उसके ये तीन अनुयोगद्वार हाते हैं—समु-त्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व।

## समुत्कीर्तना

- ३१०. समुत्कीर्तना दो प्रकारका है—जयन्य आर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—आंव और आदेश । आंवसे आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि अपगतवंदी और सूद्रमसाम्परायिकसंयन जीवोंमे कमसे सान कर्मोंकी आर छह कर्मोंकी उन्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि है । अवस्थान नहीं है ।
- ३११. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और श्रादश। श्रोघसे आठों कर्मोकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है। इसी प्रकार श्रनाहारक सार्गणा तक जानना चाहिये। श्रपगतवेदी और सूहमसाम्पर।यिकसंयत जीवोंमें कमसे सात कर्मोंकी और श्रह कर्मोंकी जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि है। श्रवस्थान नहीं है।

#### स्वानित्व

३१२. स्वामित्व दो प्रकारका है—जवन्य त्रोर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—स्वाय त्रीर स्वादेश । त्रीयमे ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी कीन हे १ कोड।कोडिहिदिबंधमाणो अंतोम्रहुतं अणंगुणाए वङ्गीए वङ्गित् उकस्सयं दाहं गदो तदो उकस्सयं अणुभागं पबंघो तस्स उकस्सिया बङ्गो। उकस्सिया हाणी कस्स० १ यो उकस्सयं अणुभागं बंधमाणो मदो एइंदियो जादो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्सिया हाणी। उकस्सयमवद्वाणं कस्स० १ यो उकस्सअणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उकस्सयं अवद्वाणं। एवं घादीणं।

३१३. वेद० उक्क० वहु कस्स० १ खवग० सुदुससंप० चिरमे अणुमागवंधे वट्ट० तस्स उक्क० वहु । उक्क० हाणी कस्स० १ यो उवसामगो से काले अकसाई होहिदि ति मदो देवो जादो तस्स तप्पाओग्गजहण्णए पिडदो तस्स उक्क० हाणी । उक्क० अवहाणं कस्स० १ अप्पमत्तसंज० अखवग० अणुवसामयस्स सन्वविसुद्धस्स अणंतगुणेण वहिद्ण अविद्वदस्स उक्कस्सगमवहाणं । एवं णामा०-गोद० । आउ० [उक्क०] वहु कस्स होदि १ तप्पाओग्गजहण्णगादो विसोधीदो तप्पाओग्गं उक्कस्सगं विसोधि गदो तदो उक्कस्सयं अणुमागं प्रवंधा तस्स उक्क० वहु । उक्क० हाणी कस्स० १ यो उक्कस्सयं अणुमागं वंधमाणो सागारक्खएण पिडमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए

जो चतुःस्थानिक यवमध्यके ऊपर श्रतःकोड़ाकोड़ि प्रमाण स्थितिको बांधता हुआ अन्तसेहूर्तकाल तक अनन्तगुणी वृद्धिके साथ वृद्धिको प्राप्त होकर उत्कृष्ट दाहको प्राप्त हुआ और उसके बाद उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध किया वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हुआ मरा और एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट मानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कौन है १ जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता हुआ साकार उपयोगका त्य होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। इसी प्रकार तीन घातिकर्मीके विषयमें जानना चाहिये।

३१३. वेदनीयकी वर्ल्घष्ट वृद्धिका स्वामी कीन हैं ? जो चपक सूच्मसाम्परायसंयत जीव अन्तिम अनुभागवन्थमे अवस्थित है वह उर्ल्घष्ट वृद्धिका स्वामी है । उर्ल्घष्ट हानिका स्वामी कीन है ? जो उपशामक तदनन्तर समयमें अकषायी होगा और मरकर देव हुआ और तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागवन्थ करने लगा वह उर्ल्घष्ट हानिका स्वामी है । उर्ल्घष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? जो अप्रमत्तसंयत अचपक और अनुपरामक सर्वविशुद्ध जीव अनन्तगुणी वृद्धिका प्राप्त होकर अवस्थित है वह उर्ल्घष्ट अवस्थानका स्वामी है । इसी प्रकार नाम और गोत्रकर्मके विषयमें जानना चाहिये । आयुक्रमेकी उर्ल्घष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिसे तत्प्रायोग्य उर्ल्घष्ट विशुद्धिका प्राप्त हुआ। और तदनन्तर उर्ल्घष्ट अनुभागका वन्ध करने लगा वह उर्ल्घष्ट वृद्धिका स्वामी है । उर्ल्घष्ट हानिका स्वामी कीन है ? जो उर्ल्घष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करने लगा

९ आ॰ प्रतौ पहंदिए इति पाठः। २ ता॰ आ॰ प्रत्योः तिण्णिवेद॰ इति पाठः। ३ ता॰ प्रतौ अणुबस्यामा (म) यस्स इति पाठः। ७ ता॰ प्रतौ विसोवि (भी) दो इति पाठः।

पिंडदो तस्स उक्क व हाणी । तस्सेव से काले उक्क अवट्ठाणं । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोघादि०४-अचक्खु०-मवसि०-आहारग ति ।

३१४. णेरहएस घादि०४ उक्क० वड्ढी ओघो । उक्क० हाणी कस्स० ? उक्कस्सयं अणुमागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ढाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्ढी कस्स० ? यो जहण्णियादो विसोधीदो उक्कस्सयं विसोधि गदो तप्पाओग्गउक्कस्सयं अणुभागं बंधमाणो तस्स उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी कस्स० ? यो उक्क० अणुभागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ढाणं । आउ० ओघं । एवं सन्वणेरहगाणं सन्वदेवाणं च ।

३१५. तिरिक्खेस सत्तणं क० णिरयमंगो। आउ० उक्क० वड्ढी कस्त० १ यो जहण्णियादो संकिलेसादो उक्क० संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणुभागं पबंधो तस्स उक्क० बड्ढी। उक्क० हाणी कस्त० १ यो तप्पाओग्गउक्कस्तयं अणुभागं बंधमाणो सागार-क्खएण पिंडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पिंडदो तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अबद्वाणं। एवं पंचिंदि०३। पंचिंदि०तिरि०अप० घादि०४ उक्क० बड्ढी कस्त० १ यो जहण्णिगादो संकिलेसादो उक्कस्तयं संकिलेसं गदो तस्स उक्कस्तयं अणु-

वह उद्धृष्ट हानिका स्वामी है। इसीके तदरन्तर समयमें उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है। इस प्रकार श्रोधके समान काययोगी, क्रोधादि चार कपायवाले, श्रवजुदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिये।

३१४. नारिकयों में चार घाति कर्मों की उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी आंघके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो उत्कृष्ट अनुभागका वंध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्ष्य होने से प्रतिभग्न होकर तत्वायाग्य जधन्यका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। इसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो जधन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हुआ और उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्ष्य होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्वायोग्य जधन्य अनुभागका बन्ध करने लगा वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है। आयुक्मका भक्त आधिके समान है। इसी प्रकार सब नारिक्यों और सब देवोंके जानना चाहिये।

३१५. तिर्यक्कों से सात कमांका भंग नारिकयों के समान है। आयुकर्मकी उत्हृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्हृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्हृष्ट अनुभागक। बन्ध करता है वह उत्हृष्ट बृद्धिका स्वामी है। उत्हृष्ट हानिका स्वामी कौन हे ? जो तत्प्रायोग्य उत्हृष्ट अनुभागक। बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका चय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागक। बन्ध करता है वह उत्हृष्ट हानिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर ममयमे अहृष्ट अवस्थान होता है। इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियंचित्रकके जानना चाहिए। पंचेन्द्रियतियंख्य अपर्याप्तकोमे चार घातिकमांकी उत्हृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य संक्लेशसे उत्हृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्हृष्ट अनुभागक।

१ ता॰ प्रती बंधो इति पाठः। २ ता॰ प्रती अणुभाग पबंधो आ॰ प्रती अणुभागवंधो इति वाढः।

मागं पबंघो तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० १ यो उक्क० सागारक्खएण पिडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पिडदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं ।
वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० १ यो जहण्णगादो विसोधीदो० तदो उक्क०
अणुमा० पबंघो तस्स उक्क० बड्डी । उक्क० हाणी कस्स० १ यो उक्क० अणुमागं वंधमाणो
सागारक्खएण पिडमग्गो० तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । आउ०
ओघं । एवं सव्वअपजन्माणं आणदादि याव सव्वट्ड ति सव्वएइंदि० सव्विवालिंदि०सव्वयंचकायाणं ।

३१६. मणुस०३ घादि०४ णिरयभंगो। वेद०णामा०-गोद० उक० बङ्की अवडाणं च ओघं। उक्क० हाणी कस्स० ? उनमामगस्स परिनदमाणयस्स दुसमयबंध-गस्स तस्स उक्क० हाणो। आउ० ओघं। पंचिदि०-तस०२-पुरिस०-चक्खु०-सण्णि० घादि०४ णिरयभंगो। सेसाणं ओघं। पंचमण०-पंचनचि०-ओरालिय० घादि० ४ णिरयभंगो। सेसाणं मणुसि०भंगो।

३१७. श्रोरालियमि० घादि०४ उक्क० बहुी कस्स०१ यो उक्क० अणु० बंधमाणो उक्कस्सयं संकिलेसेण से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि ति तस्स उक्क० बहुी । उक्क० हाणी कस्स०१ यो [ उक्क० ] अणुमा० बंधमाणो दुसमयसरीरपज्जत्ती जाहिदि ति [ सागार-

बन्ध करता है, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन हे ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्थायोग्य जधन्य अनुभागका बन्ध करता है, वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम और गात्रकर्मके उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जधन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त हांकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करना है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगके स्वय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्थायांग्य जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगके स्वय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्थायांग्य जधन्य अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगके स्वय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्थायांग्य जधन्य अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। आयुकर्मका भंग आधके समान है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तक, आनतकस्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय और सब पाँचों स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहए।

३१६. मनुष्यित्रिकमें चार घातिकमींका भंग नारिकयोंके समान है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट बृद्धि स्वीर उत्कृष्ट श्रवस्थानका स्वामित्व श्रोघके समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? उपशान्तमाह से गिरनेवाला जो उपशामक द्विसमयवन्धक है, वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। श्रायुकर्मका भंग श्रोघके समान है। पंचेन्द्रियाहक, त्रसिहक, पुरुषवेदी, चत्तुदर्शनी और संज्ञी जीवोमें चार वातिकर्मीका भंग नारिक्योंके समान है। शेप कर्मीका भंग स्वीचके समान है। शेप कर्मीका भंग स्वीचके समान है। पांच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी और श्रोदारिककाययोगी जीवोमें चार घाति कर्मीका भंग नारिकयोंके समान है।

३१७ झौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकमोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट झनुभागका बन्ध करनेवाला जीव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ तदनन्तर समयमे शरीरपर्याप्तिको प्राप्त होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका दन्ध करनेवाला जीव दो समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा और साकार उपयोगके चय होनेसे प्रति- क्खएण पडिनम्गो] तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्ढी कस्स० १ यो उक्क० अणु० बंधमाणो से काले सरीरपञ्जित्तं जाहिदि ति तस्स उक्क० वड्ढी। उक्क० हाणी उक्क० अवद्वाणं णाणा०मंगो। आउ० अपज्जत्तमंगो। एवं वेउन्वियमि०। णवरि आउ० णित्थ। वेउन्वियका०-आहार० णिरथमंगो। आहार-[मि०] सन्बद्द०भंगो।

३१८. कम्मइ० घ।दि०४ उक्क० बङ्की कस्स० १ यो जहण्णिय।दो संकिलेसादो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो तदो उक्क० अणु० बंधो तस्स उक्क० बङ्की। उक्क० हाणी कस्स० १ यो उक्क० अणुमागं बंधमाणो सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पडिदो तस्स उक्क० हाणी। उक्क० अवट्ठाणं० कस्स० १ बादरेहंदियस्स उक्कस्सिया हाणी काद्ण अवट्ठिदस्स तस्स उक्क० अवट्ठाणं। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० बङ्को हाणी-सम्मादि०। उक्क० अवट्ठाणं बादरेहंदिए हाणी०। [ एवं अणाहार०। ]

३१६. इत्थिवे० घादि०४ णिरयभंगो। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० बहुी कस्स० ? अण्ण० खनगस्स चिरमे उक्क० अणु० बहुी तस्स उक्क० बहुी। उक्क० हाणी अबहु।णं आऊ वि मणुसि०भंगो। एवं णवंसग०। अवगद० घादि०४ उक्क० बहुी कस्स० ? अण्ण० उवसामयस्स चिरमे अणुभा० वेघे वट्ट० से काले सवेदो होहिदि ति

भग्न होता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा उसीके तद्दनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन हैं? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करने-वाला जीव तद्दनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तको प्राप्त होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट-हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका भंग ज्ञानावरणके समान है। आयु कर्मका भंग अपर्याप्तकों के समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। वैक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें सामान्य नार-कियोंके समान भंग है। आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थसिद्धिक देवोंके समान भंग है।

देशन. कार्मणकाययोगी जीवोंमें चार घातिकमींकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो जघन्य संक्रेशसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कीन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका चय होनेसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका वन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी कीन है ? जो बादर एकेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट हानि करके अवस्थित है वह उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानिका स्वामी सम्यग्दृष्टि जीव है। उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हानिवाला बादर एकेन्द्रिय जीब है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३१६. स्त्रीवेदी जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भंग नारिकयोंके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो श्रन्यतर क्षयक सवेदी अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागकी वृद्धि कर रहा है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानि, उत्कृष्ट अवस्थान और आयु कर्मका भक्त मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंमें जानना चाहिए। अपगतवेदी

१ ता॰ प्रतौ अवद्धि॰ इति पाठः । २ ता॰ प्रतौ अणु॰ क॰, आ॰ प्रतौ अणुकः॰ इति पाठः ।

तस्स उक्क व बहुी । उक्क व हाणी कस्स ० १ अण्ण ० खवरा ० [अणिय ० पढमादो अणुमाग-वंधादो] विदिए अणु ० वंधे वट्ट ० तस्स उक्क ० हाणी । वेद ० णामा ० -गोद ० उक्क ० वहुी हाणी मणुसि ० भंगो । अवद्वाणं णित्थ । एवं सहमसंप ० ।

३२०. मदि०-सुद् घादि०४ ओघं। वेद०-णामा०-गोद० उक्त० वड्ढी कस्स० १ अण्ण० मणुसस्स संज्ञमाभिग्रहस्स सन्वित्तसुद्धस्स चिरमे उक्त० अणु० वट्ट० तस्स उक्त० वड्ढी । उक्त० हाणी कस्स० १ अण्ण० संज्ञमादो परिवद्माणस्स दुसमयिनच्छा० तस्स उक्त० हाणी । उक्त० अवद्वाणं कस्स० १ यो तप्पाओग्गउक्तस्सिगादो विसोधीदो पिरमगो तप्पाओग्गजहण्णए पिहदो तस्स उक्त० अवद्वाणं। आउ० तिरिक्खोघं। एवं मिच्छा० । विभंगे घादि०४ णिरयभंगो । सेसं मिद०भंगो ।

३२१. आमि०-सुद्०-ओधि० घादि०४ उक्क० वहुं। कस्स० १ अण्ण० सागा० जो णियमा उक्करससंकिले० मिच्छत्तामिष्ठहस्स चिरमे उक्क० अणु० वट्ट० तस्स उक्क० वहुं। उक्क० हाणी कस्स० १ अण्ण० यो तप्पा० उक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खएण पिंडभगो तप्पाओगगजह० पिंडदो तस्स उक्क० हाणी। तस्सेव से काले उक्क० अवद्वाणं। सेसं श्रोधभंगो। एवं ओधिदंस०-सम्मादि० खह्ग०-उवसम०। जीवोंमें चार घातिकमोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है १ जो श्रन्यतर उपशामक जीव श्रन्तिम अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धमें विद्यमान है श्रोर तदनन्तर समयमें सवेदी होगा वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उक्कष्ट हानिका स्वामी कौन है १ जो श्रन्यतर क्षपक पिंहले श्रनुभागवंधसे दूसरे अनुभागवन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। वेदनीय, नाम श्रोर गोत्र कर्मकी उत्कृष्टवृद्धि श्रोर सक्कष्ट हानिका मंग मनुष्यिनियोंके समान है। इनके श्रवस्थानपद नहीं होता। इसी प्रकार सूदमसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिए।

३२०. मत्यज्ञानी खोर श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घातिकमाँका भंग श्रोघके समान है। वेदनीय, नाम खोर गोत्रकर्मकी छत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कोन हें ? संयमके श्रिभमुख श्रोर सर्विवशुद्ध जो अन्यतर मनुष्य खन्तिम उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थमें श्रवस्थित हें वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है ? संयमसे गिरनेवाला जो श्रन्यतर मनुष्य द्विसमयवर्ती मिध्यादृष्टि है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उत्कृष्ट श्रवस्थानका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे मुद्दकर तत्प्रायोग्य जवन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है वह उत्कृष्ट श्रवस्थानका स्वामी है। श्रायुकर्मका भंग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार मिध्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। विभंगज्ञानी जीवोंमें चार पातिकमाँका भंग साम न्य नारिकर्योंके समान है। शेष कर्मोंका भंग मत्यक्वानी जीवोंके समान है।

३२१. आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अविधिज्ञानी जीवोंमें चार घ।तिकमोंकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो साकार उपयोगवाला और उत्कृष्ट संक्लेशसे युक्त अन्यतर जीव मिथ्यात्वके उन्मुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्त्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाल। अन्यतर जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्त्रायोग्य जधन्य अनुभागका वन्ध करता है, वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। शेव भंग ओघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, चायिकसम्यग्दृष्टि और उपशम-सम्यग्दृष्टि जीवोंके ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि चायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार

णवरि खइगे घादि०४ विद्वी सत्थाणे कादव्वं। मणपञ्जवे घादि०४ ओघि०भंगो। णवरि असंजमाभिष्ठहस्स । सेसं मणुसि०भंगो । एवं संजद-सामाइ० छेदोवद्वावणा०। णवरि मिच्छाभिष्ठहस्स कादव्वं।

३२२. परिहार० घादि०४ उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० सागा० उक्क० संकिले० सामाइ०-छेदो० मिग्रुहस्स चिरमे उक्क० अणु० बंघे वट्ट० तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्ण० पमत्त० सागा० जो तप्पाओग्गजह० पिटदो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त० सन्वविसुद्ध० चिरमे उक्क०अणु० वट्ट० तस्स उक्क० वड्डी । उक्क० हाणी कस्स० ? अण्ण० यो उक्कस्सिगादो विसोधीदो पिडमग्गो सागारक्खएण तप्पा-ओग्गजह० पिददो तस्स उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्टाणं । आउ० ओघं ।

३२३. संजदासंजदे घादि०४ वड्ढी आभिणि०भंगी । उक्क० हाणी कस्स० १ यो तप्पाओग्गउक्क० अणु० बंधमाणो सागारक्खएण पडिमग्गो तप्पाओग्गजह० पडिदो [तस्स] उक्क० हाणी । तस्सेव से काले उक्क० अवट्ठाणं । वेद०-णामा०-मोद० उक्क० वड्ढी कस्स० १ अण्ण० सागार-जागा० सञ्चिवसु० संजमाभिग्रह० चिरमे उक्क० अणु० वड्ढ०

घातिकमोंकी वृद्धि स्वस्थानमें करना चाहिए। मनःप्रयेश्चानी जीवोंमे चार घातिकमोंका भंग ध्विधिद्यानी जीवोंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि यह असंयमके अभिमुख हुए जीवके कहना चाहिए। शेष भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान हैं। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें मिध्यात्वके अभिमुख हुए जीवके कहना चाहिए।

३२२. परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें चार घातिकर्मां शी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो साकार उपयोगवाला उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर जीव सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख होकर अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है, वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? साकार उपयोगवाला जो अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव तत्वायोग्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है और उसींक तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर जो अप्रमत्तसंयत जीव अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागबन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिमम्न होकर साकार उपयोगका क्षय होनेसे तत्वायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है और उसीके तदनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है। आयुक्तमंका भंग आधिके समान है।

३२३. संयतासंयत जीवों में चार घातिक में की उत्कृष्ट वृद्धिका भंग आभिनिबोधिक जानी जीवों के समान है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका ज्ञय होने से प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम और गांत्रकर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर साकार जागृत सर्वविशुद्ध और संयमके अभिमुख हुआ जीव अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागवन्धमें अवस्थित है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला जीव

तस्स उक्क वहीं । उक्क वाणो कस्स० १ अण्ण० यो तप्पाओग्ग उक्क अणु० बंध० सागारक्खएण पिंडमग्गो तस्स उक्क वाणी । तस्सेव से काले उक्क अवद्वाणं । आउ० ओघं । असंजद० घादि०४ ओघं । वेद०-णामा०-गोद० उक्क वहीं कस्स० १ अण्ण० मणुसस्स सम्मादि० सागार० सन्वविसुद्ध० संजमामिग्रुह० उक्क० अणु० वट्ट० तस्स उक्क बहीं । उक्क० हाणी अवद्वाणं च मदि०भंगो । आउ० णवंसगमंगो ।

३२४. किण्ण-णील-काऊ० णिरयभंगो । आउ० ओघमंगो । तेउ० घादि०४ देवमंगो । वेद०-णामा०-गोद० उक० वड्डी कस्त० ? अण्ण० अप्पमत्त० सागार० सन्वित्ति उक० अणु० वट्ट० तस्त उक० वड्डी । उक० हाणी कस्त० ? यो उक० अणु० बंधमाणो मदो देवो जादो तस्त उक० हाणी अवद्वाणं च । आउगं च ओघं । एवं पम्माए । सुकाए घादि०४ आणदमंगो । सेसं ओघमंगो ।

३२४. अञ्मव० घादि०४ ओघं। वेद०-णामा०-गोद० उक० वड्ढी कस्स० १ यो जहण्णादो विसोधीदो उकस्सयं विसोधि गदो तदो उक० अणु० पर्वधो तस्स उक० बड्ढी। उक० हाणी कस्स० १ यो उक० अणु० वंधमाणो सागारक्खएण पहि० तस्स उक० हाणी। तस्सेव से काले उक० अवट्टाणं। आउ० मदि०भंगो।

साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभ ग्रहो तत्वायांग्य जघन्य अनुभागवन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है। आयुकर्मका मंग श्रोघके समान है। असंयत जीवोंमें चार घातिकर्मीका भक्त श्रोघके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी कौन है ? जो सम्यग्दिष्ट साकार जागृत सर्वविशुद्ध श्रोर संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है वह उत्कृष्ट युद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानि श्रोर अवस्थानका मंग मत्यक्वानी जीवोंके समान है।

३२४. कृष्ण, नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें नारिकयोंके समान मंग है। आयुकर्मका मंग आघके समान है। पीत लेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका मंग देवोंके समान है। वेदनीय नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अप्रमत्त साकार जागृत और सर्विषशुद्ध जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव मरा और देव हो गया वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है। तथा इसीके उत्कृष्ट अवस्थान होता है। आयुकर्मका मंग ओवके समान है। इसी प्रकार पद्मलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका मंग आनत करपके समान है। शेष कर्मोंका मंग ओवके समान है।

३२५. अभव्य जीवोंमें चार घातिकमौँका भंग श्रोघके समान है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्र-कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो जघन्य विशुद्धिसे उत्कृष्ट विशुद्धिका प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागबन्य करता है वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है। उक्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? जो उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला जीव साकार उपयोगका क्षय होनेसे प्रतिभन्न होकर तत्वायोग्य जघन्य अनुभागबन्ध करता है वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है तथा उसीके तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट अव स्थान होता है। आयुक्सका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

१ ता० भा० प्रत्योः भाउ० पज्रत्तभंगो । उक्क० घादि० इति पाठः ।

३२६. वेदमे घादि०४ ओधिभंगो। सेमं तेउ०भंगो। सासणे घादीणं उक्क० आणदभंगो। वेद०-णामा०-गोद० आऊ वि तप्पाओग्गविसुद्धं कादव्वं। सम्मामि० घादि०४ उक्क० वङ्की मिच्छत्तामिसु०। हाणी अवट्ठाणं ओधिभंगो। वेद०-णामा०-गोद० उक्क० वङ्की सम्मत्तामिसुह०। हाणी अवट्ठाणं सत्थाणे। असण्णि० पंचि०-विरि०अपज्ञत्तभंगो। आउ० मदि०भंगो।

३२७. जहण्णपदणिक्खेवे सामित्तस्स साधणद्वं अद्वपदभृदसमासस्स लक्खणं वत्तइस्सामो । तं जहा—मिच्छादिद्विस्स जा अणंतभागफह्यपरिवड्ढी संजदस्स जा अणंतभागफह्यपरिवड्ढी संजदस्स जा अणंतभागफह्यपरिवड्ढी सा अणंतगुणा । एदेण अद्वपदभृदसमासलक्खणेण —

३२८. जहण्णपदिणिक्खेवे सामित्ते पगदं। दुवि०—ओघे० आदे०। ओघे० णाणा०-दंस०-अंतरा० जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० उवसामयस्स पिवदमाणयस्स दुसमय-सुहुमसंपराइयस्स तस्स जह० वड्ढी। जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० सुहुमसंपराइयस्स खवगस्स चिमे अणु० वट्ट० तस्स जह० हाणी। जह० अवट्ठाणं कस्स० ? अण्ण० अप्पमत्त० अखवग-अणुवसामयस्स सन्वविसुद्धस्स अणंतभागे विद्विद्धा अवद्विदस्स तस्स

३२६. वदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमं चार घातिकर्मीका भंग अवधिज्ञानी जीवोंकं समान हैं। शेष कर्मीका भंग पीतलेश्यावाले जीवोंके समान हैं। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मीका भंग आनतकल्पके समान हें। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका तथा आयुक्रमेका भी स्वामित्व तत्प्रायोग्य घिशुद्ध जीवके कहना चाहिए। सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मीकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामित्व मिण्यात्वके अभिमुख हुए जीवके कहना चाहिए। हानि और अवस्थानका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी उत्कृष्ट युद्धिका स्वामित्व सम्यक्तवके अभिमुख हुए जीवके कहना चाहिए। तथा हानि और अवस्थानका स्वामित्व स्वस्थानमं कहना चाहिए। आसंज्ञी जीवोंमें पंचेन्द्रिय तियंच अपर्याप्तकोंके समान भंग हैं। आयुक्रमंका भंग मत्यज्ञानी जीवोंके समान हैं।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

३२७. जघन्य पदिनक्षेपमें स्वामित्वकः साधन करनेके लिए अर्थपदभून समासकः लक्षण बतलाते हैं। यथा — मिध्यादृष्टिके जो अनन्तभाग स्पर्द्धककी वृद्धि होती हैं, संयत्के जो अनन्तभाग स्पर्द्धककी वृद्धि होती हैं और मिध्यादृष्टिके जो अनन्तभाग स्पर्द्धककी वृद्धि होती हैं, वह अनन्तगुणी होती हैं। इस अर्थपदभूत समास लक्षणके अनुसार—

३२८. जबन्य पदिनिन्नेपमें स्वामित्वका प्रकरण है। उसकी अपेता निर्देश दा प्रकारका है— ओव और आदेश। ओवसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी जवन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो गिरनेवाला अन्यतर उपशामक द्विसमयवर्ती सूदमसाम्परायिक जीव है वह जवन्य बृद्धिका स्वामी है। जबन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सूदमसाम्परायिक क्षपक जीव अन्तिम अनुभागबन्धमें अवस्थित है, वह जबन्यहानिका स्वामी है। जबन्य ब्रवस्थानका स्वामी कौन है ?

१ ता॰ प्रती जहण्णं पद इति पाठः। २ ता॰ प्रती अटपदभूदसमास तस्य समसळक्षणं इति पाठः। ३ ता॰ प्रती अटपदेणभूद (पदभूदेण) समासक्तक्षणंण इति पाठः। ४ ता॰ आ॰ प्रत्योः णाणा॰ दंस॰ अवशः इति पाठः।

जह० अवहाणं । मोह० एसेव भंगो । णवरि अणियहिस्स कादव्वं विहु-हाणी । अवहाणं अप्पमत्तस्स । वेद० '-णाम० जह० वहुी कस्स० १ अण्णद० सम्मादि० मिच्छादि० परियत्तमाणमन्त्रिमपरिणामस्स अणंतभागेण विहुद्ण वहुी हाइद्ण हाणी एकदरत्थ-मवहाणं । गोद० जह० वहुी कस्स० १ अण्ण० सत्तमाए पुढवीए अवभवसिद्धियपाओ-गादो उक्तस्सियादो विसोधीदो पिडमग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पिडदो अणंतमागे विहुद्ण अविहृद्स्स तस्स जह० वहुी । तस्सेव से काले जह० अवहुणां । जह०हाणी कस्स० १ अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइएस निच्छादिहिस्स सव्वाहि पजत्तीहि पजत्तगदस्स सव्वविद्युद्धस्स सम्मत्तामिम्रहस्स तस्स जह० हाणी । आउ० जह० वहुी कस्स० १ अण्ण० जहण्णियाए अपजत्तणिव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्स मिन्झमपरिणामस्स अणंतभागेण विहुद्ण वहुी हाइद्ण हाणी एकदरत्थमवद्वाणं । एवं ओघमंगो पंचिदि०-तस०२-पंचमण० पंचविच०-कायजोगि०-कोघादि०४-चक्सुदं०-अवक्खुदं०-भवसि०-सण्ण-आहारग ति ।

३२६. णिरएसु घादि० ४-जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० सम्मा० साग० सन्तर-विसुद्ध० अणंतभागेण विद्वुद्ण वड्ढी हाणिद्ण हाणी एकदरत्थमवट्ढाणं। आउ० जह•

जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत अज्ञपक और अनुपशामक सर्वविश्चद्ध जीव अनन्तभागवृद्धि करके अव-स्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्त्रामी है। मोहनीयकर्मका यही भंग है। इतनी विशेषता है कि इसकी वृद्धि ऋौर हानि ऋनिवृत्तिकरण जीवके कहना चाहिए तथा अवस्थान ऋप्रमत्तसंयत जीवके कहना चाहिए। वदनीय श्रीर नामकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला जीव श्रानन्तभाग वृद्धिका प्राप्त होता है वह बृद्धिका स्वामी है श्रीर श्रमन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह हानिका स्वामी है तथा इन दोनोंमेंसे कोई एक स्थानपर जघन्य श्रवस्थान होता है। गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? जो अन्यतर सातवी पृथिवीका जीव अभव्यप्रायोग्य उत्कृष्टविशुद्धिसे प्रतिभन्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्य विश्वद्धिको प्राप्त हुआ है स्त्रीर स्त्रनन्तभाग बढाकर वृद्धि करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है स्त्रीर उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य श्रवस्थान होता है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? सातवीं पृथिवीके नारिकयोंमें जो श्रन्यतर मिथ्याष्ट्रि जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर सर्वेविशुद्धिको प्राप्त हो सम्य-क्तवके श्रमिमुख द्वशा है वह जघन्य हानिका स्वामी है। श्रायुकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान और मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। इसीप्रकार ओघके समान पक्केन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, क्रोधादि चार कषायवाले, चजुदरीनी, अचजुदरीनी, भन्य, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३२६. नारिकयोंमें चार घातिकमोंकी जघन्य वृद्धिक। स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्य-ग्रष्टि साकार-जागृत सर्वविशुद्ध जीव अनन्त भागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी

१ ता॰ आ॰ प्रस्थोः अप्यमश॰ सवेद॰ इति पाठः । २ ता॰ प्रतौ अणंतमागे पिडः .... [ भंगो तस्स जह॰ वहूं ] तस्सेव शा॰ अणंतभागे प्रतौ पिडः ........तस्स जह॰ वहूं । तस्सेव इति पाठः ।

वड्डी कस्स० ? अण्ण० जहाण्णियाए पञ्जत्तिणव्वत्तीए णिव्वत्तमाणयस्य मिद्धम-परिणामयस्स अणंतभागेण विद्वद्ग वड्डी हाणिद्ण हाणी एकदरत्थमवड्डाणं। वेद० णामा ०-गोद ० ओघं। एवं सत्तमाए पुढवीए। सेसाणं पुढवीणं तं चेव। णवरि गोद ० भंगोः मिच्छादिद्विस्स कादव्वं।

३३०. तिरिक्खेसु घादि०४ जह० बड्डी कस्स० १ अण्णद० संजदासंजदस्स सागार०सव्वविसुद्धस्स अणंतभागेण वङ्किद्ण वङ्की हाणिद्ण हाणी एकदरत्थमवहाणं। गोद० जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० बादरतेउ०-वाउ० जीव० सञ्चाहि पञ्जत्तीहि पञ्जत-गदस्स सागा॰ सन्वविसु॰ अणंतभागेण विद्वद्ग वड्डी हाणिदण हाणी एकदरत्थ-मबद्वाणं । हेसं ओघं । [ एवं ] पंचिंदि०तिरि०३ । णवरि गोद० पढनपुढविमंगो । पंचिदि०तिरि०अपञ्ज० घादि०४ जह० बड्डी कस्स० १ सण्णिस्स सागार-जा० सन्वविसुद्धः अणंतमार्गेण बङ्किद्ण बङ्की हाणिद्ण हाणी एकदरत्थमबद्घाणं। सेसाणं जोणिणिभंगो । एवं सञ्बञपञ्ज०-सञ्जविगर्लिदिय-पुढवि० अ।उ०-वणप्पदि-णियोद०-सञ्बसहमाणं ति ।

३३१. मणुसेसु ओघं। णवरि गोद० अपज्जत्तभंगो। देवाणं पढमपुढविभंगो। है। जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। श्रायुकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान मध्यम परिणामवाला जीव अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जधन्य वृद्धिका स्वामी है, जो हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है श्रीर इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका भन्न आपके समान है। इसी प्रकार सातवीं प्रधिवीमें जानना चाहिए। शेष प्रथिवियोंमें यही भक्त है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका

भक्न मिध्यादृष्टिके कहना चाहिए।

३३०. तिर्यक्कोंमें चार घातिकमाँकी जयन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संयता-संयत साकार जागृत सर्वविशृद्ध जीव त्रानन्तभाग वृद्धिका प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जो अनन्त्रभागहानिका प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है श्रीर इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है। गोत्रकर्मकी जघन्य बद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक सर्व पर्याप्तियोसे पर्याप्तिका प्राप्त हुआ साकार-जागृत और सर्वविश्रद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जो अनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जबन्य हानिका स्वामी हैं और इनमेसे किसी एकके अवस्थान होता है। शेप कमेंका भंग श्रोधके समान है। इसी प्रकार पंचेन्द्रियतियुद्धित्रिकके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग वहली प्रथिवीके समान है । पंचेन्द्रियतियँच अपर्याप्तकोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो संज्ञी साकार जागृत सर्विष्ठुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य बुद्धिका स्वामी है। जो अनन्त्रभागहानिको प्राप्त होता है वह जबन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जबन्य अवस्थान होता है। शेप कर्मोंका भंग योनिनियोंके समान है। इसी प्रकार सब अपूर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, बनस्पति-कायिक, निगाद और सब सदम जीबोंके जानना चाहिए।

३३१ मनुष्योमे आयुक समान भंग है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग अपया-प्रकोंके समान है। देवोंमें पहली प्रथिविक समान भंग है। इसी प्रकार उपरिम प्रैवियकनक जानना

ता० भा० प्रत्योः गोद वेदभगो इति पाठः ।

एवं याब उनरिमनेवक्षा ति । अणुदिस याव सव्बद्घा ति देवोघं । णवरि गोद० अण्ण० तप्पाओग्गसंकिलिद्वस्स अणंतभागेण विद्वदृण बहुो हाइदृण हाणी एकद्रत्थमबद्घाणं ।

३३२. एइंदिएसु घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० बादर० सव्वविसुद्ध० अणंतमागेण बिहुद्ण बड्डी हाइद्ण हाणी एकदरत्थमबट्डाणं । सेसं तिरिक्खोघं । तेउ०- बाउ० घादि०४-गोद० जह० बड्डी कस्स० ? अण्ण० बादर० सव्वविसु० अणंतभागेण बिहुद्ण बड्डी हाइद्ण हाणी एकदरत्थमबट्डाणं । सेसं अपजन्मगो। पन्तेय० पुढविमंगो।

३३३. ओरालि० गोद० तिरिक्खोघं। सेसं मणुसि०भंगो। ओरालियमि०घादि०४ जह० वड्ढी कस्स० १ अण्ण० असंजदस० सागार० सन्वविसु० दुचरिमसमए सरीरपजनी गाहिदि ति पिंडमग्गो तस्स जह० वड्ढी। तस्सेव से काले जह० अवट्ठाणं। ज० हाणी कस्स० १ तस्सेव सन्वविसु० से काले पजनी गाहिदि ति तस्स ज० हाणी। गोद० जह० वड्ढी कस्स० १ अण्ण० बादरतेउका०-वाउ० जीव० दुचरिमसमए सरीर-पजनी गाहिदि ति तस्स जह० वड्ढी। तस्सेव से काले जह० अवट्ठाणं। जह० हाणी कस्स० १ तस्सेव से काले पजनी होहिदि ति । सेसमपजनभंगो।

चाहिए। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके देवोंमें सामान्य देवोंके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकमैकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्षिष्टपरिणाम-वाल। जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है।

३३२. एकेन्द्रियोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर बादर एकेन्द्रिय सर्विविशुद्ध जीव श्रनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो श्रनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके श्रवस्थान होता है। श्रेष कर्मोंका भंग सामान्य तियंचोंके समान है। अग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंमें चार घातिकर्म श्रोर गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर जो बादर श्रिमकायिक श्रोर बादर वायुकायिक सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो श्रनन्तभागहानिको प्राप्त होता है श्रोर वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके श्रवस्थान होता है। शेष कर्मोंका भंग श्रप्याप्तकोंके समान है। प्रत्यक वनस्पतिकायिक जीवोंमें पृथिवीकायिक जीवोंके समान भंग है।

३३३. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें गोत्रकर्मका भंग सामान्य तिर्यंचोंके समान है। शेष कर्मोंका भंग मनुष्यित्योंके समान है। श्रीदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें चार घातिकर्मोंकी जघन्य- वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि साकार जागृत श्रीर सर्विवशुद्ध जीव द्विस्म समयमें शरीर पर्याप्तिको महण करेगा, श्रतएव प्रतिभग्न होकर जघन्य वृद्धि कर रहा है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है तथा उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है। जघन्य- हानिका स्वामी कौन है ? वही सर्विवशुद्ध जीव तदनन्तर समयमें शरीरपर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है। गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर बादर श्रिक्तिकायिक श्रीर वादर वायुकायिक जीव दिचरम समयमे शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य श्रवस्थान होता है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? वही जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? वही जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है। शेष कम भंग श्रपर्याप्तकोंके समान है।

३३४. वेउव्वियका० णिरयोघं। वेउव्वियमि० घादि०४-वेद०-णाम० औरालियमिस्समंगो। गोद० सत्तमाए पुढवीए मिच्छादि० तप्पाओग्गजहण्णगादो निसोघीदो पिडभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए पिडदो तस्स जहण्णिया बहुी। तस्सेव से काले जह० अवडाणं। जह० हाणी कस्स० श अण्ण० से काले सरीरपज्जती गाहिदि ति। आहार० सव्वड०भंगो। णविर पमत्तो ति भाणिदव्वं। आहारमि० ओरालियमिस्समंगो। कम्मइग० घादि०४ जह० बहुी कस्स० श अण्ण० सम्मादि० अणंतभागेण बहुी हाणी अवडा०। एइंदिय० अणंतभागेण बहुीए वा हाणीए वा अविद्वदस्स। गोद० सत्तमाए० मिच्छा० जह० बहुी हाणी अवडाणं। एइंदि० वेद०-णाम० बहुी हाणी ओघं। अवडाणं एइंदियस्स।

३३५. इत्थिवेदे घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० उनसाम० परिवद० दुसमयबंधगस्स जह० वड्डी । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० खनग० चरिमे अणु०

३३४. स्त्रीवेदी जीवोम चार्घ।तिकर्मौकी जयन्य वृद्धिका स्वामी कीन हैं श जा अन्यतर गिरने-वाला उपशामक द्विसमयका बन्ध करनेवाला है वह जयन्य वृद्धिका स्वामी है। जयन्य हानिदा स्वामी कीन हैं श जो अन्यतर चपक जीव अन्तिम अनुभागवन्यमे अवस्थित है वह जयन्य

३३४. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमे सामान्य नारिकयोंके समान भंग है । वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी जीवोंमें चार घातिकर्म, वेदनीय और नामकमका भंग ऋौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन हैं ? जो सातवी पृथिवीका मिथ्यादृष्टि नारकी तत्त्रायोग्य जघन्य विश्वद्धिसे प्रतिभग्न होकर तत्त्रायोग्य जघन्य श्रनुभागण्नध कर रहा है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। उसीके नदनन्तर समयमे जघन्य अवस्थान होता है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव तद्तन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह जघन्य हानिका स्वामी है। त्राहारककाययोगी जीवोंम सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान भंग है। इतना विशेषता है कि इनमे प्रमत्तसंयत जीवको स्वामी कहना चाहिए। त्राहारकमिश्रकाययांगी जीवोंमें श्रौदारिकमिश्र-काययोगी जीवोंके समान भंग है। कार्मणकाययोगी जीवोंमे चार घातिकमोंकी जघन्य बृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव अनन्त भागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है त्र्योर जो सम्यग्द्दष्टि जीव श्रनन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्यहानिका स्वामी है, तथा इनमेंसे किसी एकके अवस्थान होता है। अथवा जो एकेन्द्रिय जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्यवृद्धिका स्वामी है. जो एकेन्द्रिय जीव श्रमन्तभागहानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। गोत्रकर्मकी जघन्यवृद्धिका स्वामी कौन है १ जो मिश्यादृष्टि सातवीं पृथिवीका नारकी अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी हैं. जो अनन्तभागहानिका प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इन्हेंसे किसी एकके जयन्य अवस्थान होता है। अथवा जो एकेन्द्रिय अनन्तभाग वृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्यवृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभाग हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य श्रवस्थान होता है। वेदनीय और नामकर्मके जबन्य बृद्धि श्रौर हानिका स्वामित्व श्रोधकं समान है। जबन्य श्रवस्थानका स्वामी एकेन्द्रिय जीव है।

१ ता॰ प्रतौ-जहण्णिगां (ण्णगा) दो इति पाटः।

३३६. मदि०-सुद० घादि०४ जह० वड्ढी कस्स० ? अण्ण० मणुस० मणुसिणीए वा संजमादो परिवद०गस्स दुसमयमिच्छा० तस्स जह० वड्ढी । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागार० सन्त्रविसु० संजमाभिमुह० चरिमे जह० अणु० वट्ढ० तस्स जह० हाणी । जह० अवट्ढाणं कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओग्गउकस्सियादो विसोधीदो पडिमग्गो तप्पाओग्गजह० पदिदो अणंतभागेण वड्ढिद्ण अवट्विदस्स तस्स जह० अवट्ढाणं । सेसं णिरयोघं । आउ० ओघं । एवं विभंगे [अभवसि०] मिच्छा० ।

३३७. आभि०-सुद०-ओधि० [ओघं। णवरि गोद० जह०] वड्डी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पा०उकस्सगादो संकिलेसादो पिडमम्गो तप्पाओम्गजह० पिददो तस्स जह० वड्डी। तस्सेव से काले जह० अवट्टाणं। जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० चदुग० असंजद०

हानिका स्वामी है। जघन्य श्रवस्थानका स्वामी अप्रमत्तसंयत जीव है। शेप कर्मोंका मंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार पुरुषवेदी जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोंमें गोत्रकर्मका मंग श्रोघके समान है। श्रपगतवेदी जीवोंमे चार घातिकर्मोंका मंग श्रोघके समान है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर उपशामक द्वितीय समयवर्ती श्रपगतवेदी जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर गिरनेवाला उपशामक द्विसमयवर्ती सूद्मसाम्पराय संयत जीव है वह जघन्य हानिका स्वामी है। इसी प्रकार सूद्दमसाम्परायिकसंयत जीवोंके जानना चाहिए।

३६६. मत्यज्ञानी खोर श्रुताज्ञानी जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन हैं ? जो खन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी संयमसे गिरवर द्विसमयवर्ती मिथ्याहि जीव है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। जघन्य हानिका स्वामी कौन हैं ? जो साकार जागृत सर्वविशुद्ध संयमके खिमसुख खन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनी जीव अन्तिम जघन्य खनुभागवन्धम अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है। जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन हैं ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभन होकर तत्प्रायोग्य जघन्य विशुद्धिको प्राप्त हुझा है और अनन्तभाग वृद्धि करके खबस्थित है वह जघन्य अवस्थानका स्वामी है। शेष कर्मोंका भंग सामान्य नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार विभंगज्ञानी, अभव्य खौर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

३३७. आभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी खीर अवधिज्ञानी जीवोंमें श्रोघके समान भंग है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो श्रन्यतर जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जघन्यको प्राप्त हुआ है वह जघन्य विद्धका स्वामी है। तथा उसीके तद्नन्तर सगयमे जघन्य खबस्थान होता है। जघन्य हानिका स्वामी कीन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिथ्यात्वके खिभमुख और अन्तिम खनुभागबन्धमें अवस्थित

३३८. परिहार० घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० अप्पन्त० सन्व-विसुद्धस्स अणंतभागेण विद्वद्ण वड्डी हाइद्ण हाणी एकदरत्थमबट्ठाणं । अथवा हाणी० ? दंसणमोहणीयस्स ख्वगस्स से काले कदकर्राणजो होहिदि ति तस्स जह० हाणी । सेसं मणपज्जवभंगो । णवरि गोद० जह० हाणी० ? सामाइय-च्छेदोबट्ठावणामिम्रह० तस्स जह० हाणी । संजदासंजदे घादि०४ जह० वड्डी कस्स० ? अण्ण० यो तप्पाओगगउक०दो विसोधीदो पडिभग्गो तप्पा० जह० पदिदो तस्स जह० वड्डी । तस्सेव से काले जह० अवट्ठाणं । जह० हाणी कस्स० ? अण्ण० संजमामिग्रह० सच्चिवसु० । सेसं ओधिमंगो ।

जो अन्यतर चार गतिका असंयतसम्यग्दृष्टि जीव है वह जघन्य हानिका स्वामी है। आयुक्रमका भक्क देवोंके समान है। इसीप्रकार अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, आयिकसम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतना विशेषता है कि चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमे गांत्रकर्मकी जघन्य हानिका स्वामित्व स्वस्थानमें उत्कृष्ट सिक्षष्ट जीवके करना चाहिए। मनःपर्ययक्षानी जीवोंमे आघके समान भक्क है। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मकी वृद्धि और अवस्थानका भक्क अवधिक्षानी जीवोंके समान है। गांत्रकर्मकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ असंयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित है वह जघन्य हानिका स्वामी है। आयुक्रमका भक्क अवधिक्षानी जीवोंके समान है। इसीप्रकार संयत, सामायिकसंयत और छेदाप स्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें गोत्रकर्मका भक्क अवधिक्षानी जीवोंके समान है।

३३८. परिहारिवशुद्धिसंयत जीवों मं चार वातिकर्मों की जवन्य वृद्धिका स्वामी कौन हे ? जो अन्यतर अप्रमत्तसंयत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जवन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभागहानिका प्राप्त होता है वह जवन्य हानिका स्वामी है और इनमेसे किसी एकके जवन्य अवस्थान होता है। अथवा जवन्य हानिका स्वामी कौन हें ? जो दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव तदनन्तर समयमें कृतकृत्य होगा वह जवन्य हानिका स्वामी है। शेष कर्मोंका भक्त मनःपर्ययक्षानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि गांत्रकर्मकी जवन्य हानिका स्वामी कौन है ? जो जीव सामायिक और खेदोपस्थापनासयमके अभिमुख है वह जवन्य हानिका स्वामी है। संयतासंयत जीवोंमें चार वातिकर्मोंकी जवन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर तत्प्रायोग्य चत्कृष्ट विशुद्धिसे प्रतिभग्न होकर तत्प्रायोग्य जवन्य विशुद्धिको प्राप्त हुआ है वह जवन्य वृद्धिका स्वामी है। उसके तदनन्तर समयमें जवन्य अवस्थान होता है। जवन्य हानिका स्वामी होन है ? जो अन्यतर संयमके अभिमुख सर्वविशुद्ध जीव है वह जवन्य हानिका स्वामी है। शेष कर्मोंका

९ ता० आ॰ प्रत्योः ओधिभंगो । सेसं मनुसिभंगो । एवं इति पाठः ।

असंजदे घादि०४ जह० बड्डी अबद्वाणं देवभंगो । जह० हाणो कस्स० १ अण्ण० असंजद्दसं० संजमामिम्रह० सन्विवसु० जह० हाणी । सेसाणं मदि०मंगो ।

३३६. किण्ण० णिरयभंगो। णील-काऊणं गोद० तिरिक्खोघं। सेमं णिरयभंगो। तेउ०-पम्म० घादि०४ जह० बहुी कस्स०१ अण्ण० अप्पमत्त० सन्वविसु० अणंत-मागेण बहुिद्ण बहुी हाइद्ण हाणी एक० अबद्वाणं। सेसाणं देवभंगो। सुकाए घादि०४ ओघं। सेसाणं आणदभंगो।

३४०. वेदगे घादि० परिहार०भंगो । सेसाणं ओधिभंगो । सासणे।घादि०४ जह० वह्नी कस्स० ? अण्ण० सन्वविसु० जह० वह्निद्ण बह्नी हाइ० हा० एक० अवट्ठाणं । सेसं देवभंगो । सम्मामि० घादि०४ जह० वह्नी सत्थाणे । तस्सेव अवट्ठाणं । जह० हाणी० ? सम्मत्ताभिम्रह० जह० हाणी। सेसाणं वेदगसम्मादिद्विभंगो ।

३४१. असण्णी० घादि०४ जह० बङ्की कस्त० ? अण्ण० पंचिदि० सन्त्राहि पज्ज० सन्त्रविद्यु० । सेसाणं तिरिक्खोघं । अणाहार० कम्मइगभंगो ।

## एवं सामित्तं समत्तं

भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंक समान है। असंयत जीवोंम चार घाति हमींकी जवन्य वृद्धि श्लौर जघन्य अवस्थानका भङ्ग देवोंके समान है। जघन्य हानिका स्वामी कौन है? जो अन्यतर असंयत-सम्यन्दष्टि सर्वविशुद्ध संयमके श्रभिमुख जीव है वह जवन्य हानिका स्वामी है ? शेष कर्मोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

३३६. कृष्णलेश्यावालं जीवोंमें नारिकयोंके समान भङ्ग है। नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें गोन्नकर्मका भङ्ग सामान्य निर्यक्कोंके समान है। शेष कर्मोंकः भङ्ग नारिक शेके समान है। पीत क्योर पद्मलेश्यावाले जीवोंमे चार घातिकर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है। जी अन्यतर अप्रमत्तसंयत सर्वविशुद्ध जीव अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभाग जघन्य हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो अनन्तभाग जघन्य हानिको प्राप्त होता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है और इनमेसे किसी एकके अवस्थान होता है। शेष कर्मोंका भङ्ग देवोंक समान है। शुक्तलेश्यावाले जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग देवोंके समान है।

३४०. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमं चार घातिकर्मांका भङ्ग परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके समान है। शेष कर्मोंका भङ्ग अविधिज्ञानी जीवोंके समान है। सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन है ? जो अन्यतर सर्विवशुद्ध जीव जघन्य वृद्धिके वृद्धिको प्राप्त है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है, जो जघन्य हानिसे हानिका प्राप्त है वह जघन्य दानिका स्वामी है और इनमेंसे किसी एकके जघन्य अवस्थान होता है। शेष कर्मोंका भङ्ग देवोंके समान है। सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंमें चार घाति कर्मोंकी जघन्यवृद्धि स्वस्थानमें होती है। तथा उसीके जघन्य अवस्थान होता है। जघन्य दानिका स्वामी कौन है ? सम्यक्तवके अभिमुख हुआ अन्यतर जीव जघन्य दानिका स्वामी है। शेष कर्मोंका भङ्ग वेदकसम्यन्दृष्टिके समान है।

३४१. असंज्ञी जीवोंमें चार घातिकर्मीकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कीन है १ अन्यतर पञ्चे-न्द्रिय सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ। सर्वेविशुद्ध जीव जघन्य वृद्धिका स्वामी है। शेप भङ्ग सामाग्य तिर्युक्चोंके समान है। अनाहारक जीवोंमें कार्मणकायोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

# अपाबहुअं

३४२. अप्पाबहुगं दुविधं-जह० उक्क० । उक्क० पगदं । दुवि०-ओघे० आदे० । अोघे० घादि०४ सन्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । अवद्वाणं विसे० । हाणी विसे० । तिण्णं क० सन्वत्थोवा उक्क० अवद्वाणं । उक्क० हाणी अणंतगु० । उक्क० वड्ढी अणंतगु० । आउ० सन्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी अवद्वाणं दो वि तुल्लाणि विसे० । एवं ओघभंगो कायजोगि-कोघादि०४-अचक्खु० भवसि०-आह।रगे ति ।

३४३. णिरएसु अटुण्णं कम्माणं सन्वत्थोवा उक्क० वड्ढी । उक्क० हाणी अवट्ठाणं दो वि तुस्लाणि विसे० । मणुस०३ घादि०४ णिरयमंगो । वेद०-णाम०-गोद०-आउ० ओघं । एवं पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-ओरास्ति०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-चक्खु०-सुक्क०-खइग०-सण्णि ति ।

३४४. ओरालियमि० सत्तण्णं कम्माणं सन्त्रत्योवा उक्क० हाणी अवट्ठाणं । बह्री अणंतगु० । आउ० णिरयभंगो । एवं वेउन्वियमि०-आहारमि० । कम्मइ० सत्तण्णं कम्माणं सन्वत्थोवा उक्क० अवट्ठाणं । बह्री अणंतगु० । हाणी विसे० । एवं अणाहार० ।

३४५. अवगद० घादि०४ सन्वत्थोवा उक्क० हाणी। बङ्की अणंतगु०। वेद०-

## अल्पबहुत्व

३४२. अस्पबहुत्य दो प्रकारका है — जयन्य आर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण ह । उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है — ओघ और आदेश । आघ में चार घानि कमीकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्नोक हैं । इससे उत्कृष्ट अवस्थान विशेष अधिक हैं । इससे उत्कृष्ट उनि विशेष अधिक हैं । तीन कमीका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हैं । इससे उत्कृष्ट हानि अनन्तगुणी हैं । उससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी हैं । आयुक्षमंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक हैं । इसने उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ये दोनो ही तुस्य होकर विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार आघ के समान काययोगी, काथादि चार कपायवाले, अच्छुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोक जानना चाहिये।

३४३. नारिकयों में आठों कर्माकी उत्कृष्ट बृद्धि सबसे स्तांक हैं। इससे उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान दोनों ही तुल्य होकर विशेष अधिक हैं। मनुष्यत्रिक्षमं चार पातिकर्मीका भन्न नारिकयोंके समान है। वेदनीय, नाम. गीत्र और आयुक्षमंका भन्न ओवके समान है। इसीप्रकार पर्ख्वन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, औदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, नपुंसकवेदी, चत्तुदर्शनी, शुक्ललंद्यावाले, क्षायिकसम्यग्दिष्ट और संज्ञी जीवोंके जानना चाहिये।

३४४. श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात क्रमीक उत्क्रष्ट हानि श्रीर उत्क्रष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्क्रष्ट बृद्धि श्रनन्तगुणी हैं। श्रायुकर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान हैं। इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी श्रीर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिये; कार्मणकाययोगी जीवोंमें सात कर्मीका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हैं। इससे उत्कृष्ट वृद्धि श्रनन्तगुणी हैं। इससे उत्कृष्ट हानि विशेष श्रिधक हैं। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

३:४. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकमीकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट

णामा ं गोदा ः सन्वत्थोवा उक्त ः [बङ्की । उक्त ः हाणी] अणंतगु '। एवं सुदूरसंप ः।

३४६. मदि० सुद०-असंज०-मिच्छा० ओघं। विभंगे ओघं। णवरि घादि०४ णिरयभंगो। आभि०-सुद० ओघि० घादि०४ सम्बत्धोवा उक्क० हाणी अवहाणं। बहुी अणंतगु०। सेसाणं ओघं। एवं मणपज्जव० संजद-सामाइ०-छेदो० ओघिदं०-सम्मादि०- उवसम०-पिहार०-संजदासंज०। वेदग० घादि०४ ओधिमंगो। सेसाणं णिरयभंगा। सम्मामि० सत्तण्णं क० सन्वत्थो० हाणी अवहाणं। बहुी अणंतगु०। सेसाणं णिरयभंगो।

## एवं उकस्सं समत्तं।

३४७. जहण्णए पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० घादि०४ सन्वत्थो० जह० हाणी। वङ्को अणंतगु०। अवद्वाणं ऋणंतगु०। गोद० सन्वत्थो० जह० हाणी। वङ्को अवद्वाणं दो वि तु० अणंतगु०। सेसाणि तिण्णि वि तुछाणि।

३४८. णिरएसु गोद० ओघं। सेसाणं तिण्णि वि तुल्लाणि। एवं सत्तमाए। पढमादि याव छट्टि ति सन्वाणि तुल्लाणि। मणुस०३ ओघं। णवरि गोद० वेद०भंगो।

वृद्धि श्रनन्तमुणी हैं। वेदनीय, नाम और गांत्र कर्मकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तांक है। इससे उत्कृष्ट इ।नि श्रनन्तगुणी है। इसी प्रकार सूदमसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिये।

३४६. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, श्रसंयत और मिश्यादृष्टि जीवोंमं श्राल्यबहुत्व श्रांघके समान है। विभक्षज्ञानी जीवोंमं श्राल्यबहुत्व श्रांघके समान है। इतनी विशेषता है कि चार घातिकर्मांका भक्ष नारिकयोंके समान है। श्रामिनिबाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और श्रवधिज्ञानी जीवोंमं चार घातिकर्मोंकी उत्कृष्ट हानि श्रोर श्रवस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट वृद्धि श्रानत्तगुणी है। श्रे कर्मोंका भंग आंघके समान है। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदापस्थापना-संयत, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, उपशाससम्यग्दृष्टि, परिहारिवशुद्धिसंयत और संयत्।संयत जीवोंके जानना चाहिये। वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें चार घातिकर्मोंका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है। श्रेष कर्मोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि श्रोर उत्कृष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक हैं। इससे उत्कृष्ट वृद्धि अनन्तगुणी है। श्रेष सब मार्गणाश्रोंमें नारिकयोंके समान मंग है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट श्रारूपयहुत्व समाप्त हुआ।

३४७ जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दा प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे चार घातिकर्मोंकी जघन्य हानि सबसे स्तांक है। इससे जघन्य वृद्धि श्रनन्तगुणी है। इससे जघन्य श्रवस्थान श्रनन्तगुणा है। गोत्रकर्मकी जघन्य हानि सबसे स्तांक है। इससे जघन्य वृद्धि और जघन्य श्रवस्थान दोनों ही तुल्य हांकर श्रनन्तगुणों हैं। शेष कर्मोंके तीनों ही तुल्य हुँ।

३४८. नारिकयों में गोत्रकर्मका भैग खोघके समान है। शेष कर्मों के तीनों ही तुल्य हैं। इस प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिये। पहली पृथिवीसे लेकर छठवीं पृथिवी तकके नारिकयों सस पद तुल्य हैं। मनुष्यित्रकमें खल्पबहुत्व खोघके समान हें। इतनी विशेषता है कि गोत्रकर्मका भंग वेदनीयके समान है। पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी

९ ता॰ प्रती सम्बन्धो॰ उक्क॰ हा॰। उक्क॰ अणंतगुणा इति पाटः।

२ ता० प्रतौ मिच्छा० भोघं। णवरि इति पाटः। ३ भा० प्रतौ सेसाणि इति पाटः।

पंचिदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-भवसि०-मिच्छा०-सण्णि-आहारग ति ओघं।

३४९. ओरालिय० मणुसि०मंगो। ओरालियमि० घादि०४ सन्वत्थोवा जह० वही अवद्वाणं। जह० हाणी अणंतगु०। सेसाणि तिष्णि वि तु०। एवं वेउन्वियमि०। आहार०-आहारमि० देवमंगो। कम्मइ० घादि०४-गोद० सन्वत्थोवा जह० वही। जह० हाणी अवद्वाणं अणंतगु०। सेसाणं आघं। एवं अणाहार०।

३५०. इत्थि०-पुरिस०-णवंसग० मणुसि०भंगो । णवरि णवंस० गोद० णिरयभंगो । अवगद० सत्तरणं क० सन्त्रत्थोवा जह० हाणी । वड्डी अणंतगु० । एवं सहमसंप० ।

३५१. आभि०-सुद०-ओघि० गोद० सन्वत्थो० जह० हाणी। वङ्की अवद्वाणं अणंतगु०। सेसाणं ओघं। एवं मणपञ्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-ओधिदं०-सम्मादि०- उवसमसम्मादिद्वि त्ति। परिहार० गोद० ओधिभंगो। घादि०४ सन्वत्थोवा जह० हाणी। सेसाणं अणंतगु०। सेसं ओघं। संजदासंजद० घादि०४ सन्वत्थोवा जह० हाणी। वङ्की अवद्वाणं अणंतगु०। सेसं ओधिभंगो।

क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, चत्तुदर्शनी, अचत्तुदर्शनी, भव्य, मिथ्यादृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके आघके समान श्रुत्यवहुल्व हैं।

३४९. श्रौदारिककाययांगी जीवोंमें मनुष्यिनयोंके समान भंग है। श्रौदारिकिमिश्रकाययांगी जीवोंमें चार वातिकर्मीकी जवन्य वृद्धि श्रौर श्रवस्थान सबमें स्तांक हैं। इनसे जवन्य हानि श्रनन्तगुणी है। शेष कर्मोंके तीनों ही पद नुल्य हैं। इसी प्रकार वैकियिकिमिश्रकाययोंगी जीवोंके जानना चाहिये। श्राहारककाययोंगी श्रोर श्राहारकिमिश्रकाययोंगी, जीवोंमें देवोंके समान भङ्ग हैं। कार्मणकाययोंगी जीवोंमें चार घाति कर्म श्रौर गांत्र कर्मकी जघन्य वृद्धि मबसे म्तांक है। इससे जघन्य हानि श्रौर जघन्य श्रवस्थान श्रनन्तगुणे हैं। शेप कर्मोंका भङ्ग श्रोघ के समान है। इसी प्रकार श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

३४०. स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी और नपुंसकवेदी जीवोम मनुष्यनियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी जीवोम गांत्र कर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान है। अपगनवेदी जीवोम सात कर्मीकी जघन्य हानि सबसे स्तांक है। इसमें जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है। इसी प्रकार सूद्म-साम्परायसंयत जीवोंके जानना च।हिए।

३४१. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रविध्ञानी जीवोंमं गांत्रकर्मकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है। इससे जघन्य वृद्धि श्रीर जघन्य श्रवस्थान अनन्तगुणे हैं। शेष कर्मोंका अल्प- बहुत्व बोधक समान है। इसी प्रकार मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, ध्रविध्शानी, सम्यग्दृष्टि और उपशामसम्यग्दृष्टि जीवोक जानना चाहिए। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें गोत्रकर्मका अल्पबहुत्व श्रविध्ञानी जीवोंक समान है। चार घानिकर्मोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है। शेष वृद्धि श्रीर अवस्थान श्रनन्तगुणे हैं। शेष कर्मोंका भंग श्रीधके समान है। संयतासंयत जीवोंमें चार घानिकर्मोंकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है। इससे जघन्य वृद्धि श्रीर जघन्य स्वस्थान श्रनन्तगुणे हैं। शेष कर्मोंका भंग श्रीघके स्थान है।

३५२. सुकाए खइग० मणुसि०भंगो । वेदगे गोद० ओधिभंगो । सेसं णिरयमंगो । सम्मामि० गोद० वेद०भंगो । सेसाणं णिरयभंगो । सेसाणं सन्वेसि पढमपुढविभंगो । एवं अप्याबहुगं समत्तं ।

## एवं पदणिक्खेवो 'समत्तो ।

३५२. शुक्ललेश्या और चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें मनुष्यितियोंके समान भंग हैं। वेदक-सम्यग्दृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मका भंग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। शेष कर्मोका भंग नारिकयोंके समान है। सम्यग्निध्यादृष्टि जीवोंमें गोत्रकर्मका भंग वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंके समान है। शेष कर्मोंका भंग नाकियोंके समान है। शेष कर्मोंका भंग नाकियोंके समान है। शेष सब मार्गणाओंमें पहली पृथिवींके समान भंग है।

इस प्रकार ऋल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार पदनिश्लोप समाप्त हुआ।

भा • प्रती पिडणिक्खेवो इति पाठः ।

## वडिबंधो

३५३. वड्डिबंधे ति तत्थ इमाणि तेरस अणियोगद्दाराणि — सम्रुक्तित्तणा याव अप्याबहुगे ति १३।

समुक्कित्तणा

३५४. सम्रक्तित्तणाए अट्टण्णं बं० अत्थि छवड्ढी छहाणी। अवट्ठि०' अवत्तव्व०। एवं मणुस०-३-पंचिदि०'-तस० २-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-ओरालि०-लोम० मोह० आमि०-सुद०-ओधि०-मणप०-संजद०-चक्सुदं०-अचक्सुदं०-ओधिदं-सुक०-भवसि०-सम्मादि० अन्तर्भा०-उवसम०-सण्णि-आहारग ति।

३५५. अवगद् अनुमसंप अत्तरणं क० छण्णं० अत्थ अणंतगु ०विहु-हाणि-अवत्त । सुहुमसंप अवत्त णित्थ । सेसाणं अत्थि छवही छहाणी अवद्वाणं । आउ० ओघं । एवं समुक्तित्तणा समत्ता ।

# सामित्तं

३५६. सामित्ताणुगमेण दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० अद्वर्णा पि अवत्त० सुज०

#### वृद्धबन्ध

३५३. वृद्धिबन्धका प्रकरण है। उसमें ये तेरह अनुयोगद्वार होते हैं—समुर्त्कार्तनासे लेकर अन्यबहुत्व तक १३।

सम्रकीर्तना

३४४. समुर्कार्तनाकी अपेदा आठों कर्मोंके बन्धक जावोंकी छह वृष्टि, छह हानि, अवस्थित और अवक्तन्यपद होते हैं। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पंचेन्द्रयद्विक, त्रसद्विक, पाँच-मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, लोभकषायवाले जीवोंमे मोहनीयकर्मके, आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, चलुदर्शनी, अचलुदर्शनी, अवधिदर्शनी, ग्रुक्तलेश्यावाले, भन्य, सम्यग्दृष्टि, नायिकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३५४. धपगतवेदी और सूत्तमसांपरायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात कमी भार छह कमीं के बन्धक जीवोंकी अनन्तगुणशृद्धि, अनन्त गुणहानि और अवक्तस्यपद होते हैं। इतनी विशेषता है कि सूत्तमसाम्परायसंयत जीवोंमें अवक्तस्यपद नहीं है। शेप सब मार्गणाओं में छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थान पद होते हैं। आयुकर्मका भंग आंघके समान है। इस प्रकार समुत्कांनना समाप्त हुई।

#### स्वामित्व

३४६. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश। आपि है आठों हो कर्मोंके अवक्तव्यपदका भंग भुजगारपदके अवक्तव्यपदके समान करना चाहिए। छह

३ ता॰ प्रतौ अवह॰ इति पाटः। २ ता॰ प्रतौ मणुस॰ १३ (३) पचि॰ इति पाटः।
३ ता॰ आ॰ प्रत्योः सम्ममि॰ इति पाटः।

अवत्तमंगो काद्व्यो। छवही छहाणी अबद्धि० कस्स० १ अण्ण०। एवं ओघमंगो मणुस०३-पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि० कायजोगि-ओरालि०-लोम० मोह० आमि०-सुद०-ओघि०-मणपज्ञ०-संजद०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-ओधिदं०-सुक०-भवसि०-सम्मादि० खह्ग०-उवसम० सण्णि-आहारग ति । णेरहगेसु सत्तण्णं क० एवं चेव। णविर अवत्त० णित्थ । कम्मइ०-अणाहार० सत्तण्णं क० छवड्ढी छहाणी अवद्धि० कस्स० १ अण्ण०। एवं वेउव्वियमि०-सम्मामि०। अवगद०सत्तण्णं क०अणंतगुणविद्ध-हाणी कस्स० १ अण्ण०। एवं सुहुमसंप० छण्णं कम्माणं। सेसाणं णिरयमंगो। एवं सामित्तं समत्तं।

## कालो

३५७. कालाणुगमेण अट्टण्णं कम्माणं पंचवड्ढी पंचहाणी केवचिरं० ? जह० एग०, उक्क० आवलि० असंखेज० । अणंतगुणविद्धः हाणी जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविद्धि० जह० एग०, उक्क० संत्तसमया । अवत्त० एग०, उक्क० सत्तसमया । अवत्त० एग० । एवं अट्टण्णं कम्माणं चोदसण्णं पदा जम्हि अत्थि तम्हि एस कालो० । ३५८. णिरएस सत्तण्णं एवं चेव । णवरि सत्तण्णं क० अवत्तव्वं णित्थ । अविद्धि०

वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपद्का स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव इनका स्वामी है। इसी प्रकार श्रोघ के समान मनुष्यित्रक, पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काय-योगी, लोभकषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्म, आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, मनः पर्ययक्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अवध्यदर्शनी, अवधिद्दर्शनी, श्रुतज्ञानी, संयत, चक्षुदर्शनी, अवध्यदर्शनी, अवधिद्दर्शनी, श्रुतज्ञानी, संवत, चक्षुदर्शनी, अवध्यदर्शनी, अवधिदर्शनी, श्रुतज्ञलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दृष्टि, चायिक-सम्यग्दृष्टि, उपश्मसम्यदृष्टि, संज्ञी और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। नारिकयोंमें सात कर्मोंका मंग इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि अवच्च्यपद नहीं है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपदका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। इसी प्रकार वैकियकमिश्रकाययोगी और सम्यग्मिश्यादृष्टि जीवोंमें जानना चाहिए। अपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंकी अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जीव उक्त पदोंका स्वामी है। इसी प्रकार सूद्तमसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी अपेचा जानना चाहिए। शेष मार्गणाओंमें नारिकयोंके समान मंग है।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुन्या।

#### काल

३४७. कालानुगमकी अपेता आठ कमें की पाँच युद्धि और पाँच हानिका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है और उत्क्रुष्ट काल आविलिके असंख्यात माग प्रमाण है। अनन्तगुणयुद्धि और अनन्तगुणयुद्धि और अनन्तगुणदानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आन्तर्मुहूर्त है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। आयुकर्मके अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात समय है। अवक्तव्यपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इसी प्रकार आठों कमों के चौदह पद जिन मार्गणाओं में हैं उनमें यही काल जानना चाहिए।

३५८. नारिकयोंमें सातों कर्मीका इसी प्रकार काल है। इतनी विशेषता है कि सात कर्मीका

<sup>🤋</sup> ता॰ प्रमौ आविदृ॰ असंखेजिदि ( ? ) आ॰ प्रनौ अविद्यि॰ असंखेजि॰ इति पाटः ।

जह० एगस०, उव० सत्त० अद्वसम०। कम्मइ०-अणाहार० सत्तण्णं क० छवडूी छहाणी जह० एगस०, उक० बेसम०। अवद्वि० जह० एग०, उक० तिण्णिसम०। अवगद० सत्तण्णं क० अणंतगुणवड्ढि-हाणी जह० एग०, उक० अंतो०। एवं सुहुमसंप० छण्णं क०। सेसाणं णिरयभंगो। एवं कालं समत्तं।

## अंतरं

३५९, अंतराणुगमेण अट्टण्णं क० अवत्त० भुज० अवत्त०भंगो । अट्टण्णं कम्माणं अवट्टि० पंचवड्ढी पंचहाणी भुज० अवट्टि०भंगो । अणंतगुणवड्टि-हाणी सव्वत्थ भुजगार-बंधगे भुज०-अप्पद्राणं अंतरं कादव्वं । एवं याव अणाहारग त्ति । एवं अंतरं समत्तं ।

# णाणाजीवेहि भंगविचयो

३६०. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमेण छन्डि-छहाणि-अवद्विद्वंधगा णियमा अत्थि। सिया एदे य अवत्तने य। सिया एदे य अवत्तन्वगा य। आउ० सन्नपदा णियमा अत्थि। एवं ओघभंगो तिरिक्खोघं सन्बसुहुमाणं एइंदिय-पुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वणफदि-णियोद०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि०-कम्मह०-णवंस०-कोघादि०

श्रवक्तव्यपद नहीं है। श्रवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सात आठ समय है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंकी छह वृद्धि और छह हानियोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल तीन समय है। अपगतवेदी जीवोंमें सातकर्मोंकी श्रनन्तगुणवृद्धि और श्रनन्तगुण-हानिका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार सूदमसाम्परायिक-संयत जीवोंमें छह कर्मोंकी श्रपेत्ता काल जानना चाहिए। शेष मार्गणाओंका मंग नारिकर्योंके समान है। इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### अन्तर

३५६. अन्तरानुगमकी अपेद्धा श्राठ कर्मों के अवक्तव्यपदका भंग भुजगारबन्धके अवक्तव्य-पदके समान है। आठ कर्मो के अवस्थितपद, पाँच यृद्धि और पाँच हानियों का अन्तर भुजगारबन्धके अवस्थितपदके समान है। अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका अन्तरकाल सर्वत्र भुजगारपदका बन्ध करनेवाल जीवों में भुजगारबन्धके व अल्पतरपदके अन्तरकालके समान करना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

## नाना जीवोंकी अपेक्षा मङ्गविचय

३६०. नाना जीवोंको अपेद्धा अंगविचयानुगमसे छह वृद्धि, छह हानि और अवस्थितपद-के बन्धक जीव नियमसे हैं। कहाचित् यं जीव हैं और एक अवक्तव्य पदका बन्धक जीव है। कहाचित् ये जीव हैं और नाना अवक्तव्यपदके बन्धक जीव हैं। आयुक्सके सब पदोंके बन्धक जीव नियम से हैं। इसी प्रकार ओघ के समान सामान्य तियंच, सब सूदम, एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययांगी, औदारिककाययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामणकाययोगी, नपुंसकवदी, काधादि चार कपायवांने, मत्यक्वानी, श्रता- ४-मद्-सुद्-असंज्ञ - अच्च्यु ० - तिण्णिहे ० - भवसि ० - अब्भवसि ० - मिच्छा ० - असण्णि-आहार ० - अणाहारम ति ।

३६१. णिरएसु सत्तण्णं क० अणंतगुणविष्टु-हाणी णियमा अत्थि । सेसाणि पदाणि भयणिजाणि । आउ० सन्वपदाणि भयणिजाणि । मणुसअपज्ञ०-वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि०-अवगद०-सुहुमसंप०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० सन्वपदाणि भयणिजाणि । बादरएइंदि० बादरपुढ०-आउ०-तेउ०-वाउ० वणप्फदि-णियोद०-पत्तेय० तेसं च अपज्ञ० सत्त्रणं क० छबड्डि-छहाणि-अवद्वि० आउ० सन्वपदा णियमा अत्थि । सेसाणं णिरयभंगो ।

## एवं भंगविचयं समत्तं।

# भागाभागो

३६२. भागाभागाणुगमेण सत्ताणं कम्माणं पंचविष्ठ-हाणि-अविद्वि० सञ्व० केव० मागो १ असंखे०मागो । अणंतगुणवङ्गी दुमागो सादिरे०। अणंतगुणहाणी दुमागं देख्र०। अवत्त० अणंतमा०। आउ० एवं चेव। णवरि अवत्त० असंखेजा मा०। एवं ओघमंगो कायजोगि-ओरालि० लोभ० मोह० अचक्खु०-भवसि०-आहारग ति । सेसाणं पि अजगारेण साधेदव्वं। एवं भागाभागं समत्तं।

क्रानी, असंयत, अचलुदर्शनी, तीन लेश्यावाले, भन्य, श्रभन्य, मिध्यादृष्टि, असज्ञी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३६१. नारिकयों में सात कर्मों अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्यक जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। बायुकर्मके सब पद भजनीय हैं। मनुष्य अपर्याप्त, वैक्रियकिमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, सूद्मसाम्परायिक संयत, उपशम सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवों में सब पद भजनीय हैं। बादर एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अग्निकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पितकायिक, बादर वनस्पितकायिक, बादर वनस्पित कायिक, बादर वनस्पित कायिक, बादर वनस्पित कायिक, बादर वनस्पित जीवों सात कर्मों का बहु वृद्धि, छह हानि और अवस्थित पदवाले जीव तथा आयुक्रमंके सब पदवाले जीव निवससे हैं। शेष मार्गणाओं में नारिकयों के समान भक्त हैं। इस प्रकार भक्तविचय समाग्न हन्ना।

#### भागामाग

३६२. भागाभागानुगमकी अपेद्धा सात कर्मोंकी पाँच वृद्धि, पाँच हानि श्रीर अवस्थित पदके वंधक जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण है ? असंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। अनन्तगुणवृद्धिके बन्धक जीव सब जीवोंके साधिक द्वितीयभाग प्रमाण हैं। अनन्तगुणहानिके बन्धक जीव कुछ कम द्वितीयभाग प्रमाण हैं। श्रायुकर्मका भक्त इसी प्रकार है। श्रायुकर्मका भक्त इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपदके बन्धक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार श्रोधके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, लोभकषायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्म, अवजुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए। शेष सब मार्गणाओंका भक्त भुजगार पदके अनुसार साध लेना चाहिए। इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ।

# परिमाणं खेतं य

३६३. परिमाणाणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं अवत्त० केति० १ संखेआ । हेसपदा केतिया १ अणंता । आउ० सञ्चपदा केतिया १ अणंता । एवं ओघमंगो तिरिक्खोघं एइंदि०-चणप्पदि-णियोद ०-कायजोगि-ओरालि०-ओरालियमि ०-कम्मइ ०-णवंस०-कीघादि० ४-मदि०-सुद०-असंज०-अचक्खु०-तिण्णिले०-भवसि०-अञ्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार०-अणाहारग ति' । णवरि केसि च सत्तण्णं कम्माणं अवत्त० णत्थि केसि च अत्थ । णिरएस सत्तण्णं कम्माणं तेरसपदा केतिया १ असंखेआ । आउ० चोइसपदा केतिया १ असंखेआ । सेसं अजगारेण साधेद्व्वं । खेत्तं पि परिमाणेण साधेद्व्वं भवदि ।

## फोसणं

३६४. फोसणाणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं तेरसपदा सन्वलोगो। अवत्तन्वबं० लोगस्स असंखे०। आउ० सन्वपदा सन्वलोगो। एवं अद्वण्णं कम्माणं अवद्विदवं०- अवत्त० भुजगारमंगो। छवड्ढी छहाणी० अप्पप्पणो भुज० अप्पद्०मंगो। एदेण बीजेण णेदन्वं याव अणाहारग ति। णवरि अवगदे सुहुमसंप० अणंतगुणविद्वः हाणी खेत्रमंगो कादन्वो।

## परिमाण और क्षेत्र

३६३. परमाणानुगमकी अपेक्षा सात कर्मीके अवक्तव्यपदके बन्धक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। शेष पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। आयुक्रमंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। आयुक्रमंके सब पदोंके बन्धक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं। इसी प्रकार अग्रेघक समान सामान्य तियंच, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, औदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाल, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अचलुदशंनी, तीन लेश्यावाल, मव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंबी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमेंसे किन्हीं जीवोंके सात कर्मीका अवक्तव्यपद नहीं है और किन्हीं जीवोंका अवक्तव्यपद है। नारिक्योमें सात कर्मोंके तेरह पदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। आयुक्रमंके चौदह पदके बन्धक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। श्रोष मार्गणाओं में मुजगारवन्धके अनुसार साध लेना चाहिए। चेत्र भी परिमाणके अनुसार साथ लेना चाहिए।

इस प्रकार परमाणानुगम तथा चेत्रानुगम समाप्त हुआ।

## स्पर्शन

ः ६४. स्पर्शनानुगमकी अपेद्या सात कर्मीक तरह पदोक बन्धक जीवोंने सब लोक देत्रका स्पर्शन किया है। अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंने लोकके असंख्यानवें भाग प्रमाण देत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्रमके सब पदोंके बन्धक जीवोंने सब लोक देत्रका स्परान किया है। इसी प्रकार आठों कर्मीके आवस्थित और अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोंका भंग भुजगारवन्धक समान है तथा छह दृद्धि और छह हानियोंके बन्धक जीवोंका भंग अपने अपने भुजगारपदके और अस्पतर पदके समान है। इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार अनुसार अनाहारक मार्गण। तक जानना चाहिए। इतनी

ता । प्रती अमिष्ण अणाहारग ति इति पाठ; ।

## कालो

३६५. कालाणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं अवत्त ० जह० एग० , उक्क० संखेजसम०। सेसा तेरसपदा आउ० सञ्चपदा सञ्बद्धा। अङ्घण्णं कम्माणं अवङ्घि० अवत्त ० ग्रुज०मंगो। एवं पंचवङ्की-पंचहाणी अप्यप्यणो अवङ्घि०भंगो। अणंतगुणवङ्घि-हाणी भ्रुज०-अप्य०भंगो। एदेण बीजेण याव अणाहारम ति णेदव्यं।

## अंतरं

३६६. अंतराणुगमेण सत्तण्णं कम्माणं अवत्त ० जह ० एग०, उक्क० वासपुथत्तं । सेसपदा० णित्थ अंतरं । आउ० सन्वपदा० णित्थ अंतरं । एवं अट्ठण्णं कम्माणं अविद्वि० अवत्त ० भ्रुज्ञ० अविद्वि०-अवत्त०भंगो । पंचवङ्को पंचहाणी अप्पप्पणो अविद्वि०भंगो । अणंतगुणविद्वि-हाणी भ्रुज्ञ०-अप्पद०भंगो । एवं याव अणाहारण त्ति णेदच्वं ।

## भावो

३६७. भावाणुगमेण अट्ठण्णं कम्माणं चोइसपदाणं को भावो ? ओदइगो भावो । एवं यात्र अणाहारम त्ति णेदव्वं ।

विशेषता है कि अपगतवेद और सूदमसाम्परायिकसंयत जीवोमे अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुण-हानिके बन्धक जीवोंका स्पर्शन चेश्रके अनुसार करना चाहिए। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

#### काल

३६५. कालानुगमकी श्रपेचा सात कर्मोंके अवक्तव्य पदके बन्धक जीवोंका जघन्य काल एक समय है भीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। शेष तरह पद और आयुकर्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका काल सर्वदा है। आठ कर्मोंके अवस्थित और अवक्तव्यपदका मंग भुजगारके समान है। इसी प्रकार पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवोंका मंग अपने अपने अवस्थित पदके समान है। अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका मंग भुजगारबन्धके और अल्पतरपदके समान है। इस बीजपदके अनुसार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

#### इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ।

#### अन्तर

३६६. भन्तरानुगमको अपेक्षा सात कर्मीके अवक्तव्यपद्कं बन्धक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। शेष पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। आयुक्मके सब पदोंके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार आठों कर्मीके अवस्थित और अवक्तव्य पद्के अन्तरकालके समान जानना चाहिए। पाँच वृद्धि और पाँच हानिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल अपने अपने अवस्थितपदके समान है। अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल अपने अपने अवस्थितपदके समान है। अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिके बन्धक जीवोंका अन्तरकाल अन्तरकाल अजगारबन्धके और अल्पतरपदके अन्तरकालके समान है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

#### भाव

३६. भावानुगमकी अपेसा आठ कमोंके चौरह पर्होंके बन्धक जीवोंका कौनसा भाव हें ? औद्यिकभाव है। इसी प्रकार अनाहारक मागेणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुआ।

<sup>🤋</sup> ता॰ प्रती कालाणु॰ ज॰ ५० इति पाटः ।

अपाबहुअं

३६८. अप्पावहुगं दुवि०-ओषे० ओदे०। ओषे० सत्तणं सव्वत्थोवा अवत्त०। अवहि० अणंतणु०। अणंतभागविहु-हाणी दो वि तुन्ना० असंखेअगु०। असंखेअगु०। असंखेअगु०। संखेअभागविहु-हाणी दो वि तुन्ना० असंखेअगु०। संखेअगागविहु-हाणी दो वि तु० असंखेअगु०। असंखेअगुणविहु-हाणी दो वि तु० असंखेअगु०। असंखेअगुणविहु-हाणी दो वि तु० असंखेअगु०। अणंतगुणहाणी असं०गु०। अणंतगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। असंखेअभागविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। असंखेअभागविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। संखेअगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। संखेअगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। संखेअगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। अवत्त० असं०गु०। असंखेअगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। अवत्त० असं०गु०। अवत्त० असं०गु०। अवत्त० असं०गु०। अणंतगुणहाणी असंखेअगु०। अणंतगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। अवत्त० असं०गु०। अपंतगुणहाणी असंखेअगु०। अणंतगुणविहु-हाणी दो वि तु० असं०गु०। स्वेच मणुसोघं पंविं०-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सम्मादि०-उव-सम०-सण्णि ति। णविर अविदृ० असंखेअगु०।

#### अल्पबहुत्व

३६८, धल्पबहत्व दो प्रकार का है-श्रीय श्रीर श्रादेश। श्रीयसे सात कर्मीके श्रवक्तव्य-पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अवस्थितपर्के बन्धक जीव अनन्तगुरो हैं। इनसे अनन्त-भागवृद्धि श्रोर अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दानों ही तुरुष होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातभागहानिके बन्यक जीव दोनी ही तुल्य होकर श्रसंख्यातगुरो हैं। इससे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यात-गुणे हैं। इससे संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दानों ही तुल्य हाकर असंख्यातगुरो हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धि श्रीर असख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुरो हैं। इनसे अनन्तगुराहानिके वन्यक जीव असंख्यातगुरो हैं। इनसे अनन्तगुरा बुद्धिके बन्धक जीव विशेष ऋधिक हैं। आयुक्तमंके अवस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अनन्तभागवृद्धि और अनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुरो हैं। इनसे असल्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यात-गुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिक वन्यक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुरो हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुस्य होकर असंख्यातगुर्णे हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुण्हानिके वन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर असंख्यातगुरो हैं। इनसे अवक्तन्यपदके बन्धक जीव असंख्यातगुरो हैं। इनसे अनन्तगुणहानिके बन्यक जीव असल्यातगुर्ण हैं। इनसे अनन्तगुणवृद्धिके बन्यक जीव विशेष अधिक हैं। इसी प्रकार आयक समान काययांगी, औदारिककाययांगी, लोभकपाय-वाले जीवोंमें माहनीयकर्म, श्रवज्ञुदर्शनी, भव्य और श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामान्य मनुष्य, पचेन्द्रियद्विक,त्रसद्विक,पाँच मनोयोगी,पाँच वचनयोगी, आभिनि-बोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, चलुदर्शनी, अवधिदर्शनी, सम्यग्दृष्टि, उपशामसम्यग्दृष्टि श्रीर संक्षी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अवस्थितपदके बन्धक जीव असंख्यातगरो हैं।

३६९, मणुसपजन-मणुसिणीसु मणपजन संजद० ओघं। णनिर संखेजगुणं कादन्वं। णिरएसु सत्तणणं क० सवत्थोवा अवट्ठि०। अणंतमागनिष्ठ-हाणी दो नि तु० असं०गु०। असंखेजमागनिष्ठ-हाणी दो नि तु० असं०गु०। एवं उनिर ओघं०। आउ० मुखोघं। एवं णिरयभंगो सन्त्राणं असंखेज-अणंतरासीणं। संखेजरासीणं पि तं चेन। णनिर संखेजं कादन्वं।

३७०. श्रवगद० घादि०४ सन्वत्थोवा अवत्तन्यवं०। अणंतगुणवङ्गी संखेज्जगुणा। अणंतगुणहाणी संखेजगु०। वेद० णामा०-गोदा० सन्वत्थोवा अवत्त०। अणंतगुणहाणी संखेजगु०। अणंतगुणवङ्गी संखेजगु०। एवं सुहुमसंप०। णवरि अवत्त० मोहणीयं च णित्थ।

## एवं वड्डिबंधो समत्तो ।

# अज्भवसाणसमुदाहारो

३७१, अज्यवसाणसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि दुवालस अणियोगद्दाराणि—अवि-मागपिलच्छेदपरूवणा द्वाणपरूवणा अंतरपरूवणा कंडयपरूवणा ओजजुम्मपरूवणा छट्टाण-परूवणा देहुद्वाणपरूवणा समयपरूवणा चड्डिपरूवणा यवमज्झपरूवणा पञ्जवसाणपरूवणा अप्याबद्वगे ति ।

३६६. मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी, मनः पर्ययक्षानी और संयत जीवोमें आधके समानंभंग है इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात गुणे करने चाहिए। नार्राकयोमें सात कर्मों के स्ववस्थित पदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे स्वनन्तभागवृद्धि और स्वनन्तभागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर ससंख्यात गुणे हैं। इनसे असंख्यात भागवृद्धि और असंख्यात भागहानिके बन्धक जीव दोनों ही तुल्य होकर ससंख्यात गुणे हैं। आगे इसी प्रकार आंघके समान जानना चाहिए। आयुक्मका भंग मुलोधके समान है। इसी प्रकार नार्राकयोंके समान सब असंख्यात और अनन्त रासियोंका भंग करना चाहिए। संख्यात रासियोंका भंग भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात गुणा करना चाहिए।

३७०. अपगतवेदी जीवोंमें चार घातिकमांके अवक्तत्र्यपदके बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे अनन्तगुणहृद्धिके बन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सूदमसाम्परायिक संयत जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तत्र्य पद और मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं है। इस प्रकार वृद्धिवन्ध समाप्त हुआ।

## अध्यवसानसमुदाहार

३७१. अध्यवसानसमुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये बारह श्रनुयोगद्वार होते हैं—श्रवि-भागप्रतिच्छेदशरूपणा, स्थानप्ररूपणा, श्रम्तरप्ररूपणा, काण्डकप्रस्थाणा, श्रोजयुग्मप्ररूपणा, षट्स्थान-प्ररूपणा, श्राधस्तनस्थानप्ररूपणा, समयप्ररूपणा, वृद्धिप्ररूपणा, यत्रमध्यप्ररूपणा, पर्यवसानप्ररूपणा और श्रह्पवद्वत्व ।

१ आ॰ प्रतौ मणुसपजा॰ इति पाठः । २. ता० प्रतौ यवमज्ञापरूवणा अप्पाबहुगे इति पाठः ।

३७२. अविमागपलिच्छेदपरूवणदाए एकेकम्हि कम्मपदेसे केविषया अविमाग-पलिच्छेदा ? अर्णता अविभागपलिच्छेदा स्ट्यजीवेहि अर्णतगुणा । एविषया अविभाग-पश्चिद्धेदा ।

विशेषार्थं —यहाँ अनुभागका प्रकरण होनेसे अध्यवसानपदसे अनुभाग अध्यवसानोंका प्रहण किया है। अनुभागवन्धकं कारणभूत ये अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान असंख्यातलोक माण होते हैं। उन्हींका यहाँ मूलमें कहे गये बारह अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर विचार किया है। पट्खण्डा गमके वेदनाखण्डके अन्तर्गत वेदनाभावविधान अनुयोगद्वारकी दूसरी चूलिकामें भी इसका विचार किया गया है। अनुयोगद्वारोंके नाम भी वे ही हैं। विशेष जिज्ञासुओंको यह विषय वहाँसे जान लेना चाहिए।

## अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणा

३७२. अविभागप्रतिच्छेद प्ररूपणाकी अपेदा एक-एक कम्प्रदेशमं कितने अविभागप्रतिच्छेद होते हैं ? अनन्त अविभागप्रतिच्छेद होते हैं जो सब जीवोंसे अनन्तगुरो होते हैं । इतने अविभाग-प्रतिच्छेद होते हैं ।

विशेपार्थ-बुद्धिकं द्वारा एक परमाणुमें स्थित शक्तिका छेद करने पर सबसे जघन्य शक्स्यंश का नाम प्रतिच्छेद हैं। यह शक्त्यंश अविभाष्य होता है, इसलिए इसे अविभागप्रतिच्छेद कहते हैं। प्रकृतमें अनुभाग शक्ति विवक्षित है। कमेके प्रत्येक परमाणुमे इस अनुभागशक्तिको देखने पर वह सब जीवांसे अनन्तगुर्णे अविभागपतिच्छेदोंको लिए हुए हाती है। यद्यपि यह अनुभागशक्ति किसी कर्मपरमाणुमें जघन्य होती हैं और किसी में उन्कृष्ट पर उसमेसे प्रत्येकका सामान्य प्रमाण उक प्रमाण ही है। उदाहरणार्थ-एक शुक्त वस्न लीजिए। उसके किसी एक अंशमें कम शुक्तता होती है भौर किसीमें अधिक। अतएव जिसप्रकार उस वरुमें शुक्त गुण्का तारतम्य दिखाई देता है उसी प्रकार उन कर्मपरमाणुत्रोंमें भी श्रानुभागशक्तिका तारतम्य दिखाई देता है। इससे विदित होता है कि इस तारतम्यका कोई कारण अवस्य होना चाहिए। यहाँ तारतम्यका जो भी निदर्शक है स्थीका नाम अविभागप्रतिच्छेद हैं। ऐसे अविभागप्रतिच्छेद एक एक कर्मपरमाणुमें अनन्त होते हुए भी सब जीवों से अनन्तगुर्ण होते हैं यह उक्त कथनका तात्वर्य है। यहाँ मूलमे वर्गणाप्रहृषणा और स्पर्धक-प्ररूपणाको अविभागप्रतिच्छेदप्ररूपणाके अन्तर्गत लिया है, इसलिए आगे स्थानप्ररूपणाको उरपन करनेके लिए उसका विचार करते हैं - यहाँ इमने एक एक कर्म परमाणुमें अनन्त अविभावतिच्छेद बतलाए हैं। ये सबसे जघन्य अविभाग प्रतिच्छेद हैं। इमीप्रकार दूसरे, तीसरे आदि अनन्त कर्मपरमाणुश्रोंम प्रथम कर्मपरमाणुके समान अविभागप्रतिच्छेद होते हैं, इसलिए इनमेंसे प्रत्येक कर्मपरमाणुकी वर्ग स्त्रीर इन सब कर्मपरमाणुक्रीकी वर्गणा संज्ञा है। यहाँ एक वर्गणामे स्वभव्योंसे अनन्तगुर्णे और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण वर्ग होते हैं। पुनः इनसे एक अधिक अविभागप्रति-च्छेदको लिए हुए अनन्त वर्गीका समुद्रायरूप दूसरी वर्गणा होती है। इसी प्रकार आगे तीसरी आदि वर्गणाएँ एक एक अविभागप्रतिच्छेदके अधिकक्रमसे उत्पन्न करनी चाहिए। ये वर्गणाएँ अभव्योंसे अनन्तगुणीं और सिद्धोंक अनन्तवें भागप्रमाण होती हैं जो मिलकर एक स्पर्धक कहलाती हैं। इन वर्गणाओं में क्रमसे एक-एक अविभागप्रतिच्छेदकी वृद्धि देखी जाती है। अनः क्रमसे स्पर्धा करता है अर्थात् वृद्धि होती है इसलिए इसकी स्पर्धक संज्ञा है। फिर सब जीवोंसे अनन्तगुरो अविभाग-प्रतिच्छेदोंका अन्तर देकर दूसरे स्पर्धककी प्रथम वर्गणाका प्रथम वर्ग लाग चाहिए। अर्थातु प्रथम स्पर्धककी श्रन्तिम बगणाके एक वर्गमें जितने अविभागप्रतिच्छेद हाते हैं उनसे सब जीव राशिकी

२. ता आ० प्रत्यौः-पलिच्छेदो इति पाटः ।

२७३. **हाणपह्न्वणदाए** केविडयाणि हाणाणि १ असंखेजालोगहाणाणि । एविड-याणि हाणाणि ।

३७४. अंतरपरूवणदाए एक्केक्स्स द्वाणस्स केत्रडियं अंतरं ? सन्वजीवेहि अणंतगुणं । एवडियं ' अंतरं ।

३७५. कंडयपरूवणदाए अत्थि अणंतभागपरिविद्धकंडयं। असंखेआभागपरिविद्ध-कंडयं संखेआभागपरिविद्धकंडयं संखेआगुणपरिविद्धकंडयं असंखेजजगुणपरिविद्धकंडयं अणंतगुणपरिविद्धकंडयं।

अपेचा अनन्तगुणं अविभागप्रतिच्छेदोंको लाँघकर दूसरे स्वर्धककी प्रथम वर्गणाके एक वर्गमें प्राप्त होनेवाले अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। यह एक वर्ग है। तथा इसी प्रकार समान अविभागप्रतिच्छेदोंको लिए हुए अभन्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवेंभागप्रमाण वर्ग उत्पन्न करने चाहिए जो सब मिलकर द्वितीय स्वर्धककी प्रथम वर्गणा बनते हैं। फिर आगे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिकके क्रमसे पूर्वोक्त प्रमाण वर्गोको लिए हुए दूसरे स्वर्धककी द्वितीयादि वर्गणाएँ उत्पन्न होतीं हैं। ये वर्गणाएँ भी अभन्योंसे अनन्तगुणी और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण होती हैं। तथा इसी प्रकार तृतीयादि स्पर्धक उत्पन्न करने चाहिए। ये सब स्पर्धक अभन्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवेंभागप्रमाण होते हैं। स्वाहिए । ये सब स्पर्धक अभन्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवेंभागप्रमाण होते हैं।

३७३. स्थानप्ररूपणाकी ऋपेदाः कितने स्थान होते हैं। ऋसंख्यात लोकप्रमाण स्थान होते हैं। इतने स्थान होते हैं।

विशेषार्थं — पहले हम अविभागवितच्छेदोंके निरूपणके प्रसंगसे अभव्योंसे अनन्तगुरो और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण स्पर्धकोंकी उत्पत्तिका निरूपण कर आये हैं। वे सब स्पर्धक मिलकर एक जघन्य स्थान होता है। एक जीवमें एक समयमें जो कर्मका अनुभाग दिखाई देता है उसकी स्थान संज्ञा है। यह स्थान दो प्रकारका है—अनुभागवन्धस्थान और अनुभागसत्त्वस्थान। यहाँ बन्धका प्रकरण होनेसे अनुभागवन्धस्थानका प्रहण होता है। इस हिसाबसे जघन्यस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान तक सब जीवोंके अनुभागवन्धस्थानोंका योग करने पर व असंख्यात लोक-प्रमाण होते हैं।

३७४. अन्तरप्रकृपणाकी अपेचा एक-एक स्थानका कितना अन्तर होता है ? सब जीवोंसे अनन्तगुणा अन्तर होता है। इतना अन्तर होता है।

विशेषार्थ — यहाँ एक स्थानसे दूसरे स्थानके बीच कितना अन्तर होता है इसका विचार किया गया है। बात यह है कि एक स्थानके अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाके एक वर्गमें जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उनसे सब जीवोंसे अनन्तगुर्णे अविभागप्रतिच्छेदोंको लाँघकर अगले स्थानके प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणाके एक वर्गमें अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। इसी प्रकार स्थान स्थान के बीच और प्रत्येक स्थानमें स्पर्धक स्थाक बीच अन्तर जानना चाहिए।

३७४. काण्डकप्रक्रपणाकी अपेना अनन्तभागवृद्धिकाण्डक होता है, असंख्यातभागवृद्धिकाण्डक होता है, संख्यातभागवृद्धिकाण्डक होता है, संख्यातभागवृद्धिकाण्डक होता है, असंख्यातगुणवृद्धिकाण्डक होता है, असंख्यातगुणवृद्धिकाण्डक होता है और अनन्तगुणवृद्धिकाण्डक होता है।

विशेषार्थ—यहाँ काण्डकसे अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण राशि ली गई है। पहते जो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान बतला आये हैं उनमें अगली एक वृद्धिरूप स्थानके प्राप्त होनेके

१. ता प्रती प्वडिया इति पाठः ।

३७६. श्रोज-जम्मपह्रवणदाए अविभागपिलच्छेदाणि कदजुम्माणि, हाणाणि कद-जुम्माणि, कंडयाणि कदजुम्माणि।

३७७. छट्टाणपरूवणदाए अणंतभागपरिवृही काए परिवृही सम्बन्नीवेहि अणंतभागपरिवृही। एविद्या परिवृही। असंखेजमागपरिवृही काए परिवृही असंखेजालोगाः भागपरिवृही। एविद्या परिवृही। संखेजभागपरिवृही। एविद्या परिवृही। संखेजभागपरिवृही। एविद्या परिवृही। संखेजगुणपरिवृही काए० जहण्ण-परिचासंखेजरूणण संखेजगुणपरिवृही एविद्या परिवृही। संखेजगुणपरिवृही काए० जहण्ण-परिचासंखेजरूणण संखेजगुणपरिवृही एविद्या परिवृही। अणंतगुणपरिवृही काए० परिवृही अणंतगुणपरिवृही काए० सम्ब-जीवेहि अणंतगुणपरिवृही। एविद्या परिवृही।

पहले काण्डक प्रमाण पूर्वशृद्धिको लिए हुए स्थान हा लेते हैं। अनन्तगुणशृद्धिरूप स्थानके प्राप्त होने तक यही कम जानना चाहिए। इस प्रकार सन असंख्यात लोक प्रमाण स्थानोंमें अनन्तगुणशृद्धिरूप स्थान काण्डक प्रमाण होते हैं तथा असंख्यातगुणशृद्धि रूप स्थान काण्डक ग्रमाण होते हैं तथा असंख्यातगुणशृद्धि रूप स्थान काण्डकगुणित काण्डक प्रमाण होते हैं। इसी प्रकार पूर्व पूर्व शृद्धिरूप स्थानोंका प्रमाण ले आना चाहिए।

३७६. श्रांजयुरमप्ररूपणाकी भपेक्षा श्रविभागप्रतिच्छेद कृतयुरम होते हैं, स्थान कृतयुरम होते हैं श्रोर काण्डक कृतयुरम होते हैं।

विशेषाथ— त्रां जयुगमप्ररूपणामे त्रां जराब्दका त्रार्थ विषम संख्या लिया गया है और युगम-शब्दका त्रार्थ सम संख्या लिया गया है। उसमें भी कोजके दो भेद हैं— कलियोज और त्रेता- ब्रोज । इसी प्रकार युगमके भी दो भेद हैं— द्वापरयुगम और कृतयुगम । स्पष्टीकरण इस प्रकार है— किसी विविद्यत राशिमें ४ का भाग देनेपर यदि १ शेष रहे तो उस राशिकों किल ब्रांज कहते हैं, यथा १३ । २ शेष रहें तो उस राशिकों द्वापरयुगम कहते हैं, यथा १४ । ३ शेष रहें तो उस राशिकों त्रेता क्षोज कहते हैं, यथा १४ । ३ शेष रहें तो उस राशिकों त्रेता क्षोज कहते हैं, यथा १४ । अभी रहें तो उस राशिकों हिस हिसाबसे विचार करनेपर इन अनुभागस्थानों में व्यविभागप्रतिच्छेद, अनुभागस्थान और काण्डक ये सब राशियाँ कृतयुगमरूप हे यह उक्त कथन का तात्पर्य हैं।

३७७, पट्स्थानप्ररूपणार्का अपेचा अनन्तभागवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप हैं ! सर्व जीव प्रमाण अनन्तका भाग देकर लब्बको उसमें मिलानेमे अनन्तभागवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धिरूप हैं ? असंख्यात लोकका भाग देकर लब्धको उसमें मिलाने पर असंख्यातभागवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धिरूप हैं ? एक कम जबन्य परीतासख्यातका भाग देकर लब्धको विवक्षित राशिमे मिलाने पर संख्यातभागवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं। सख्यातगुणवृद्धि किस संख्यासे वृद्धिरूप हैं ? एक कम जबन्य परीतासंख्यातसे विवच्चित राशिको गुणित करनेपर संख्यातगुणवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं। असंख्यातगुणवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं। असंख्यातगुणवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धिरूप हैं ? असंख्यात लोकोंसे विवच्चित राशिको गुणित करनेपर संख्यात लोकोंसे विवच्चित राशिको गुणित करने पर असंख्यातगुणवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धिरूप हैं ? सब जीवराशिसे विवच्चित राशिके गुणित करने पर अनन्तगुणवृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं। इतनी वृद्धि होती हैं।

विशेषार्थ—यहाँ पट्स्थान प्ररूपणामे उक्त छह वृद्धियों को प्राप्त करनेके लिए सागहार और गुणकार क्या है इसके निर्देशके साथ वृद्धि कितनी होती है यह बतलाया है। मुख्य राशियाँ तीन

४. ता॰ प्रती अणंतय ( भा ) गपरिवर्षु इति पाठः ।

३७८. हेट्टहाणपह्न्वणदाए अणंतमाग्नमिहयं कंडयं गंतूण असंखेळमाग्नमिहयं हु।णं। असंखेळमाग्नमिहयं कंडयं गंतूण संखेळमाग्नमिहयं हु।णं। संखेळमाग्नमिहयं कंडयं गंतूण संखेळमाग्नमिहयं कंडयं गंतूण संखेळमुण्नमिहयं हु।णं। संखेळमुण्नमिहयं कंडयं गंतूण अपंतमुण्नमिहयं कंडयं गंतूण अपंतमुण्नमिहयं हु।णं। अपंतमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण संखेळमाग्नमिहयं हु।णं। असंखेळमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण संखेळमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण असंखेळमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण असंखेळमुण्नमिहयं हु।णं। संखेळमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण अपंतगुण्नमिहयं हु।णं। संखेळजगुण्नमिहयं हु।णं। संखेळजगुण्नमिहयाणं कंडयवग्गं कंडयं च गंतूण अपंतगुण्नमिहयं हु।णं। संखेळजगुण्नस्म हेट्टदो अणंतमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गो वे कंडयवग्गा कंडयं च। असंखेळगुणस्म हेट्टदो असंखेळमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गो वे कंडयवग्गा कंडयं च। असंखेळगुणस्म हेट्टदो अणंतमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गो तिण्णि कंडयवग्गा कंडयं च। अणंतगुणस्म हेट्टदो अणंतमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गा कंडयं च। अणंतगुणस्म हेट्टदो अणंतमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गा कंडयं च। अणंतगुणस्म हेट्टदो अणंतमाग्नमिहयाणं कंडयवग्गा कंडयं च। अणंतगुणस्म हेट्टदो हिंदियाणंतगुणस्म हेट्टदो हिंदियाणंतगुणस्म हेट्टदो हिंदियाणंतगुणस्म हेट्टदो हिंदियाणंतगुणस्म हिंदियाणंतगुणस्म हेट्टदो हिंदियाणंतगुणस्म हिंदियाणंतगुणस्म हिंद

हैं—अनन्त जीवराशि, असंख्यात लोक और एक कम जघन्य परीतासंख्यात । इनमेंसे अनन्तभागबृद्धि लानेके लिए अनन्त जीवराशि भागद्दार है और अनन्तगुणवृद्धि लानेके लिए अनन्तजीव राशि
गुणकार है । असंख्यात भागवृद्धि लानेके लिए असंख्यात लोक भागद्दार है और असंख्यातगुणवृद्धि
लानेके लिए असंख्यात लोक गुणकार है । तथा संख्यातभाग वृद्धि लानेके लिए एक कम जघन्यपरीतासंख्यात भागद्दार है और संख्यातगुणवृद्धि लानेके लिए वही एक कम जघन्य परीतासंख्यात
गुणकार है । तात्पर्य यह है कि किसी विवक्षित अनुभागस्थानमें अनन्तका भाग दीजिए, जो लब्ध
आवे उसे उसीमें मिला दीजिए। यह अनन्तभागवृद्धि है । इसी प्रकार शेप वृद्धियोंका विचार
कर लेना चाहिए।

३७८. अधस्तनस्थानप्रख्वणाकी अपेक्षा काण्डकप्रमाण अनन्तभागवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातभागवृद्धिस्थान होता है। काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातभागवृद्धिस्थान होता है। काण्डकप्रमाण संख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातगुणवृद्धि स्थान होता है। काण्डकप्रमाण संख्यातगुणवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है। काण्डक व्याकाण्डकप्रमाण असंख्यातगुणवृद्धिस्थान जाकर एक अनन्तगुणवृद्धिस्थान होता है। काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातभागवृद्धिस्थान होता है। काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक संख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है। काण्डकप्रमाण असंख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है। तथा काण्डकप्रमाण संख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है। तथा काण्डकप्रमाण संख्यातभागवृद्धिस्थान जाकर एक असंख्यातगुणवृद्धिस्थान होता है। तथा काण्डकप्रमाण असख्यातगुणवृद्धिस्थान काण्डकपन, दो काण्डकपन, तोन काण्डकपन, तीन काण्यकपन, ती

# मागडभहियाणं कंडयो पंचहदो चत्तारि कंडयवग्गावग्गा छक्कंडयवणा चत्तारि कंडयवग्गा कंडयं च ।

काण्डकप्रमाण होते हैं। श्रानन्तगुणवृद्धिक पहले अनन्तभागवृद्धि स्थान वॉच बार गुणित काण्डक, चार काण्डक वर्गावर्ग, छह काण्डकघन, चार काण्डकवर्ग श्रीर काण्डकप्रमाण होते हैं।

विशेषार्थ-अधस्तनस्थान प्ररूपणामे अगले विविच्ति स्थानसे पूर्व पिछले विविक्षित स्थान कितने बार होते हैं यह बनलाया गया है। यहाँ यह प्ररूपणा पाँच प्रकारसे की गई है- र अनन्तर-पूर्वस्थान प्रसाण प्ररूपणा, एकान्तर पूर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, द्वयन्तरपूर्वस्थान प्रमाण प्ररूपणा, ज्यन्तरपूर्वस्थानप्रमाण प्ररूपणा और चतुरन्तरपूर्वस्थानप्रमाण प्ररूपणा। अनन्तरपूर्वस्थानप्रमाण प्ररूपणामें अगले स्थानके एक बार होनेके पहले अनन्तरपूर्वस्थान कितने बार होते हैं यह बतलाया गया है। इस दिसाबसे यह प्ररूपणा पाँच प्रकारकी होती है, क्योंकि कुल स्थान छह हैं, इसिलए प्रथम स्थानका तो कोई अनन्तर पूर्व स्थान होगा ही नहीं, द्वितायादिकके अनन्तरपूर्व स्थान अवस्य होंगे इसलिए ये पाँच कहे हैं। एकान्तरपूर्वस्थानप्ररूणाम एक स्थानके अन्तरसे स्थित पूर्वस्थानक। प्रमाण लिया गया है। यथा - तृतीय स्थानके एक बार होनेके पहले द्वितीय स्थानका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं इत्यादि । यहाँ य एकान्तरपूर्वस्थान चार हैं । द्वधन्तरपूर्वस्थान प्ररूपणामें अगले स्थानके पहले दा स्थानोंके श्रान्तरसे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है। यथा-चतुर्थ स्थानके एक बार होनेके पहले तृतीय और द्वितीय इन दो स्थानोंका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं इत्यादि । यहाँ ये द्वयन्तरपूर्वस्थान तीन है । त्रयन्तरपूर्वस्थानप्ररूपणामं अगले स्थानके पहले तीन स्थानोंके अन्तरमे स्थित स्थानका प्रमाण लिया गया है। यथा--पद्धम स्थानके एक बार होनेके पहले चतुथ, तृतीय और द्वितीय स्थानका अन्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं आदि। यहाँ ज्यन्तरपूर्वस्थान दो है। चतुरन्तरपूर्वस्थानप्रहरणामे अगले स्थानके पहले चार स्थानोंके अन्तरसे स्थित स्थानक। प्रमाण लिया गया है। यथा छटे स्थानके एक बार होनेके पहले मध्यकं सब स्थानोका श्रान्तर देकर प्रथम स्थान कितने बार होते हैं। यह चतुरन्तरपूर्वस्थान एक ही है। यहाँ इस विषयको स्पष्ट रूपमे समझनेक लिए संदृष्टि दी जाती हैं-

| ३३४             | <b>३३</b> ४ | 33x         | ३३४         | <b>३३</b> ४ | <b>३३</b> ४    | ३२४                | ३३४         | 335                 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>३३</b> ४     | <b>३३</b> ४ | ३३४         | 338         | 338         | 332            | ३३४                | <b>३३</b> ४ | <b>३</b> ३ <b>६</b> |
| <b>३</b> ३४     | <b>३३</b> ४ | ३३५         | 338         | <b>३</b> ३४ | 334            | 338                | 338         | ३३७                 |
| 338             | 338         | 34%         | 338         | 338         | 3 <b>3</b> ¥   | 338                | ३३४         | 336                 |
| 338             | 338         | ३३४         | 338         | 338         | ३३४            | 438                | ३३४         | १३६                 |
| <b>રે</b> રે૪ = | 3 3 8       | <b>३३</b> ४ | <b>३</b> ३४ | 338         | <b>३३</b> ४    | <b>३३</b> ४        | 338         | ३३७                 |
| <b>३३४</b>      | <b>३३</b> ४ | 33%         | ३२४         | <b>३३</b> ४ | <b>३३</b> ४    | <b>३३</b> ४        | ३३४         | ३३६                 |
| 338             | 338         |             | 338         | <b>३</b> ३४ | <b>३</b> ३४    | ેં <b>રે</b> રેષ્ઠ | 3,88        | . ३३६               |
| <b>३३४</b>      | 338         | 33x         | ३३४         | 338         | ે <b>ર</b> રૂપ | <b>३३</b> ४        | 338         | ३३८                 |

इस संदृष्टिमें '३' से अनन्तभागवृद्धि '४' से असंख्यातभागवृद्धि है से संख्यातभागवृद्धि है से संख्यातगुणवृद्धि ७ से असंख्यातगुणवृद्धि और ८ से अनन्तगुणवृद्धि लो है। तथा काण्डकका प्रमाण दो बार लिया है। इस संदृष्टिक देखनेसे विदित होता है कि प्रत्येक अनन्तरपूर्ववृद्धि अगली वृद्धिके प्राप्त होने तक काण्डकप्रमाण अर्थान दो बार हुई है। एकान्तर पूर्व वृद्धि काण्डकवर्ग और काण्डक प्रमाण (६ बार) हुई है। द्वयन्तरपूर्ववृद्धि काण्डकघन, दो काण्डक वग और काण्डक प्रमाण (१न बार) है। ज्यन्तरपूर्ववृद्धि काण्डकवर्गावर्ग, तीन काण्डकघन, तीन काण्डकवर्ग और काण्डकप्रमाण (५४ वार) हुए है। तथा चतुरन्तरपूर्ववृद्धि पाँच ब र गुण्यित काण्डक, चार काण्डक वर्गावर्ग, छह काण्डक वन, चार काण्डकवर्ग और काण्डक प्रमाण (१६२ बार) हुई है।

- ३७९. समयपरूवणदाए चदुसमइयाणि अणुभागबंधज्झात्रसाणद्वाणाणि असंखेजजा लोगा। एवं पंचसमइ० छस्पमइ० सत्तसमइ० अद्वसमइ० उविश् सत्तसमइ० छस्समइ० पंचसमइ० चदुसमइ० तिण्णिसमइ० विसमइ०।
- ३८०. एत्थ अप्पाबहुगं । सन्वत्थोवाणि अद्वसमइयाणि अणुभागबंधन्स्वतसाणः होणाणि । दो वि पासेसु सत्तसमइगाणि अणुभागवंधन्झवसाणहाणाणि [दो वि तुल्लाणि] असंखेन्जगुणाणि । दो वि पासेसु छस्समइ० अणुभा०बंधन्झ० असं०गु० । दो वि पासेसु पंचसमइ० अणु०बंधन्झ० असं०गु० । एवं चदुसमइ० उवि तिसमइ० विसमइ० अणु०बंधन्झ० असंवेन्जगुणाणि ।
- ३८१. सुहुमअगणिकाइया पवेसेण असंखेज्जा लोगा । अगणिकाइया असंखेज्जगु०। कायद्वि० असंखेज्जगु० । अणुभागबंधज्झवसाणद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।
  - ३८२. बह्रिपरूवणदाए [ अत्थि अणंतभागवह्रि-हाणी असंखेज्जभागत्रह्रि-हाणी

३७९. समयप्रह्मपणाकी श्रपेक्षा चार समयवाल श्रनुभागबन्धाध्यवसान स्थान श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं, इसी प्रकार पाँच समयवाले, छह समयवाले, सात समयवाले श्रीर श्राठ समयवाले तथा इनके श्रागे सात समयवाले, छह समयवाले, पाँच समयवाले, चार समयवाले, तीन समयवाले श्रीर दो समयवाले श्रनुभागवन्धाध्यवसान स्थान जानने चाहिए।

विशेषार्थं -- जघन्य अनुभागबन्धस्थानोंसे लेकर उरकृष्ट अनुभागबन्धस्थान तक ये जो असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थान हैं इन्हें एक पंक्तिमें स्थापित कर देखने पर उनमेसे जो अवस्तन असंख्यात लोकप्रमाण स्थान हैं वे चार समयवाले हैं। उनसे आगेके असंख्यात लोकप्रमाण स्थान पाँच समयवाले हैं। इसी प्रकार दो समयवाले असंख्यात लोकप्रमाण उत्कृष्ट स्थानोंके प्राप्त होने तक जानना चाहिए। यह इनका उत्कृष्ट बन्धकाल कहा है। जघन्य बन्धकाल सक्का एक समय है।

३८०. यहाँ श्रन्पबहुत्व हैं — आठ समयवाले अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान सबसे थोड़े हैं। इनते दोनों ही पार्श्वोंमें सात समयवाले श्रनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर समान होते हुए श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे दोनों ही पार्श्वोंमें छह समयवाले श्रनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर समान होते हुए श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे दोनों ही पार्श्वोंमें पाँच समयवाले श्रनुभागबन्धाध्यवसान स्थान परस्पर समान होते हुए असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार चार समयवाले, तथा श्रागे तीन समयवाले और दो समयवाले श्रनुभागबन्धाध्यवसान स्थान उत्तरात्तर श्रसंख्यातगुणे हैं।

३८१. सूदम अन्निकः यिक जीव प्रवेशकी अपेदा असंख्यात लोकप्रमाण हैं। इनसे अप्रिकायिक जीव असंख्यातगुणे हैं। इनसे इन्हींकी कायस्थित असंख्यातगुणी है। इनसे अनुभाग-बन्धाध्यवसानस्थान असंख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—यहाँ श्राठ आदि समयवाले अनुभागवन्धाध्यवसानस्थानोंका अरुपबहुत्व देनेके बाद यह अरुपबहुत्व देनेका प्रथम कारण तो यह है कि इन आठ आदि समयवाले अनुभागवन्धाध्यवसानस्थानोंके अरुपबहुत्वमें गुणकार राशि अप्रिकायिक जीवोंकी कायस्थित ली गई है। दूसरे ये अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान अप्रिकायिक जीवोंकी कायस्थित सी असंख्यातगुणे हैं यह बतलाना भी इस अरुपबहुत्वका प्रयोजन है।

३८२. वृद्धिप्ररूपणाकी अपेक्षा अनन्तभागवृद्धि-हानि, असंख्यातभागवृद्धि-हानि, संख्यात-

संसेज्जभागविहु-हाणी संसेज्जगुण-विहुहाणी असंसेज्जगुणविहु-हाणी अणंतगुणविहु-हाणी। पंचवहुरी पंचहाणी जह० एग०, उक्क० आवित्रि० असंसे०। अणंतगुणवहुरी अणंतगुणहाणी जह० एगसमयं, उक्क० अंतोग्रहुत्तं।

३८३. जनमज्झपरूवणदाए अणंतगुणवङ्की अणंतगुणहाणी च यवमज्झं।

३८४. पज्जवसाणपरूवणदाण अणंतगुणस्स उवरि अणंतगुणं भविस्सदि ति पज्जवसाणं।

३८५. अप्पाबहुगे ति । तत्य इमाणि दुवे अणियोगहाराणि-अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा च । अणंतरोवणिधाए सन्वत्थोवाणि अणंतगुणब्महियाणि द्वाणाणि । असंखेजजगुणब्महियाणि द्वाणाणि असंखेजजगुणाणि । संखेजजगुणब्म० असं०गुणाणि । संखेजजगुणब्म० असं०गुणाणि । संखेजजभागब्मिव द्वाणाणि असं०गु०। असंखेजजभागब्म० असं०गु०। अणंतमागब्म० असंखेजजगुणाणि ।

भागवृद्धि होनि, संख्यातगुणवृद्धि होनि, असंख्यातगुणवृद्धि होनि, और अनन्तगुणवृद्धि होनि होती है। इनमें से पाँच वृद्धियों और पाँच होनियोंका जघन्य काज एक सण्य है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानिका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहर्त है।

विशेषार्थ—पहले एक एक स्थानमें पट्गुणीवृद्धिका निर्देश कर आये हैं। हानियाँ भी उतनी ही होती हैं। यहाँ इन हानियों भ्रोर वृद्धियोका जयन्य ऋार उत्कृष्ट काल कितना है यह वतलाया गया है।

३=३. यवमध्यप्रहृपणाकी अपेद्मा अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि यवमध्य है।

विशेषार्थ—यवमध्य दो प्रकारका है—काजयवमध्य और जीवयवमध्य। उनमेसे यह काल-यवमध्य है। यद्यपि आठ समयवाले अनुभागवन्याध्यवमान म्थान सबसे थोड़ हैं इत्यादि कथनसे ही कालयवमध्य ज्ञात हो जाता है पर उसमें भी इस वृद्धि और हानिसे यवमध्यका प्रारम्भ और समाप्ति होती है यह बतलानेके लिये यवमध्यप्रक्षपणा अलगमें की गई है। अनन्तगुणवृद्धिसे यव-मध्यका प्रारम्भ होता है और अनन्तगुणहानिसे उसकी समाप्ति होती है यह उक्त सूत्रका ताल्पर्य है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि यवन्ध्यके नीचे और उपर चार, पाँच, छह और सातसमय प्रायोग्य स्थान तथा उपर जो तीन और दोसमय प्रायोग्यस्थान है इन सबका प्रारम्भ अनन्तगुणवृद्धिसे होता है और उनकी समाप्ति अनन्तगुणहानिसे होती है।

३८४. पर्यवसान प्ररूपणाका अपेक्षा अनन्तगुणवृद्धिके उत्तर अतन्तगुणवृद्धि ( नहीं ) होगी यह पर्यवसान है।

विशेषार्थ—सूदम एकेन्द्रिय के जघन्य स्थानसे लेकर पहले जितने स्थान कह आये हैं उनमें प्रत्येक स्थानका आदि अन्तरत्तुण्यवृद्धिरूप होता है। पुनः उसपर पूर्वोक्त विधिसे पाँच वृद्धियाँ होकर उस स्थानका अन्त अनन्तभागवृद्धिरूप होता है। यही उस स्थानका पर्यवसान हे, इसलिए एक स्थानमें अनन्तगुण्यवृद्धिके ऊपर पुनः अनन्तगुणवृद्धि नहीं प्राप्त होती यह इस प्ररूपणाका तात्त्वय है।

३८५. श्रस्पबहुत्वका अधिकार है। उसमे ये दो अनुयोगद्वार होते हैं — श्रमन्तरोपनिधा श्रीर परम्परोपनिधा। श्रमन्तरोपनिधाकी अपेक्षा श्रमन्तगुण्यृद्धि स्थान सबमे थे हे हैं। इनमे श्रसंख्यातगुण्यृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुण्यृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुण्यृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रमन्त-भागवृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं।

३८६. परंपरोवणिधाए सञ्बत्थोवाणि अणंतभागवमिहयाणि द्वाणाणि । असंखेजज-मामब्महि० असं०गु० । संखेजजभागवमिह० संखेजजगु० । [संखेजजगुणवमिहयाणि द्वाणाणि संखेजजगुणाणि । असंखेजजगुणवमिहयाणि द्वाणाणि असंखेजजगुणाणि । अणंतगुणवम-हियाणि द्वाणाणि असंखेजजगुणाणि ।

विशेषार्थ—यद्यपि यह अल्पबहुत्व सब स्थानोंक। आश्रय लेकर स्थित है तथापि यहाँपर एक स्थानके आश्रयसे लेकर अल्पबहुत्वका 'विचार करते हैं, क्योंकि इससे पूरे स्थानोंके आश्रयसे अल्पबहुत्वके विचार करनेमें सुगमता होगी। एक स्थानमें अनन्तगुणवृद्धिस्थान एक होता है इसलिए वह सबसे स्तोक कहा है। इससे असंख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुणकारका प्रमाण एक काण्डक है। इनसे संख्यातगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे इसलिए होते हैं, क्योंकि असंख्यातगुणवृद्धिस्थानोंको एक अधिक काण्डकसे गुणित करने पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। इनसे असंख्यातभागवृद्धिस्थानोंको एक अधिक काण्डकमे गुणित करने पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति हाती है। इनसे असंख्यातभागविद्धिस्थान असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि एक स्थानमें संख्यातभागविद्धिस्थ स्थान असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि एक स्थानमें संख्यातभागविद्धिस्थ स्थान असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि एक स्थानमें होती है। तथा इनसे अनन्तभागवृद्धिस्थान असंक्यातगुणे हैं, क्योंकि एक स्थानमें जितने असंख्यातभागविद्धिस्थ स्थान हैं उन्हें एक अधिक काण्डकसे गुणित पर इन स्थानोंकी उत्पत्ति होती है। यह एक स्थानकी अपेता अल्पबहुत्व है। विचार कर इसी प्रकार सब स्थानोंकी अपेता अल्पबहुत्व घटित कर लेना चाहिए।

३८६. परम्परापितधाकी श्रापेक्षा अनन्तभागवृद्धिस्थान सबसे थांडे हैं। इनसे श्रसंख्यात-भागवृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात-गुणवृद्धिस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातगुणवृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं श्रीर इनसे श्रनन्त-गुणवृद्धिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—यहाँ उक्त छह वृद्धियोंमें परम्परासे कौन वृद्धि कितनी गुणी है इस बातका विचार किया गया है। तात्पर्य यह है कि वृद्धियों की अनन्तभागवृद्धि आदि संज्ञा अनन्तर पूर्वस्थानकी अपेक्षासे हैं। किन्तु परम्परासे इन वृद्धियोंको देखने पर कान वृद्धिस्थान किस वृद्धिस्थानोंसे कितने गुरो हैं इस बातका विचार इस प्ररूपणामें किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि षट्स्थानप्ररूपणामें अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकप्रमाण होनेपर असंख्यातभागवृद्धिस्थान उपलब्ध होता है। यतः ये अनन्तभागवृद्धिस्थान काण्डकमात्र हैं अतः वे सबसे थोड़े कहे हैं। इसके बाद प्रथम असंख्यात-भागवृद्धिस्थानसे लेकर प्रथम संख्यातभागवृद्धिस्थानके प्राप्त होने तक मध्यमें जितने भी अनन्त-भागवद्धिस्थान श्रीर श्रसंख्यातभागवृद्धिस्थान श्राये हैं वे सब परम्परासे श्रसंख्यातभागवृद्धिरूप ही हैं। यतः ये स्थान काण्डकप्रमाण अनन्तभागवृद्धिस्थानोंसे एक अधिक काण्डक गुणित हैं अतः ये असंख्यातगुरो कहे हैं। इसके बाद प्रथम संख्यातभागवृद्धिस्थानमे लेकर प्रथम संख्यात-गुणवद्भिस्थानके प्राप्त होनेके पूर्व ही बीचके अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि और संख्यातभाग-वृद्धिरूप सब स्थानोंके उत्कृष्ट संख्यातप्रमाण जानेपर साधिक दुगुना वृद्धि हो जाती है। यतः,ये बीचके संख्यातभागवृद्धिरूपस्थान चत्कृष्ट संख्यातसे कुछ न्यून ही हैं अतः यहा असंख्यातभागवृद्धस्थानोंसे संख्यातभागवृद्धिस्थान संख्यानगुणे कहे हैं। इसके आगे ये संख्यातगुणवृद्धिस्थान वाद्ध होकर जवन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेदोंका जितना प्रमाण हो उतने बार जाकर प्रथम असंख्यातगुण-वद्धिस्थान उत्पन्न होता है। अब यदि यहाँ उत्पन्न हुए प्रथम असंख्यातगुणवृद्धिस्थानको छोड़कर इसके पूर्व संख्यातभागवृद्धिरूप अन्तिम स्थानमे लेकर यहाँ तकके इन बीचक स्थानोंका संकलन किया जाय तो वे संख्यातभागवद्धिस्थानोंसे संख्यातगुरो ही उपलब्ध होते हैं, अतः यहाँ संख्यात-

जोवसमुदाहारो

३८७. जीवसमुदाहारे ति तत्थ इमाणि अहु अणिशोगहाराणि—एयहाणजीव-पमाणाणुगमो णिरंतरहाणजीवपमाणाणुगमो सांतरहाणजीवपमाणाणुगमो णाणाजीव-कालपमाणाणुगमो वङ्किपरूवणा जवमज्झपरूवणा फोसणपरूवणा अप्पावहुए ] ति ।

३८८. एयद्वाणजीवपमाणाणुगमेण एकेकम्म द्वाणे जीवा अणंता ।

३८६. णिरंतरहाणजीवाणुगमेण जीवेहि अविरहिदाणि हाणाणि ।

३६०. सांतर० जीवेहि अविरहिद।णि द्वाणाणि ।

३९१. णाणाजीवकालाणुगमेण एकेकिम्ह द्वाणिम्ह णाणाजीवो केविरं कालादो होदि ? सञ्बद्धा ।

भागवृद्धिस्थानोंसे संख्यातगुणवृद्धिस्थान संख्यातगुणे कहे हैं। इसके आगे जा प्रथम असंख्यातगुणवृद्धिस्थान उत्पन्न हुआ है उससे लेकर अंगुलके असख्यातवेंभागगुणे स्थान जाने तक बीचमें जितने भी अनन्तरापिनधाकी अपेका अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि और संख्यातगुणवृद्धिक्प स्थान उपलब्ध होते हैं वे सब परस्परापिनधामे असंख्यातगुणवृद्धिको लिए हुए ही है। यतः ये स्थान संख्यातगुणवृद्धिस्थानोंसे असंख्यातगुणे कहे हैं। इसके आगे सब असंख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्थानोंसे जो अनन्तरापिनधाको अपेका अनन्तभागवृद्धि आदि स्थान है वे सब परस्परापिनधाकी अपेका अनन्तगुणवृद्धिको लिए हुए ही हैं। यतः ये असंख्यातगुणे हैं अतः यहाँ असंख्यातगुणवृद्धिस्थानोंसे अनन्तगुणवृद्धिस्थान असंख्यातगुणे कहे हैं।

## जीवसमुदाहार

३८७. श्रव जीवसमुदाहारका प्रकरण हैं । उसमें ये त्राठ श्रनुयोगद्वार होते हैं —एकम्थान-जीवप्रमाणानुगम, निरन्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगम, नानाजीवकाल-प्रमाणानुगम, वृद्धिप्रहूपणा, यवमध्यप्रहूपणा, स्पर्शनप्रहूपणा श्रीर श्रह्पबहुन्व ।

३८८. एकस्थानजीवप्रमाणानुगमकी अपेक्षा एक एक स्थानमें जीव अनन्त हैं।

विशेषार्थ — सब अनुभागवन्धस्थान असंख्यात लोकप्रमाध हैं। उनमेसे प्रत्येक स्थानमें कितने जीव होते हैं यह इस अनुयोगद्वारमें बतलाया गया है। इसमें प्रत्येक स्थानमें अनन्त जीव होते हैं ऐसा निर्देश किया है सो यह प्ररूपणा स्थावर जीवोंकी मुख्यतासे जाननी चाहिए। त्रस जीवोंकी अपेदा विचार करनेपर प्रत्येक स्थानमें त्रस जीव कमसे कम एक, दो या तीन और अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं।

३-६. निरन्तरस्थानजीवृप्रमाणानुगमकी अपेक्षा जीवोंसे युक्त सब स्थान हैं।

विशेषार्थ—ये जो असंख्यातलांकप्रमाण अनुभानवन्धस्यान बतलाये हैं उनमेंसे प्रत्येकमें स्थावर जीव पाये जाते हैं इसलिए इस अपेन्नासे कोई भी स्थान जीवोंसे रहित नहीं होता। किन्तु जस जीवोंकी अपेक्षा इन स्थानोंमेसे कमसे कम एक, दो या तीन स्थान जीवोंसे युक्त होते हैं और अधिक आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जीवोंसे युक्त होते हैं।

३६० सान्तरस्थानजीवप्रमाणानुगमकी ऋषेत्रा जीवोंसे युक्त सब स्थान हैं।

विशेषार्थ — यह पहले ही बतला आये हैं कि जितने अनुभागबन्धम्थान होते हैं उन सबसं स्थावर जीव उपलब्ध होते हैं, अत: स्थावर जीवोंकी अपेक्षा एक भी मान्तरस्थान उपलब्ध नहीं होता। किन्तु त्रसजीवोंकी अपेक्षा विचार करनेपर जीवोंसे रहित कमने कम एक, दो या तीन स्थान सान्तर होते हैं और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण स्थान सान्तर होते हैं।

३६१. नानाजीवकालप्रमाणानुगमकी श्रपेक्षा एक एक स्थानमे नाना जीवोंका कितना काल है ? सब काल है ।

- ३६२. विष्ठुपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदाराणि अणंतरोवणिधा परंपरो-विणधा च। अणंतरोवणिधाए जहण्णए अज्झवसाणहाणे जीवा थोवा। विदिए अज्झवसाण-हुाणे जीवा विसेव। एवं विसेसाधिय। विसेव। तिदए अज्झवसाणहाणे जीवा विसेव। एवं विसेसाधिय। विसेसाधिय। विसेसाधिय। विसेसाधिया। याव यवमज्झं। तेण परं विसेसहीणा। एवं विसेसहीणा विसेसहीणा याव उक्कस्सयं अज्झवसाणहाणं ति।
- ३६३. परंपरोवणिघाए जहण्णअञ्झवसाणहाणेहिंतो तदो असंखेज्जा लोगा गंत्ण दुगुणविद्धिता । एवं दुगुणविद्धिता दुगुणविद्धिता याव यवमज्झं । तेण परं असंखेज्ज-लोगं गंत्ण दुगुणहीणा । एवं दृगुणहीणा दुगुणहीणा याव उक्कस्सयं अञ्झवसाणहाणं चि । एयजीवज्झवसाणदुगुणविद्धि-हाणिहाणंतरं असंखेज्जा लोगा । णाणाजीवज्झवसाण-दुगुणविद्धि-हाणिहाणंतराणि आवित्वि असं । णाणाजीवज्झवसाणदुगुणविद्धि-हाणिहाणंतराणि थोवाणि । एयजीवज्झवसाणदुगुणविद्धि हाणिहाणंतराणि असंखेजजगुणाणि ।

विशेषार्थ — इन सब श्रमुभागवन्धस्थानों में यह काल स्थावर जीवोंकी मुख्यतासे बतलाया गया है। त्रस जीवोंकी अपेदा विचार करनेपर एक एक स्थानमें त्रस जीवोंके रहनेका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि यद्यपि एक स्थानमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल आठ समय ही है पर निरन्तर कमसे एकके बाद दूसरा जीव उस स्थानकों प्राप्त करता रहे तो आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक एक स्थानमें त्रस जीवोंका सद्भाव देखा जाता है।

३६२. वृद्धिप्ररूपणाकी अपेक्षा उसमें ये दो अनुयोगद्वार होते हैं — अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा। अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जधन्य अध्यवसानस्थानमं जीव सबसे स्तोक हैं। इससे द्वासरे अध्यवसानस्थानमं जीव विशेष अधिक हैं। इससे तीसरे अध्यवसानस्थानमं जीव विशेष अधिक हैं। इसीप्रकार यवमध्यके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थानमें जीव विशेष अधिक विशेष अधिक हैं। तथा उससे आगे उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थानमें जीव उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेष हीन हैं।

विशेषार्थ—जघन्य अनुभागवन्धाध्यवसानस्थान अतिविशुद्धिके बिना हो नहीं सकता श्रोर अतिविशुद्धिको लिए हुए जीव बहुत थोड़े होते हैं, इस्रलिए जघन्य अनुभागवन्धाध्यवसान स्थानमें सबसे थाड़े जीव कहे हैं। आगे यवमध्यतक व विशेष अधिकके कमसे बहते जाते हैं और यवमध्यके बाद वे विशेष श्रधिकके कमसे हीन हीन होते जाते हैं।

३६३. परम्परापिनिधाकी अपेचा जो जघन्य अध्यवसानस्थान हैं उससे असंख्यात लोक-प्रमाण स्थान जाकर वे जीव दूनी युद्धिका प्राप्त होते हैं। इसीप्रकार यवमध्यतक दूने दूने होते गये हैं। उससे आगे असंख्यात लोकप्रमाण स्थान जाकर वे दूने हीन होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट अध्य-वसानस्थानके प्राप्त होनेतक वे दूने-दूने हीन होते जाते हैं। एक जीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धिद्विगुण-हानिस्थानान्तर असंख्यात लोकप्रमाण हैं। नानाजीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर आविलके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नानाजीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं। इनसे एक जीव अध्यवसानद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं।

१. ता॰ आ॰ प्रत्योः जहण्णिष इति पाठः । २. ता॰ आ॰ प्रत्योः उक्कस्सियं इति पाठः । १. ता॰ प्रतौ अवदिवि॰ आ॰ प्रतौ अवदि॰ इति पाठः ।

३६४. यवमन्झपरूत्रणदाए द्वाणाणं असंखेनजदिमागे यवमन्झं। यवमन्झस्स हेट्टदो द्वाणाणि थोवाणि। उवरि द्वाणाणि असंखेनजगुणाणि।

३६५. फोसणपरूवणदाए तीदे काले एयजीवस्स उक्कस्सए अज्झवसाणहाणे फोसणकालो थोवो । जहण्णए अज्झवसाणहाणे फोसणकालो असं०गुणो । कंडयस्स फोसणकालो तत्तियो चेव । यवमज्झे फोसणकालो असं०गुणो । कंडयस्स उविर फोसणकालो असं०गुणो । यवमज्झस्स हेट्टदो कंडयस्स उविर फोसणकालो असं०गुणो । यवमज्झस्स हेट्टदो कंडयस्स उविर फोसणकालो असं०गुणो । यवमज्झस्स हेट्टदो फोसणकालो तित्तियो चेव । यवमज्झस्स उविर फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्स हेट्टदो फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्स उविर फोसणकालो विसेसाधियो । कंडयस्स उविर फोसणकालो विसेसाधियो ।

३६४. यवमध्यप्ररूपणाकी ऋषेत्रा सब स्थानोंकं ऋसंख्यातवें भागमें यवमध्य होता है। यवमध्यके नीचेकं स्थान स्तोक हैं। इनसे ऊपरकं स्थान असख्यातगुर्णे हैं।

विशेषार्थ—नीचे चार समयवाले स्थानोंसे लंकर उपिम दो समयवाले स्थानोंके असंख्यातवें भागप्रमाण जाकर यवमध्य होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस हिसाबसे यवमध्यके नीचेके स्थान स्ताक होते हैं श्रीर इनसे उपिस स्थान श्रमख्यातगुणे होते हैं।

३६५. स्पर्शनप्ररूपणाकी अपेक्षा अतीत कालमे एक जीवका उत्कृष्ट अध्यवसानस्थानमें स्पर्शनकाल स्तोक है। इससे जघन्य अध्यवसानस्थानमें स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है। काण्डकका स्पर्शनकाल उतना ही है। इससे यवमध्यमे स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है। इससे काण्डकके उत्पर स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है। इससे काण्डकके उत्पर स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है। इससे यवमध्यके नीचे और काण्डकके उत्पर स्पर्शनकाल असंख्यातगुणा है। इससे यवमध्यके उत्पर स्पर्शनकाल विशेष अधिक है। इससे काण्डकके नीचे स्परानकाल विशेष अधिक है। इससे काण्डकके उत्पर स्परानकाल विशेष अधिक है। इससे सब स्थानांमें स्परानकाल विशेष अधिक है।

विशेपार्थ—यहां चतुःसमयिक आदि स्थानोंमंस्रे किस स्थानको एक जीवने कितने काल तक स्पर्श किया है, इसका विचार किया गया है। इसीका ज्ञान करानेके लिए यहाँ अरूपबहुत्व दिया गया है। उसका खुलासा इस प्रकार है—

उत्कृष्ट अध्यवसान स्थान द्विसम्यिक है। इसका स्वर्शनकाल सबसे थाड़ा कहा है। जघन्य अध्यवसानस्थान प्रारम्भका चतुःसम्यिक है। इसकी काण्डक संज्ञा भी है। इसका स्वर्शनकाल द्विसम्यिकसे असंख्यातगुण कहा है। अगले चतुःसम्यिककी भी काण्डक संज्ञा है। इसका स्वर्शनकाल पहले चतुःसम्यिकके समान कहा है। अगले चतुःसम्यिककी यवमध्य संज्ञा है। इसका स्वर्शनकाल चतुःसम्यिकसे असंख्यातगुण। कहा है। यवमध्यसे पूर्वक और काण्डकसे आगेके ५, ६ और ७ सम्यिक स्थान हैं। इनका स्वर्शनकाल आठसम्यिक स्थानसे असंख्यातगुणा कहा है। यवमध्यसे आगेके और काण्डकसे पहलेक ७, ६ और ६ सम्यिक स्थानों का स्वर्शनकाल पिछले ६, ६ और ७ सम्यिक स्थानोंक स्वर्शनकाल करावर कहा है। इससे यवमध्यसे आगेके अर्थात् ७, ६, ५, ४, ३, ३ सम्यिक स्थानोंका स्वरानकाल विशेष अधिक कहा है। इससे काण्डक अर्थात् अगले चतुः-सम्यक्षे पहलेके अर्थात् ४, ६, ७, ८, ७, ६, ४ और ४ सम्यिक स्थानोंका स्वरानकाल विशेष अधिक कहा है। इससे प्रारम्भके काण्डकसे आगेके अर्थात् ४, ६, ७, ८, ७, ६, ५, ३ और २

आ• प्रतौ यवमञ्चस्स उर्वार कंडयस्स हेहदो फोसणकाळो इति पाठः ।

३९६. अप्पाबहुगे ति सन्वत्थोवा उक्षस्सए अन्झवसाणद्वाणे जीवा। जहण्णए अन्झवसाणद्वाणे जीवा असं०गुणा। कंडए जीवा तित्तया चेव। यवमन्झे जीवा असं०गुणा। कंडयस्स उविं जीवा असं०गुणा। यवमन्झस्स उविं कंडयस्स हेट्टदो जीवा असं०गुणा। कंडयस्स उविं यवमन्झस्स हेट्टदो जीवा तित्तया चेव। यवमन्झस्स उविं जीवा विसे०। कंडयस्स हेट्टदो जीवा विसे०। कंडयस्स हेट्टदो जीवा विसे०। कंडयस्स उविं जीवा विसे०। सन्वेस हाणेसु जीवा विसेसाधिया।

## एवं जीवसमुदाहारे ति समत्तमणियोगद्दाराणि । एवं मृलपगदिअणुभागवंधो समत्तो ।

समियक स्थानोंका स्परानकाल विशेष अधिक कहा है। श्रीर इससे सब स्थानोका अर्थात् ४, ४, ६, ७, ८, ७, ६, ४, ४, ३ और २ समियक स्थानोंका स्परानकाल विशेष अधिक कहा है।

३६६. श्रन्पबहुत्वकी श्रपेच। उत्कृष्ट श्रध्यवमानस्थानमे जीव सबसे स्तांक हैं। इनसे जघन्य श्रध्यवसानस्थानमे जीव श्रसंख्यातगुर्गे हैं। काण्डकके जीव उतने ही हैं। इनसे यवमध्यके जीव श्रसंख्यातगुर्गे हैं। इनसे यवमध्यके जपर श्रीर काण्डकके नीचे जीव श्रसंख्यातगुर्गे हैं। इनसे यवमध्यके उपर श्रीर काण्डकके नीचे जीव श्रसंख्यातगुर्गे हैं। काण्डकके उपर श्रीर यवमध्यके नीचे जीव उतने ही हैं। इनसे यवमध्यके उपर जीव विशेष अधिक हैं। इनसे काण्डकके नीचे जीव विशेष श्रधिक हैं। इनसे काण्डकके उपर जीव विशेष श्रधिक हैं।

इस प्रकार जीवसमुदाहार त्रानुयोगद्वार समाप्त हुत्रा । इस प्रकार मूलप्रकृति स्थितिबन्ध समाप्त हुत्रा ।

# २ उत्तरपगादिअणुभागवंधो

३९७. एत्तो उत्तरपगिदअणुभागवंधो पुन्वं गमिणजो । तत्थ इमाणि दुवे अणि-योगद्दाराणि णादन्वाणि भवंति । तं जहा-णिसेगपह्रवणा फद्धयपह्रवणा च ।

# णिसेयपरूवणा

३९८. णिसेगपरूवणदाए णाणावरणीय०४-दंसणावरणीय०३-सादासाद०-चदुसंज०-णवणोक०३-चदुआउ० सन्वाओ णामपगदीओ णीजुन्नागोदं पंचंतराइगाणं देसघादिफह्याणं आदिवग्गणाए आदिं कादृण णिसेगो। उविरं अप्पिडिसिद्धं। केवल-णाणा०-छदंसणा०-वारमकसायाणं सन्वधादिफद्धयाणं आदिवग्गणाए आदिं कादृण णिसेगो। उविरं अप्पिडिसिद्धं। मिन्छत्तं यम्हि सम्मामिन्छत्तं णिहिदं तदो अणंतरं सन्वधादिफह्याणं आदिवग्गणाए आदिं कादृण णिसगो। उविरं अप्पिडिसिद्धं।

एवं णिसेगपरूवणा ति समत्तमणियोगद्दारं।

२ उत्तरप्रकृति अनुभागबन्ध

३६७. इससे आगे उत्तरप्रकृति अनुमागबन्ध पहलेके समान जानना चाहिये। उसमे ये दो अनुयोगद्वार ज्ञातच्य हैं। यथा—निपेकप्ररूपणा और स्पर्धकप्ररूपणा।

#### निपेकप्ररूपणा

३६८. निपंकप्ररूपणाकी अपेद्या चार ज्ञानावरणीय, तीन दर्शनावरणीय, सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार सज्वलन, नी नोकपाय, चार आधु, सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ, नीचगांत्र, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय इनके देशघाति स्पर्धकोंकी आदि वर्गणासे लेकर निषेक होते हैं। और व आगे बरावर चले गये हैं। केवलज्ञानावरण, छह दर्शनावरण और वारह कपायोंके सर्वघाति-स्पर्धकोंकी आदि वर्गणासे लेकर निपंक हाते हैं। और व अन्ततक वरावर चले गये हैं। मिध्यात्वके जहाँ पर सम्यग्निध्यात्व समाप्त होना हं वहाँ से आगे सर्वघाति स्पर्धकोंकी प्रथम वर्गणासे लंकर निषेक होते हैं और व आगे वरावर चले गये हैं।

विशेषार्थ—कर्मसिद्धान्तके नियमानुसार प्रत्येक कर्मकी निषेक रचना जिस कर्मकी जितनी स्थिति होती है उसके अन्ततक पाई जाती है। साधारणतः कर्म दो भागोंमें विभक्त हैं—सर्वधाति और देशधाति। यह विभाग अनुभागवन्धकी मुख्यतासे किया गया है। इसलियं इन दोनों प्रकारके कर्मोंके निषेक प्रथम समयसे लेकर अन्ततक पायं जाते हैं। मिथ्यात्वकर्मकी छांड़कर शेष जितने कर्म हैं उन सबकी यह व्यवस्था जाननी चाहियं। मात्र मिथ्यात्वकर्मकी व्यवस्थामें कुछ अन्तर है। उपशामसम्यक्त्वरूप परिणामोंके कारण जब मिथ्यात्वके तीन विभाग हो जाते हैं तब अनुभागकी अपेक्षा लताभाग और दाक्का कुछ भाग सम्यक्त्वरूप परिणामोंके वार कर्मविश्व होता है। इसके आगे दाक्का कुछ भाग सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीयको प्राप्त होता है। इसके आगे दाक्का कुछ भाग सम्यग्मिथ्यात्वमोहनीयको प्राप्त होता है। इसी कारणसे यहाँपर जहाँ सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभाग समाप्त होता है उससे आगेका भाग मिथ्यात्व मोहनीयका कहा है।

इसप्रकार निषेकप्ररूपणा अनुयोगद्वार समाप्त हुआ।

१ ता० प्रतौ गमण्णिजं इति पाटः । २ ता० प्रतौ णवरि णोकसा० इति पाटः ।

## फद्दयपरूवणा

३९९. फद्दयप्रवाराए अणंताणंताणं अविभागपिलच्छेदाणं समुदयसमागमेण एगो वग्गो भवदि । एवं मृलपगिदमंगो काद्व्यो ।

४००. एदेण अद्वपदेण तत्थ इमाणि चदुवीसमणियोगद्दाराणि—सण्णा सन्वबंधो णोसन्त्रबंधो एवं याव अप्पाबहुगे ति । भुजगार० पदिणक्खेओ विद्वबंधो अन्झवसाण-समुदाहारो जीवसमुदाहारे ति ।

## १ सण्णा

४०१. तत्थ वि सण्णा दुविधा — चादिसण्णा द्वाणसण्णा च। चादिसण्णा णाणवर०४—दंसणा० ३ स्चदुसंज०-णवणोक०-पंचंतरा० उक्तस्सअणुभागवंधो सन्वधादी। अणुक्तस्स-अणुभागवंधो सन्वधादी वा देसघादी वा। जहण्णश्रो अणुभागवंधो देसघादी। अजहण्णश्रो अणुभागवंधो देसघादी वा सन्वधादी वा। केवलणाणा०-छदंसणा०-मिन्छत्त-बारसक० उक्तस्य-अणुक्तस्स-जह०-अजह०अणुभागवंधो सन्वधादी। सेसाणं सादासाद० चदुआउ० सन्वाशो णामपगदीशो णीचुचा० उक्त०-अणु०-जह०-अज०अणुभाग० अधादी घादिपडिभागो।

# स्पर्द्धकप्ररूपणा

३६६. स्पर्धकप्ररूपणाकी अपेक्षा अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेदोंक समुदायसे एक वर्ग निष्पन्न होता है। इसीप्रकार मूलप्रकृतिबन्धके अनुसार कथन करना चाहिये।

४००. इस अर्थपदके अनुसार वहाँपर ये चीवीस श्रनुयोगद्वार होते हैं — संज्ञा, सर्वज्ञन्ध श्रीर नोसर्वज्ञन्यसे लेकर श्रन्यबहुत्व तक। भुजगारबन्ध, पद्मिक्षेप, वृद्धिबन्ध, अध्यवसानः समुदाहार श्रीर जीवसमुदाहार।

## १ संज्ञा

४०२. उसमें भी संज्ञा दो प्रकारकी है—घातिसंज्ञा श्रीर स्थानसंज्ञा। घातिसज्ञाकी श्रपेत्। चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संज्वलन, नौ नोकपाय और पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वघाति भी होता है और देशवाति भी होता है। अनुस्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वघाति भी होता है और देशवाति भी होता है। ज्ञान्य अनुभागबन्ध सर्वघाति भी होता है श्रीर देशघाति भी होता ह। केवलज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, मिध्यात्व श्रीर बारह कपाय इनका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, ज्ञान्य श्रीर अज्ञचन्य अनुभागबन्ध सर्वघाति होता है। शेष सातावदनीय, श्रसातावदनीय, चार श्रायु, सब नामकर्मकी प्रकृतियाँ, नीचगात्र और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, ज्ञाचन्य श्रनुभागबन्ध घाति होता है।

विशेषार्थ—यह हम पहले कह आये हैं कि अनुभागबन्ध दो प्रकारका होता है—घाति बौर अघाति। जो जीवके अनुजीवी गुणोंका घात करनेवाला अनुभागबन्ध होता है उसे घाति कहते हैं। तथा जो जीवके प्रतिजीवी गुणोंका घात करनेवाला अनुभागबन्ध होता है उसे अघाति कहते हैं।

१ ता॰ प्रती भुजगारा॰ इति पाठः । २ ता॰ प्रती वि दुस्सण्णा ( सण्णा ) दुविधा इति पाठः । ३ ता॰ आ॰ प्रश्योः दंसणा॰ ४ चतुसंज॰ इति पाठः ।

४०२. हाणसण्णा च णाणावर०[४]-दंसणावर०३-चदुसंज०-पुरिस०-पंचंत० उक्तस्स अणुभाग० चदुहाणियो । अणुक्क० चदुहाणियो वा तिहाणियो वा विहाणियो वा प्यहाणियो वा । जह० अणुभा० एयहाणियो । अज० एयहाणि० वा विहा० वा तिहा० वा विहा० वा विहा० वा । केवलणा०-छदंसणा०-सादासाद०-मिच्छत्त०-बारसक०-अहु-णोक०-चदुआयु० सच्वाओ णाम०पगदीओ णोचुचागो० उक्क० अणुभा० चदुहा० । अजह० विहा० वा । जह० अणुभा० विहा० । अजह० विहाणगो० तिहा० चदुहा०।

याति अनुभागबन्धके दो भेद हैं—देशवाति और सर्ववाति। देशवाति अनुभागबन्ध जीवके अनुजीवी गुणोंका एकदेश यात करता है। इसके उद्यक्षालम जीवका अनुजीवी गुण प्रगट तो रहता है परन्तु वह समल रहता है। उदाहरणार्थ—मितज्ञान मितज्ञानावरणकर्मके देशवाति स्पर्धकोंके उदयसे और सर्ववाति स्पर्धकोंके अनुदयसे होता है। यहाँ मितज्ञानका जो अंश प्रकाशमान है वह मितज्ञानावरणकर्मके सर्ववातिस्पर्धकोंक अनुदयका कार्य है। और जितने अंशमे उसमें सदापता है वह मितज्ञानावरणकर्मके देशवातिस्पर्धकोंक उदयका कार्य है। इससे स्पष्ट है कि सर्ववातिस्पर्धक जीवके अनुजीवी गुणका सामस्त्येन वात वरता है और देशवाति स्पर्धक एकदेश वात करता है। यहाँपर मितज्ञानावरणादि चार ज्ञानावरण, चजुःदर्शनावरण आदिक तीन दर्शनवरण, चार संज्ववन, नौ नांपकाय और पाँच अन्तराय इनमे दोनो प्रकारके स्पर्धकोंका सद्भाव बतलाया है। तथा शेष वातिकर्मोंमें केवल सर्ववाति स्पर्धकोंका सद्भाव बतलाया है। तथा शेष वातिकर्मोंमें केवल सर्ववाति स्पर्धकोंका सद्भाव बतलाया है। तथा शेष वातिकर्मोंमें केवल सर्ववाति स्पर्धकोंका सद्भाव बतलाया है। अवातिकर्मोंका स्पर्धक जीवके अनुजीवी गुणों का सर्वथा घात करनेमें असमथं होता है, इसिलए अवाति कहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवके किसी भी गुणका वात नहीं करता। वात तो वह भी करता है परन्तु अनुजीवी गुणोंका वात नहीं करता इतना अभिशाय उक्त कथनका जानन। चाहिये।

विशेषार्थ — श्रेणी के नौवें गुणस्थानके अन्तिम भागसे एक स्थानिक अनुभागवन्ध सम्भव है। यही कारण है कि चार ज्ञानावरण, तीन दर्शनावरण, चार संववलन, पुरुषवेद और पाँच अन्तरायका ज्ञचन्य, अज्ञचन्य और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध एकस्थानिक भी कहा है। इनके सिवा अन्य कर्मोंका एकस्थानिक अनुभागवन्ध सम्भव नहीं है। इसलिए उनका अनुभागवन्ध एकस्थानिक नहीं कहा है। यद्यपि केवलज्ञानावरण और केवलदर्शनावरणका भी दसवें गुणस्थान तक बन्ध होता है, पर सर्वघाति होनेसे उनका एकस्थानिक अनुभागवन्ध नहीं होता।

# २-७ सब्व-णोसब्वबंधो उक्कस्सादिबंधो य

४०३. यो सो सन्वबंधो० णाम उक्क० अणुक्क० जह० अज० मूलपगदिभंगो कादन्त्रो।

# प्रनि: प्रादि-अणादि-ध्रुव-अद्धुववंधो

४०४. यो सो सादि०४ तस्स इमो णिहेसो-पंचणाणा० णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दुर्गु०-अप्पसत्थवण्ण०४-उवघाद०-पंचंत० उक्क० अणुक्क० जहण्ण० किं सादि०४ १ सादिय-अद्धुवबंधो । अज० किं सादि० ४ १ सादियबंधो वा० ४ । तेजा०-क०-पसत्थ०वण्ण०४-अगु०-णिमि० अणु० चत्तारिभंगो । सेसं तिण्णिपदा सेसाणं च कम्माणं चत्तारिपदा किं सादि० ४ १ सादिय-अदुधुवबंधो ।

# २-७ सर्व नोसर्वबन्ध तथा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट-जधन्य-अजधन्यबन्ध

४०३. जो सर्वबन्ध श्रीर नोसर्वबन्ध है तथा उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य श्रीर अजघन्य बन्ध है उसका भङ्ग मूल प्रकृतिबन्ध के समान जानना चाहिये।

## ८.११ सादि-अनादि-ध्रव-अध्रवबन्ध

४०४ जो सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव बन्ध है उसका यह निर्देश है। उसकी अपेक्षा पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उप-धात और पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और ज्ञयन्य अनुभागवन्ध क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है १ सादि और अध्रुववन्य है। अज्ञयन्य अनुभागवन्ध क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है १ सादि है, अनादि है, अनादि है, ध्रुव है और अध्रुव है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्व और निर्माण के अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके चार भक्क है। इनके शेष तीन पद तथा शेष कर्मोंके चारों पद क्या सादि हैं, अनादि है, ध्रुव हैं या अध्रुव हैं १ सादि और अध्रुव हैं।

विशेषार्थ — पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच ऋन्तराय इन चौदह प्रकृतियोंका क्षपक सूच्मसाम्परायके ऋन्तिम समयमं, चार संज्वलनोंका अनिवृत्तिवाद स्वपकके ऋपनी अपनी बन्धव्यु चिछत्तिके द्यन्तिम समयमं, निद्रा, प्रचला, भय, जुगुरसा, ऋप्रशस्त वर्णचतुरक छौर उप-घातका क्षपक ऋपूर्वकरणके ऋपनी बन्धव्यु चिछत्तिके ऋन्तिम समयमं, चार प्रत्याख्यानावरणका स्थायको प्राप्त होनेवाले देशसंयतके ऋनिन्म समयमे चार ऋप्रत्याख्यानावरणका श्वायिक सम्यक्ष्व और संयमको एक साथ प्राप्त होनेवाले ऋविरतसम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमं, स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अन्त्यानुवन्धी चारका सम्यक्ष्य छौर संयमासंयमको एक साथ प्राप्त होनेवाले मिध्यादृष्टिके ऋन्तिम समयमें जधन्य ऋनुभागवन्ध होता है, यतः वह सादि और अध्रव है, इसलिए इनका अधन्य ऋनुभागवन्ध सादि और अध्रव कहा है। तथा इनके जधन्य ऋनुभागवन्ध के प्राप्त होनेके पहले इन सब प्रकृतियोंका ऋजधन्य ऋनुभागवन्ध होता है जो अपनी ऋपनी व्यु चिछत्तिके पूर्व तक अनादि है और यथायोग्य स्थानमे व्यु चिछत्ति होनेके वाद लौटकर पुनः सन्ध होनेपर सादि है। तथा ध्रव और अध्रव कममे मव्य ऋगरका ऋपका कहा है। तथा इनका खन्धव्य ऋनुभागवन्ध सादि आदिके भेदने चार प्रकारका कहा है। तथा इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्य ऋनुभागवन्ध सादि आदिके भेदने चार प्रकारका कहा है। तथा इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्य चार गतिका पर्याप्त संज्ञी पद्धिन्त्य मिध्यादृष्ट जीव उत्कृष्ट संक्लेश

१ ता • प्रती -बंधो ६ (१) इति पाटः।

# १२ सामित्तपरूवणा

४०५. एत्तो सामित्तस्स कचे तत्थ इमाणि तिण्णि—पचयपरूवणा विपाकदेसी पसत्यापसत्थपरूवणा ति ।

४०६. पचयपरूवणदाए पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-अद्वक०-पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-देवाउ०-देवगिद-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउ-विवय० अंगो०-पसत्थापसत्थवण्ण०४-देवाणुपु०-अगु०४-पसत्थिति०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्पर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चागो०-पंचत०६५ एको एकेकस्स पगदीओ मिच्छत्तपच्यं असंजमपच्यं कसायपच्यं। सादावे० मिच्छत्तपच्यं

परिणामोंसे करता है। यतः इसकी प्राप्ति अन्तर देकर पुनः पुनः सम्भव है स्त्रीर उत्कृष्टके बाद अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य भी इसी प्रकार होता रहता है, अतः इन पूर्वोक्त प्रकृतियोका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य सादि और अधवके भेदसे दो प्रकारका कहा है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलवु और निर्माण इनका च्रपक अपूर्वकरणके अपनी व्युच्छित्तिके अन्तम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है इसलिए वह सादि और अधव होनेसे इन आठ प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका सादि और अध्य कहा है। तथा इनके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धके प्राप्त होनेके पूर्व इन सब प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है जो उपशम श्रेणीमें श्रपनी बन्ध व्युच्छित्तिके पूर्वतक श्रनादि है श्रीर व्युच्छित्ति होनेके बाद लौटकर पुनः इनका श्रनुस्कृष्ट श्रानुभागवन्ध होनेपर वह सादि है। ध्रव और अध्रव भंग पहलेके समान हैं। इस प्रकार इन श्राठ प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धम सादि श्रादि चारों विकल्प घटित हो जानेसे वह चार प्रकारका कहा है। अब रहे इन आठ प्रकृतियों के जयन्य और अजयन्य अनुभाग बन्ध सो इनका जयन्य श्रमुभागवन्ध चारों गतिके मिध्यादृष्टि जीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है। यतः इसकी प्राप्ति अन्तर देकर पुनः पुनः सम्भव है और जघन्यके बाद उसी क्रमसे इनका अजधन्य अनुभाग-बन्ध होता है। अतः इन आठ प्रकृतियोंका जयन्य और अजयन्य अनुभागबन्ध सादि और अध्वके भेदसे दो प्रकारका कहा है। यह सैंनालीस ध्रव बन्धवाली प्रकृतियोंका विचार है। इनके अतिरिक्त जो ७३ अध्रुव बन्धवाली प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध कादाचित्क होनेसे उनके उत्कृष्ट आदि चारों प्रकारके अनुभागबन्ध सादि और अध्वके भेदसे दो प्रकारके होते हैं यह कहा है।

## १२ स्वामित्वप्ररूपणा

४०४. इससे आगे स्वामित्वका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं --प्रत्यय-प्रकृषणा, विपाकदेश और प्रशस्ताप्रशस्तप्रकृषणा।

४०६. प्रत्ययप्ररूपणाकी अपेक्षा पाँच ज्ञानावरण, अह दर्शनावरण, असातावेदनीय, आठ कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शांक, भय, जुगुष्सा, देवायु, देवगित, पक्षेन्द्रयज्ञाति, वैक्रिश्वकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्तसंस्थान, वैक्रिश्वकथाङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त और अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुत्वयुचतुष्क, प्रशस्तविहायागित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, अदिय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, उचगोत्र और पाँच अन्तराय इन पेसठ प्रकृतियोमेसे प्रत्येक प्रकृतिक। बन्ध मिध्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय और

१ ता॰ प्रतौ कचे (१) इति पाठः। २ ता॰ प्रतौ विपाकदेमू० इति पाठः। ३ ता॰ आ० प्रत्योः चदु०वेडव्विय-वेडव्विय० इति पाठः।

असंजमपचयं कसायपचयं जोगपचयं। मिच्छ०-णवुंस०-णिरयाउग०-चदुजादि-हुंड०-असंप०-णिरयाणु०-आदाव०-थावरादि०४ मिच्छत्तपच्चयं। थीणगिद्धि०३-अद्वकसा०-इत्थि०-तिरिक्खा०-मणुसायु०-तिरिक्ख-मणुसग०-ओरालि०-चदुसंठो०-ओरालि० अंगो०-पंचसंघ०-दोआणु०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० मिच्छत्तपच्चयं असं-जमपचयं। आहारदुगं संजमपचयं। तित्थयरं सम्मत्तपच्चयं।

४०७. विपाकदेसो णाम मदियावरणं जीवविषाका । चढु आउ० भवविषाका । पंचसरीर०-छस्संद्वाण-तिण्णिअंगो०-छस्संघड०-पंचवण्ण०-दुगंध - पंचरस०-अद्वप०-अगुरु०-उप०-पर०-आदाउजो०-पत्तेय०-साधार०-थिराथिर-सुभासुभ०-णिमिणं एदाओ पुग्गज्ञविषाकाओ । चढुण्णं आणु० खेत्तविषाका० । सेसाणं मदियावरणभंगो ।

कषायप्रत्यय होता है। सातावेदनीयका बन्ध मिध्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कषायप्रत्यय श्रीर योगप्रत्यय होता है। मिध्यात्व, नपुंसकवेद, नरकायु, नरकगित, चार जाति, हुण्डसंस्थान, असम्प्रा-मास्पाटिकासंहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप श्रीर स्थावरत्रादि चारका बन्ध मिध्यात्वप्रत्यय होता है। स्त्यानगृद्धि तीन, श्राठ कषाय, स्त्रीवेद, तिर्धेक्चायु, मनुष्यायु, तिर्धेक्चगित, मनुष्यगित, औदा-रिकश्रीर, चार संस्थान, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, अपस्त विहा-योगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय और नीचगोत्रका बन्ध मिध्यात्वप्रत्यय श्रीर श्रसंयमप्रत्यय होता है। श्राहारकद्विकता बन्ध संयमप्रत्यय होता है।

विशेषार्थ-मुख्य प्रत्यय चार हैं-मिध्यात्व प्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कपाय प्रत्यय श्रीर योग प्रत्यय । मिथ्यात्वप्रत्यय प्रथम गुणस्थानमें होता है। असंयमप्रत्यय चौथे गुणस्थानतक होता है। कषायप्रत्यय दशवें गुणस्थानतक होता है। श्रीर योगप्रत्यय तेरहवें गुणस्थानतक होता है। जिन प्रकृतियों का बन्ध मिथ्यास्वगुणस्थानमें ही होता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिथ्यास्वप्रस्यय कहा है। जिनका बन्ध चौथे गुणस्थानतक होता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिध्यास्वप्रत्यय श्रीर श्रसंयमप्रत्यय कहा है। जिनका बन्ध दशवें गुणस्थानतक होता है आगे नहीं होता उनको यहाँ मिध्यात्वप्रत्यय. असंयमप्रत्यय श्रीर कषायप्रत्यय कहा है। सातावेदनीयका बन्ध तेरहवें गुण-स्थानतक होता है इसलिये उसे मिध्यात्वप्रत्यय, असंयमप्रत्यय, कपायप्रत्यय श्रीर योगप्रत्यय कहा है। इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका बन्ध संयमके सद्भावमें और तीर्थेद्धर प्रकृतिका बन्ध सम्यक्तवके सद्भावमें होता है। इसलिये इनको तत्तनुप्रत्यय कहा है। यद्यपि मिध्यात्वके रहते हए असंयम. कषाय श्रीर योग श्रवश्य पाये जाते हैं। श्रसंयमके सद्भावम मिध्यात्व पाया जाता है और नहीं भी पाया जाता है। पर कषाय और योग अवस्य पाये जाते हैं। कषायके सद्भावमें पूर्वके दो पाये भी जाते हैं श्रीर नहीं भी पाये जाते हैं। परन्तु योग अवश्य पाया जाना है और यागके सदाबमें पहलेके तीन पाये भी जाते हैं श्रीर नहीं भी पाये जाते हैं। इसलिये यहाँ जिन प्रकृतियोंका मिध्यात्वप्रत्यय बन्ध कहा है उनके बन्धके समय असंयम, कषाय और योग अवश्य होते हैं। मात्र मिध्यात्वकी प्रधानता होनेसे उनका बन्ध मिध्यात्वप्रत्यय कहा है। इसीप्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिये।

४०७. विपाकदेशकी अपेक्षा मितज्ञानावरण जीवविपाको है। चार आयु भवविपाकी हैं। पाँच शरीर, छह संस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, प्रत्येक, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ और निर्माण ये पुद्गलविपाकी प्रकृतियाँ हैं। चार आनुपूर्वी तेत्रविपाकी प्रकृतियाँ हैं। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मितज्ञानावरणके समान हैं।

४०८. पसत्थापसत्थपह्रवणदाए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल-सक०-णवणोक०-णिरयाउ०-दोगदि०-चढुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थवणण०४-दोआणु०-उप०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंतरा० ८२ एदाओ पगदीओ अप्पसत्थाओ । सादावेद०-तिण्णिआउ०-दोगदि०-पंचिदि०-पंचसरीर०-समचदु०-तिण्णिअंगो०-वज्जरिस०-पसत्थवण्ण०४-दोआणु०--उप०-उस्सा०-आदाउजो०-पसत्थ०-तत्त्वय०-उचा०४२ एदाओ पगदीआ पसत्थाओ। एवं पसत्थापसत्थपह्रवणा समत्ता।

विशेषार्थ—ये जो बन्धकी अपेक्षा १२० प्रकृतियाँ बतलाई हैं उनक विपाकका आधार क्या है इस दृष्टिको स्पष्ट करनेके लिए विपाकदेश अधिकार आया है। सब प्रकृतियाँ ४ भागोंमें विभक्त की गई हैं—जीवविपाकी, भवविपाकी, पुद्गलिवपाकी और त्रेत्रविपाकी। जीवके झानादि गुणों और विविध नरकादि अवस्थाओं के हेतुरूपसे जिनका विपाक होता है वे भवविपाकी प्रकृतियाँ हैं। नरक भव आदिके हेतुरूपसे जिनका विपाक होता है वे भवविपाकी प्रकृतियाँ हैं। शरीर, वचन और मनके कारणरूप पुद्गलों को जीवोपयों गी बनाने में जिन प्रकृतियों का विपाक होता है वे पुद्गलिवपाकी प्रकृतियाँ हैं और एक गतिसे दूसरी गति में जाते समय विषहगति जिन प्रकृतियों का विपाक होता है वे त्रेत्रविपाकी प्रकृतियों हैं। यद्यपि रित और अरित आदि बहुत सी जीवविपाकी प्रकृतियों का बी व कण्डक आदि के निमित्तसे विपाक देखा जाता है पर इतने मात्रसे व पुद्गलिवपाकी नहीं कही जा सकतीं, क्यों कि ये खी आदि पदार्थ रित आदिके विपाकमें नाकमें अर्थात् सहकारी कारण हैं, उनके फल नहीं। जब कि शरीरादि पुद्गलिवपाकी प्रकृतियों के ही कार्य हैं, इसिलए रित आदि जीवविपाकी प्रकृतियों से पुद्गलिवपाकी प्रकृतियों से जीवविपाकी प्रकृतियों से पुद्गलिवपाकी प्रकृतियों से ही कार्य हैं, इसिलए रित आदि जीवविपाकी प्रकृतियों से पुद्गलिवपाकी प्रकृतियों से और उनके फलमें महान अन्तर है।

४०८. प्रशस्तापशस्तकी प्ररूपणा करनेपर पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रमातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नौ नोकपाय, नरकायु, दो गित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, उपयात, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि छह, नीचगोत्र और पाँच श्रन्तराय ये व्यासी प्रकृतियाँ श्रप्रशस्त हैं। सातवेदनीय, तीन आयु, दो गित, पश्चेन्द्रियजाति, पाँच शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, तीन आङ्गोपाङ्ग, वजत्रस्थमनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुत्तघु, उपयात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्र ये व्यालीस प्रकृतियाँ प्रशस्त हैं।

विशेषार्थ—यहाँ प्रशस्ताशस्तप्रस्पणामं पाँच ज्ञानावरण आदि ८२ प्रकृतियोंको अप्रशस्त और सातावेदनीय आदि ४२ प्रकृतियोंको प्रशस्त वतलाया है। सो इसका कारण यह है कि अप्रशस्त परिणामोंकी तीन्नतासे पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है। यहाँ प्रकृतियोंके प्रशस्त परिणामोंकी चत्कृहतामें सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है। यहाँ प्रकृतियोंके प्रशस्त और अप्रशस्तका भेद अनुभागकी दृष्टिमें ही किया गया है। तात्वर्य यह है कि जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्य अप्रशस्त परिणामोंसे होता है व प्रशस्त प्रकृतियों हैं। तथा जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्य अप्रशस्त परिणामोंसे होता है व प्रशस्त प्रकृतियों हैं। तथा जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्य अप्रशस्त परिणामोंसे और जयन्य अनुभागवन्य अप्रशस्त परिणामोंसे और जयन्य अनुभागवन्य प्रशस्त परिणामोंसे होता है व अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं। यद्यपि बन्ध प्रकृतियाँ कुल १२० हैं पर यहाँ १२४ गिनाई हैं सो वर्णचतुष्कके प्रशस्त वर्णचतुष्क और अप्रशस्त वर्णचतुष्क ऐसा विभाग करके उनकी दोनों प्रकारकी प्रकृतियों परिगणना की गई हैं, इसलिए कुल प्रकृतियाँ १२० होनेपर भी यहाँ दोनों मिलाकर १२४ प्रकृतियाँ परिगणित की गई हैं।

इसप्रकार प्रशस्ताप्रशस्तप्रस्पणा समाप्त हुई।

४०९.. एदेण अद्वपदेण सामित्तं दुविधं—जह० उक्क० । उक्कस्सए पगदं । दुवि०ओषे० आदे० । ओषे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक००
हुंडसंठा०-अप्पसत्थवणण०४—उप०-अप्पसत्थ०—अधिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्कस्सओ
अणुमागवंधो कस्स० १ अण्ण० चदुगिदियस्स पंचिदियस्स सिण्ण० मिच्छादिहिस्स
सव्वाहि पञ्जचीहि पञ्जचगदस्स सागा०-जा० णियमा उक्कस्ससंकिलिद्वस्स उक्कस्सए
अणुमागवंधे वह० । सादावे०-जस०-उच्चा० उक्कस्सअणुमा० कस्स० १ अण्ण० खवग०
सुद्रुमसंप० चिरमे उक्क० अणु० वह० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ०
मदियावर०मंगो । णवरि तप्पाओग्गसंकिलि० । णिरयाउग-विण्णिजादि-सुद्रुम-अपञ्ज,०साधार० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्णदरस्स मणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्खजोणिणीयस्स वा सव्वाहि पञ्जचीहि० सागा० तप्पाओग्गसंकिलि० उक्क० अणु० वह० ।
तिरिक्ख-मणुसाउ० तं चेव । णवरि तप्पाओग्गविसुद्ध० उक्क० अणु० वह० । देवाउ०
उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० अप्पमच० सागा० तप्पाओग्गविसु० उक्क० अणु०
वहुमाणगस्स । णिरयग०-णिरयाणुपु० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० मणुसस्स वा
पंचिदियतिरिक्खजोणिणी० वा सण्णि० सव्वाहि पञ्ज० सागा०-जागा० णिय० उक्कस्स०
संकि० उक्क० अणुभा० वह० । तिरिक्खगदि-असंपच०-तिरिक्खाणु० उक्क० अणु०

४०६. इस अथपदके अनुसार स्वामित्व दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेदा निर्देश दो प्रकारका है--श्रोध श्रीर श्रादेश। श्रोधसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, मिध्यादृष्टि, सव पर्याप्तियोंके द्वारा पर्याप्तिको प्राप्त हुआ, साकार जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्रोशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावदनीय, यशः कीर्ति और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? चपक सूद्रमसाम्परायसयत और अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान स्नीर चार संहननका भङ्ग मति-ह्मानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि यह तत्प्रायोग्य संक्षेश परिणामवाले जीवके कहना चाहिये । नरकायु, तीन जाति, सूदम, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार जागृत, तत्त्रायोग्य संक्रोश परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट अनभागवन्य करनेवाला, अन्यतर मनुष्य या संज्ञीपक्रोन्द्रयतिर्यक्ष उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी है। तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ तत्प्रा-योग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला जीव कहना चाहिये। देवायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट • अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? संझी सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार जागृत नियमसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करने-बाला अन्यतर मनुष्य या पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च उक्त दो प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। कस्स० ? अण्ण० देव-णेरइगस्स मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० अणु वहु० । मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु० उक्क० अणु भा० कस्स० ? अण्ण० देव-णेरइ० सम्मादि० सागा० सव्वविसु० उक्क० वहु० । देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-आहार०-तेजा०-क०-समचदु०-दोअंगो०-पसत्थ०वण्ण०४-देवाणु०-अगु०-पर०-उस्सा० -पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि०-तित्थय० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० खवग० अपुव्वकरण० परभवियणामाणं चरिमे अणु० वहु० । एइंदि०-थावर० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सोधम्भीसाणंत० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० वहु० । आदाव० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० तिगदियस्स सिणास्स सागा०-जा० तप्पा०विसु० उक्क० वहु० । उज्जो० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए णेरइ० मिच्छा० सव्वाहि पज्ज० सागा०-जागा० सव्वविसु० से काले सम्मत्तं पडिवज्जहिदि नि उक्क० वहु० ।

४१०, णेरइएसु पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-हुंड ०-असंपत्त ०-अप्पसत्थवण्ण ०४-तिरिक्खाणु ०-उप०-अप्पसत्थ ०-अथि-रादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० सन्बाहि पञ्ज० तियञ्चगात, श्रसम्प्राप्तास्पादिका सहंनन श्रार । तियञ्चगत्यानुपूर्वीक बल्ह्छ अनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ मिथ्यादृष्टि साकार-जागृत नियमसे उत्कृष्ट संक्लिष्ट उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर देव भौर नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक-श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रश्चपभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी के उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?!सम्यग्दृष्टि, साकार, जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनवाला श्रन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका स्वामी है। देवगति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैकियिक-शारीर, ब्राहारकशारीर, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच, निर्माण श्रीर तीर्थङ्करक उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन हे 🤈 अन्यतर क्षपक अपूर्वकरण जो परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंका अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियों के चरकुष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। एकेन्द्रियज्ञाति स्वीर स्थावरके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सौधर्म और ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है १ संज्ञी, साकारजागृत तत्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रौर उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला श्रन्यतर तान गतिका जीव श्चातप के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। उद्यातके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है? मिथ्यादृष्टि, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध, तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होनेबाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी है।

४१०. आदेशसे नारिकयोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, स्रोलह कषाय, पाँच नोकषाय, तिर्यक्रगति, हुण्डसंस्थान, श्रसम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन, श्रप्रशस्त वर्ण-चतुष्क, तियेक्रगस्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायागित, श्रस्थिरश्रादि छह नीचगात्र श्रोर पाँच

१ आ० प्रती भगुः उपः उस्साः इति पाठः।

सागा०-जा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादावे०-मणुसगदि-पंचिदि० ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०वण्ण० ४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०-उच्चागो० उक्क० अणुभा० कस्स० १ अण्ण० सम्मा० सागार० सन्ववि० उक्क० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० मदियावरणभंगो । णविर तप्पा०-संकिलि० । तिरिक्खाउ० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० मिन्छा० सागा० तप्पा०-विसु० उक्क० वट्ट० । मणुसाउ० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० सम्मा० तप्पा०-विसु० उक्क० वट्ट० । पणुसाउ० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० सम्मा० तप्पा०-विसु० उक्क० वट्ट० । उञ्जोवं ओघं । एवं सत्तमाए पुढवीए । उविरमासु छसु पुढवीसु तं चेव । णविर उञ्जोवं तिरिक्खाउ०भंगो ।

४११. तिरिक्षेसु पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-णिरयग०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-णिरयाणुपु० उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णोचा०-पंचंत० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० पंचिदि० सण्णि० मिच्छादि० सन्वाहि पञ्ज० उक्क० अणु० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट०। सादावे०-देवगदिपसत्थसत्तावीस०-

अन्तरायंक उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन हं १ सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त, साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिप्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य करनेवाला श्रन्यतर मिध्याद्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट **अनुभागबन्धका** स्वामी है। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मेणशरीर, सम बतुरस्र संस्थान, श्रीदारिकश्राङ्गापाङ्ग, वश्रश्चपमनारा वसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क. मनुष्यगत्य। तुपूर्वी, अगुरुलधुत्रिक, प्रशस्तिबहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थक्रर श्रीर उद्दगीत्रके उत्कृष्ट श्रनुमागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत सर्वविद्युद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दिष्ट जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। स्त्री-वेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान श्रीर चार संहननक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? इसका भङ्ग मतिज्ञानावरणके समान है। इतनी विशेषता है कि यह तत्प्रायोग्य संक्लेश परि-ग्रामवाले जीवके कहना चाहिये। तिर्यश्चायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत, तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर मिध्यादृष्टि जीव तिर्यञ्च।युके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। उद्यातका भङ्ग श्रोघके समान है। इसी प्रकार स्रातवीं पृथिवीम जानना चाहिये। पहले की छह पृथिवियोंमे वही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि उद्योत का भङ्ग तिर्यक्तायुके समान है।

४११. तिर्यक्रोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, पाँच मोकषाय, नरकगित, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहायोगित, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? मिध्यादृष्टि, सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, उत्कृष्ट संक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला, अन्यतर संझी पञ्चेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामा है। सातावदनीय, देवगित आदि प्रशस्त सत्ताइस प्रकृतियाँ और उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-

<sup>🧣</sup> मा० प्रतौ पसस्थवि-वण्ण• इति पाठः ।

उचा उक [अणु कस्स ?] अण्ण संजदासंजद सागा िणय सन्ववि उक वट्ट । इत्थि - पुरिस - हस्स - रिद - णिरया उ — तिरिक्ख गिद — च दु जादि — च दु संठो ० — पंच संघ ० - तिरिक्खाणु ० - थावरादि ४ उक ० अणु कस्स ० ? अण्ण सागा तप्पा ० संकिति । [तिरिक्ख — मणुसाउ ० — मणुस ० — ओरालि ० - ओरालि ० अंगो ० — वज्जरि ० - मणुसाणु ० - आदाव ० - उज्जो ० उक ० अणु ० कस्स ० ? अण्ण ० पंचिंदि ० सिण्ण ० मिच्छादि ० सच्वाहि पज्ज ० उक ० अणु ० तप्पा ० विसु ० उक ० वट्ट ० । देवाउ ० उक ० अणु ० कस्स ? अण्ण ० संजदासंजद ० सागा ० णिय ० तप्पा ० विसु ० उक ० वट्ट ० । एवं पंचिंदि ० तिरिक्ख ० ३ ।

४१२. तिरिक्ख०अपज्ञत्तेसु पंचणा-णत्रदंस०-असादा०-] मिच्छ०-सोलसक०-पंच-णोक०-तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाण०- उप० - थावरादि४-अथिरादिपंच-णोचा०-पंचंत० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सिण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० अणु० वट्ट०। सादा०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा० क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरा-दिछ०-णिमि०-उच्चा० उक्क० अणु० कस्स० ? अण्ण० सिण्णस्स सागा० सव्वविसु० उक्क० वट्ट०। इत्थि०-पुरिस०-हम्स-रदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा० पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर०

जागृत, नियमसे सब पर्याप्तियोंसे पयाप्त, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्य करनेवाला अन्यतर संयतासंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्यका स्वामी हैं। स्विवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, नरकायु, तिर्यक्षगित, चार जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, तियचगरयानुपूर्वी और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्यका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तथायाग्य संक्षेश परिणामवाला अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। तिर्यक्ष आयु, मनुष्य आयु, मनुष्य आयु, मनुष्यगति, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वश्रऋषभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आत्म और उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी कौन है ? सर्व पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्ट संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी कौन है। नियमसे तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला, साकार-जागृत और उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला अन्यतर संयता संयत जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी है। इसी प्रकार पञ्चिन्द्रियतिर्यञ्चितकमे जानना चाहिये।

४१२. तिर्यक्चत्रपर्याप्तकों मे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, स्रासानवेदनीय, मिध्याख, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तिर्यक्चगित, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी, उपचात, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि पाँच, नीचगांत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय के उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, श्रोदारिक आङ्गापाङ्ग,वश्रस्यमनाराचसंहनन,प्रशस्तवर्ण चतुष्क, मनुष्यगत्यानु-पूर्वी, श्रगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविह्यागिति, त्रस श्रादि चार स्थिर श्रादि छह, निर्माण और उद्य-गोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, सर्वविद्युख श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । स्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, तोन जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगिति श्रीर

उक्क० १ अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्ख-मणुसाउ०-आदाउख्रो • उक्क० कस्स० १ अण्ण० सण्णि० सागा० तप्पा०विसु० उक्क० वट्ट० । एवं मणुसअपञ्ज०-सञ्चविगलिदि०-पंचिदि०-तसअपञ्ज०-पुढवि०-आउ०-वणप्कदि-णियोद० वादर०पचेगं च ।

४१३. मणुसेस खनिगाणं देवाउगं च ओधं। सेसाणं पंचिंदियतिरिक्खभंगो।

४१४. देवेसु पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०तिरिक्ख०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अधिगदिपंच-णोचा०-पंचंत०
उक्क० कस्स० १ अण्णद० मिच्छा० सागा० णियमा उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट०।
सादा०-मणुस०-पंचिंदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०अंगो०-वज्जरि०पसत्थवण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-धिरादिछ०-णिमि०- तित्थय०उच्चा० उक्क० अणु० कस्स० १ अण्ण० सम्मा० सागा० सन्ववि० उक्क० वट्ट०।
हत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० सागा०
वण्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट०। तिरिक्खायु०-उज्जो० उक्क० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा०

दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागवन्थक। स्वामी कीन है ? साकार-जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाल। श्रन्यतर संझी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाल। श्रन्यतर संझी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभाग- बन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामयुक्त श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर संझी जीव उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यअपर्याप्त, सब-विकलेन्द्रिय, पश्चीन्द्रयश्रपर्याप्त, त्रसञ्चपर्याप्त, पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पतिकायिक, निगाद श्रीर बादरप्रत्येकवनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिये।

४१३. मनुष्योंमें चपक प्रकृतियोंका और देवायुका भङ्ग स्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग प्रस्नेन्द्रियतियंक्रोंके समान है।

४१४. देवों में पाँच जानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियेञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अस्थिर-आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, नियमसे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, नियमसे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, औदारिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्तसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्क, वअस्थम नाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रसचतुष्क, स्थर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, सर्वविद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्रविद, पुरुषवेद, हास्य, रित, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । स्रविद, पुरुषवेद, हास्य, रित, चार संस्थान और चार संहनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तस्त्रायोग्यसंक्त शयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तस्त्रायोग्यसंक्त शयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तस्त्रायोग्यसंक्त शयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तस्त्रायोग्यसंक्त शयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तस्त्रायोग्यसंक्त शयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका

१ ता• प्रतौ साग॰ (गा) तप्पा॰ विसु॰ उ॰ विसु॰ उ॰ इति पाठः। २ ता॰ प्रतौ पत्तेणं (यं) ख इति पाठः।

तप्पा॰िवसु॰ । मणुसायु॰ उक्क॰ कस्स॰ ? अण्ण॰ सम्मादि॰ तप्पा॰िवसु॰ उक्क॰ वह॰ । एइंदि॰-थावर॰ उक्क॰ कस्स॰ ? अण्ण॰ सोधम्मीसाणहेिहमदेवस्स मिच्छादि॰ सागा॰ उक्क संकिलि॰ उक्क॰ वह॰ । असंपत्त॰-अप्पसत्थ॰-दुस्सर॰ उक्क॰ कस्स॰ ? अण्ण॰ सहस्सारंत॰ मिच्छा॰ सागा॰ णिय॰ उक्क॰ वह॰ । आदाव॰ उक्क॰ कस्स॰ ? अण्ण॰ ईसाणंतदेवस्स मिच्छा॰ तप्पा॰िवसु॰ ।

४१५. भवण०-वाणवें०-जोदिसि०-सोधम्मी० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोल्लसक०-पंचणोक०-तिरिक्तवर्ग०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरि-क्खाणु०-उप०-थावर०-अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा-दिहिस्स सागा० णिय० उक्क० वद्द० । सेसं देवोघं । णवरि असंपत्त०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० इत्थिभंगो । भवण०-वाणवें०-जोदिसि० तित्थयरं णित्थ । सणक्कुमार याव सहस्सार ति विदियपुढविभंगो । आणदादि याव णवगेवज्जा ति सहस्सारभंगो । णवरि तिरिक्तव०-तिरिक्तवाणु०-उज्जोव० वज्ज ।

स्वामी है। तिर्यञ्चायु और उद्यांतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामो कीन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ? मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियज्ञाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियज्ञाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? मिथ्यादृष्टि, साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । असम्प्राह्म प्राह्मिक सिहान , अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । असम्प्राह्म पाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत और नियमसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है । आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर ईशान कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव आतपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४१५. भवनवासी, व्यन्तर और ज्यांतिषी तथा सीधम और एशान कल्पके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावदनीय, मिध्यात्व, सालह कपाय, पाँच नाकपाय, तियंक्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तियंक्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगांत्र और पाँच अन्तरायक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका करनेवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि उक्त देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। शेप भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि असम्प्राप्तान्तृपाटिकसंहनन, अप्रशस्त विहायोगित और दुःस्वर प्रकृतिका भङ्ग जिस प्रकार सामान्य देवोंमें स्वीवेदक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामीकहा है उस प्रकार है। तथा भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें तीथङ्कर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। सनत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्नार कल्प तकके देवोंमें दूमरी पृथिवीके समान भङ्ग है। आनत कल्पसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें सहस्नार कल्पके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यक्चगति, तिर्यक्चगति, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतको ब्राइकर स्वामित्व कहना चाहिए।

ता॰ प्रतौ तिरिक्ख च (?) आ॰ प्रतौ तिरिक्खं च इति पाठः ।

४१६. अणुदिस याव सव्वह ति पंचणा०-छदंसणा०-आसादा०-बारसक०-पंच-णोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० सागा० उक्क० वह० । सादा०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचढु०-ओरालि० त्रंगो०-वज्जिरस०-पसत्थवण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरा-दिछ०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० कस्स० १ अण्ण० सागा० णिय० सव्वविस्ठ० उक्क० वह० । इस्स-रदि० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तप्पा०संकिलि० । मणुसायु० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तप्पा०विस्ठ० उक्क० वह० ।

४१७, एइंदिएसु मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० बादर-पुढ०-बादरआउ०-बादरपत्तेय०-बादरणियोदपज्ज० सागा० सञ्विवसु० । एवं मणुसायु०। णविर तप्पाओग्गविसुद्ध०। सेसपगदीणं पसत्थाणं सो चेव भंगो। णविर बादरतेउ०-बादरवाउ० त्ति भाणिद्व्वं। सेसं पंचिदि०तिरि०अपज्ज०भंगो। णविर बादरपज्जत्तग ति भाणिद्व्वं। एवं सव्वएइंदिय-पंचकायणं च। णविर तेउ-वाऊणं मणुसायु-मणुसगदि-मणुसाणु०-उच्चा० वज्ज०।

४१६. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवों में पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तराय इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी कौन हैं ? साकार-जागृत, और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी हैं। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समु-चतुरक्तसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वअर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानु पूर्वी अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगित, असचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत, नियमसे सर्विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी कौन हैं ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला देव उक्त दो प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामो कौन हैं ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला देव उक्त दो प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी कौन हैं । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी हैं। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी हैं। सनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी हैं। सनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी हैं।

४१७. एके न्द्रयों में मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्दृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर प्रत्यंक वनस्पति-कायिक पर्याप्त और बादर निगोद पर्याप्त जीवों में से साकार जागृत और सर्विवशुद्ध अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियों के उत्दृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यायुके उत्दृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्धके कहना चाहिए। शेष प्रशस्त प्रकृतियों-का वही भक्त है। इतनी विशेषता है कि बादर अग्निकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंको स्वामी कहना चाहिए। इनके सिवा शेष प्रकृतियोंका भक्त पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि बादर पर्याप्त ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायवाले जीवोंके कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें मनुष्यायु, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगात्रको नहीं कहना चाहिए।

४१८. पंचिंदि०-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगी० ओघं। ओरालि० मणुसभंगो। केसिं च दुर्गादयस्स ति भाणिदव्वं।

४१६. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्त्वग०-एइंदि०-हुंड०-अप्पसत्थ०४—तिरिक्त्वाणु०-उप०-थावरादि०४-अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० पंचिदि० सण्णिस्स तिरिक्त्व० मणुस० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादा०-देवग०-पंचिदि०—वेउव्व०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्व०अंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० कस्स० १ अण्ण० दु-गदियस्स सम्मा० सागा० सव्वितमु० उक्क० वट्ट० । णवरि तित्थ० मणुस० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णिजादि-चदुसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स०१ अण्ण० तिरिक्त्व० मणुस० सागा० तप्पा० संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्त्वायु-मणुसायु-मणुसगदि-ओरालि०-ओरालि०-आरालि०-ऋंगो०-वक्जरि०-मणुसाणु०-आदाउक्जो०-उक्क० कस्स०१ अण्ण० तिरिक्त्व० मणुस० सण्ण० मिच्छा० सागा० तप्पा०विमु० उक्क० वट्ट० ।

४२० वेजव्वियका० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंच-

४२०. वैकियिककाययांगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, श्रमातावेदनीय,

४१८. पंचेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचो मनायागी, पाँचो वचनयागी और काययागी जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग है। श्रीदारिककाययागी जीवोमें मनुष्योंके समान भङ्ग है श्रीर दा गतिके काई जीव स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिए।

४१६. श्रोदारिकभिश्रकाययोगी जीवोंमे पोच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सांलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्तवर्ण-चतुष्क, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वां, उपवात, स्थावर आदि चार, अस्थिर आदि पाँच, नीचगोत्र और पाँच अन्यरायक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रीर उत्क्रष्ट श्रनुभागवन्य करनेवाला श्रन्यतर पचेन्द्रिय संज्ञी तिर्यश्र या मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी है। सातांबदनाय, देवगति, पंचेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशारीर, तेजसरारीर, कार्मणुशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैक्रियिक ऋाङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुरक, देवगत्यानु-पूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विदायागति, त्रसचतुर ह, स्थिर आदि छह, निमाण, नीयद्भर और उचगात्रके उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी कीन ह ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर दो गतिका सम्यग्टांष्ट जीव उक्त प्रकृतियोक उत्कृष्ट अनुभागबन्ध-का स्वामी हैं। इतनी विशेषता है कि तीर्यञ्करप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी मनुष्य है। स्रावद, पुरुपवेद, हास्य, रति, तीन जाति, चार संस्थान, पाँच संहनन, ऋप्रशस्त विहायोगित ऋौर दुःस्वरकं उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, तत्यायाग्य संक्लिप्ट श्रीर उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध करनेवाला अन्यतर तियञ्ज या मनुष्य उक्त प्रकृतियांके उत्कृष्ट अनभागवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जायु, मनुष्यायु, मनुष्यगति, श्रौदारिकशरीर, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्जवभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, आतप स्रोर उद्योत है उत्कृष्ट अनुमागवन्यका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध स्त्रोर उत्कृष्ट सनुमागबन्य करनेवाला स्त्रन्यतर तिर्यस्त स्त्रोर मनुष्य संही मिथ्यान दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्त्रामी हैं।

णोक ०-तिरिक्खग०-हुंड०-अप्पसत्थ०४ – तिरिक्खाणु०-उप० — अथिरादिपंचं०--णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । सादावे०-मणुस०-पंचिदि०--ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि० श्रंगो०-वज्जिरि०-पसत्थ०४ — मणुसाणु०-अगु०३ — पसत्थ०-तस०४ — थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागा० सव्वविद्य० उक्क० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रिद-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खायु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० सम्मादि० सागा० तप्पा०विद्य० उक्क० वट्ट० । प्इंदि०-थावर० उ० कस्स० ? अण्ण० देवस्स ईसाणंत० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० । असंप०-अप्पत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स सहस्सारंतस्स सव्वणेरइ० मिच्छा० सव्यसंकि० उक्क० वट्ट० । आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसाणंतस्स

मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, उपघात, ऋस्थिर श्रादि पाँच, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लिप्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर देव श्रौर नारकी मिध्याद्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, श्रौदारिकश्ररीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्त्रपभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलयुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर त्रादि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रीर उच्चगात्र-के उत्कृष्ट श्रनुभागबन्यका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर देव श्रीर नारको सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, चार संस्थान श्रीर चार संहननके उत्प्वृट श्रनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायांग्य संक्लिष्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-उ।गृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रौर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रान्यतर देव श्रीर नारकी मिथ्यादृष्टि जीव तिर्यञ्जायुके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रमुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर देव और नारकी सम्यग्दृष्टि जीव मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्क्रष्ट संक्लिष्ट और उत्क्रष्ट श्रानुभागबन्ध करनेवाला श्रान्यतर ईशान करूप तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहतन, अप्रशस्त विहायोगति और दुःस्वरके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? मिथ्यादृष्टि सर्व संक्लिष्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यंतर सहस्रार करूप तकका देव श्रीर सब नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। श्रातपके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर

१. ता॰ भा॰ प्रत्यो॰ भ्रथिरादिछ्॰ इति पाठः।

देवस्स तप्पा०विम्रु० उक्क० वट्ट०। उज्जो० ओघं। एवं चेव वेउव्वियमि०। णवरि उज्जोव० सत्तमाए पुढवीए मिच्छा० सागा० सव्वविम्रु०।

४२१. आहार०-अहारमि० पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-चढुसंज०-पंचणोक०अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० सागा०
सन्वसंकिलि० । सादावे ०-देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउन्वि०ग्रंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थ०उच्चा उक्क० कस्स० १ अण्ण० सागा० सन्विवसु० । हस्स-रदि० उक्क० कस्स० १
अण्ण० सागा० तप्पा०संकिलि० । देवाउ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० सागा० तप्पा०विस्ठ० उक्क० वह० ।

४२२. कम्मइ० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खगदि-हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४—तिरिक्खाणु०-उप०-अथिरादिपंच-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स०१ अण्ण० पंचिदि० सण्णि० चदुगदि० मिच्छादि० सागा० सव्वसं०। सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु ०--पसत्थ०४—अगु०३—पसत्थवि०—तस०४—थिरादिछ०-ऐशान तकका देव त्रातपके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी हैं। उद्योतका भंग श्रोधके समान हैं। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषना है कि उद्योतके उत्कृष्ट अनु-भागवन्धका स्वामी साकार-जागृत त्रीर सर्व विशुद्ध सातवीं प्रथिवीका मिण्यादिष्ट नारकी होता है।

४२१. श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानवरण, छह दर्शनावरण, श्रमानावेदनीय, चार मंज्वलन, पाँच नाकपाय, श्रमशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, श्रम्भा, श्रयशःकीर्ति श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लिष्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रमुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर जीत उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, देवगति, पश्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक श्राह्मोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुजचुत्रिक, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर उच्चेपात्रके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध श्रोर उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी है । हास्य श्रोर रितके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका स्वामी है । हास्य श्रोर रितके उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट श्रोर उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका स्वामी है ।

४२२. कार्मण्काययोगी जीवों में पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, श्रमातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, हुण्ड संन्थान, श्रप्रशस्न वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, श्रस्थिर श्रादि पाँच, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उष्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृन, सर्वसंक्लिष्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशारीर, कार्मण्शरीर समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त

ता॰ प्रती चादावे॰ [व] चा॰ प्रती चादावे इति पाठः । २. ता॰ प्रती [ खब ] दंसवा॰,
 चा॰ प्रती छुदंसवा॰ इति पाठ । ३. ता॰ प्रती तेजा॰ समचदु० इति पाठः ।

णिमि०-उचा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुग० सम्मादि० सागा० सन्विवसु०। इत्थि०पुरिस०-इस्स-रिद-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० चदुगिद० मिच्छादि०
सागा० तप्पा०संकिलि० उक्क० वट्ट० । मणुसगिद्धंचगस्स देव० णेरइ० सम्मादिहिस्स
सागा० सन्विवसु० उक्क० वट्ट० । देवगिदिचदु ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्खमणुस० सम्मादि० सागा० सन्विवसु० । एइंदिय-थावर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसाणंतदेवस्स सागा० सन्वसंकिलि० उक्क० वट्ट० । तिणिजादी० ओघं। असंप०-अप्पसत्थ०दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सहस्सारंतदेवस्स णेरइगस्स सन्वसंकिलि० उक्क०
वट्ट० । आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदिय० सागा० तप्पाओग्गविसुद्ध०
उक्क० वट्ट० । उज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० सत्तमाए पुढवीए सागा० सन्विवसु०
उक्क० वट्ट० । सुहुम-अपज्ज०-साधा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
पंचिदि० सण्णि मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० उक्क० वट्ट० । तित्थय०
उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० सागा० सन्ववि० ।

वर्णचतुरक, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्तिवहायागति, त्रसचपुरक, स्थिर आदि छह, निर्माण ओर उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृन, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर चार गतिका सम्यग्टिष्ट जीव ब्क प्रकृतियोक्ने उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका स्वामी हैं। स्त्रीवेद. पुरुपवेद, हास्य, रति, चार संस्थान श्रीर चार संहननके उत्कृष्ट धनुभागबन्धका स्वामी कौन हं ? साकार-जागृत, तत्त्रायोग्य संक्लिष्ट श्रौर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनैवाला अन्यतर चार गतिका मिध्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगति पञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट श्रमुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी जीव है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट श्चनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रान्यतर सम्याद्दि निर्यञ्ज श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, सर्वसंक्षिष्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर एशान करूप तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट त्रानुभागबन्धका स्वामी है। तीन जातियोंका भद्ग श्रोघके समान है। त्रासम्प्राप्तास्रेपाटिकासंहनन, अप्रशस्त विहायोगित श्रीर दु:स्वरंक उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकर-जागृत, सर्व-संक्षिष्ट और ट्लूप्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सहस्रार करूप तकका देव और नारकी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायोग्य विशुद्ध स्त्रौर उत्कृष्ट त्रानुभागबन्धमे ऋवस्थित स्नन्यतर तीन गतिका जीव श्रातप प्रकृतिके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका स्वामी है। उद्योतके उत्कृष्ट् त्रानुभागवन्धका स्वामी कीम है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य करनेवाला श्रन्यतर सातवी पृथिबीका नारकी उद्योतके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। सूदम, श्रपर्याप्त श्रौर साधारणके बत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्षिष्ट श्रीर उत्कृष्ट अनुभागबन्धं करनेवाला अन्यतर पंचेन्द्रिय, संज्ञी मिध्यादृष्टि तिर्यश्च श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके क्तकृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थद्भर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ?

ता० प्रतौ देवगदिचतुक । भा० प्रतौ । देवगदिचतुकादि । इति पाठः । २. ता० प्रतौ सादा ।
 इति पाठः ।

४२३. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-पंचणोक०हुंड०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिरादिछ०-णीचागो०-पंचंत० उक्क० कस्स०१अण्ण० तिगदि०
सिण्ण० सागा० णिय० उक्क० संकिति० उक्क० वट्ट० । सादा०-जस०-उच्चा० उक्क०
कस्स० १ अण्ण० खवग० अणियिट्टचिरिमे अणुभाग० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-हस्सरिद-चदुसंटा०-पंचसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा०संकिति०
उक्क० वट्ट० । आउचदुक्कं ओघं । णिरयगदि-णिरयाणुँ०-अप्पस० उक्कँ० कस्स० १
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० सन्वसंकिति० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खग०-एइंदि०तिरिक्खाणु०-थावर० उक्क० कस्स० १ अण्ण० ईसाणंतदेवीए मिच्छादि० सागा० णिय०
उक्क० संकिति० । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० कस्स० १ अण्ण० देवीए सम्मादि०
सागा० सन्ववि० । देवगदियादीणं ओघं । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क०
कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० संकि० उक्क० वट्ट० । आदाउज्जो०
उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० तप्पाओगिवसु० उक्क० वट्ट० ।

साकार-जागृत, सर्वेवशुद्ध श्रौर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर तीन गतिका जीव तीर्थेह्नर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी हैं।

४२३. स्त्रीवेदी जीत्रोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, श्रस्थिर श्रादि छह, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संविज्ञष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्य करनेवाला अन्यतर तीन गतिका संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी कीन है ? अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर अनिवृत्ति क्षपक उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। स्निवंद, पुरुपवंद, हास्य, रित, चार संस्थान श्रौर पाँच संहननके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रायाग्य संक्लिष्ट स्रौर इत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध-का स्वामी है। चार त्र्यायुत्र्योंका भङ्ग त्र्यांघके समान है। नरकर्गात, नरकगत्यानुपूर्वी, स्रौर अप्रशस्त विहायोगतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वेसिक्कंट और उत्कृष्ट त्रानभागबन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुयष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी है। तिर्यक्रगति, एकेन्द्रियजाति, तिर्यक्र्यगत्यानुपूर्वी श्रीर स्थावरके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे सर्वसंक्षिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेवाली श्रान्यतर ऐशान कल्पतक की मिध्यादृष्टि देवी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धकी स्वामी है। मनुष्यगति पञ्चकके उत्दृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाली श्रन्यतर सम्यन्दृष्टि देवी मनुष्यगतिपस्त्रककी उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धकी स्वामी है। देवगति आदिक आवमें कही गई २६ प्रकृतियोंका भन्न श्रोघके समान है। तीन जाति, सूदम, श्रपर्याप्त श्रीर साधारएके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत् नियमसे संक्लिप्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रमुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर तियंश्चश्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके चत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है १

१. ता॰ प्रती श्रोघं । शिरयाणु॰ इति पाठः । २. ता॰ श्रा॰ प्रत्योः श्रप्पस॰ बुस्सर० उक्क• इति पाठः ।

४२४, पुरिसवेदे पंचणा०--णवदंसणा०--असादा०-मिच्छ०--सोलसक०-पंचणोक०-हुंड०-अप्पस०४--जपे०-अप्पस०-अधिरादिछ०-णीचा० पंचंत० उक्क० कस्स० १
अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सागा० णिय० उक्क० संकि० उक्क० वट्ट० । खिवगाणं इत्थिभंगो । इत्थि-पुरिसैदंडओ चहुआयु-णिरय-णिरयाणु० ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०
उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव० उक्क० संकिलि० । मणुसपंचग० उक्क० कस्स० १
अण्ण० देव० सम्मादि० सागा० सच्चिव० । एइंदि०-थावर० उक्क० कस्स० १ अण्ण०
ईसाणंतदेवस्स सच्चसंकिलि० । तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० कस्स० १
अण्ण० तिरिक्ख० मणुस्स० वा सागा० तप्पा०संकिलि० वट्ट० । असंप० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस्स० वा सागा० तप्पा०संकिलि० वट्ट० । आसंप० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० सिरिक्ति सागा० तप्पा०संकिलि० । आदाउज्जो० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० सागा० तप्पा० विसु० ।

४२५. णवुंसगे पंचणा०-णवदंसणा०-असादा० याव पढमदंडओ ओघो । णविर तिगदि० पंचिदि० सण्णि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि० । सादादिखवि-साकार-जागृत, तत्त्रायोग्य विशुद्ध श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यंतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है।

४२४. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात, श्रप्रशस्त विहायोगति, श्रस्थिर श्रादि छह, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातादिक ३, देवगति श्रादिक २८ इन ३२ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग स्रवेदी जीवोंके समान है। स्नी-पुरुपवेददण्डक, चार श्रायु, नरकगति श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीका भङ्ग श्रोधके समान है। तियञ्चगति श्रीर तिर्यञ्चगत्यानु-पूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है १ साकार-जागृत श्रीर सर्वविशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्द्रिट देव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति त्रीर स्थावरके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका स्वामी कीन है? सर्वसंक्लेशयक्त श्रन्यतर ऐशान करूप तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। तीन जाति. सूचम, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्प्रा-योग्य संक्लेशयुक्त श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर तिर्यश्र श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। असम्प्राप्तासृपाटिका संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेशयक श्रन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिध्यादृष्टि देव क्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आतप और उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है।

४२५. नपुंसकवेदवाले जीघोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण और श्रसातावेदनीय से लेकर प्रथम दण्डकका भङ्ग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंका स्वामी

<sup>1.</sup> ता॰ बा॰ प्रत्योः प्रप्यस॰ ४ सम्मादिद्विस्स उप॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती स्वविगार्थं इत्थि-पुरिस॰ इति पाठः ।

गाणं इत्थिभंगो० । इत्थिपुरिसं०दंडओ ओघो० । णबरि तिगदिय० सागा० तप्पा० संकिलि०। आउचदुक्कं णिरयगदि-णिरयाणु० ओघं। तिरिक्खग०-असंप०-तिरिक्खाणु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० मिच्छादि० सागा० णिय० उक्क० संकिलि०। मणुस-गदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० णेरइ० सम्मादि० साग० सव्वविसु०। चहु-जादि-थावर४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पा०संकिलि०। आदा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पा०विसु०। उज्जोव० ओघं।

४२६. अवगद्वे० पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० उवसामै० परिवद० अणिय० चरिमे अणुभाग० वद्ट०। सादा०-जसिग०-उच्चा० ओघं।

४२७. कोर्थं-माण-माय० सादा०-जस०-उचा० इत्थिभंगो । सेसं ओघं । स्रोभे मूलोघं ।

४२८. मदि०-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंच-णोक०-हुंड०-अप्पसत्थवणण०४-उप०-अप्पसत्थवि ०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तीन गतिका पक्च न्द्रिय संज्ञी जीव है। साता आदि १२ क्षपक प्रकृतियोंका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। स्त्री-पुरुषवेद दण्डकका भङ्ग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि साकार-जागृत और तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त तीन गतिका जीव इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चार आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीका मङ्ग श्रोघके समान है। तिर्यञ्चगति, असम्प्राप्तास्-पाटिकासंहनन और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कोन है १ साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चार जाति और स्थावर चनुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चार जाति और स्थावर चनुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। उद्योतका भङ्ग श्रोघके समान है।

४२६. श्रतगतवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्ञ्यलन श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है १ श्रन्तिम श्रनुभागकाण्डकमें विद्यमान श्रन्यतर गिरनेवाला उपशामक श्रानिवृत्तिकरण जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका भङ्ग श्रोघके समान है।

४२७. क्रोधकपायवाले, मानकपायवाले और मायाकपायवाले जीवोंमें सानावेदनीय, यशः-कीर्ति श्रीर उच्चगात्रका भङ्ग स्त्रांवेदी जीवोंके समान है। तथा शेप भङ्ग श्रोघके समान है। लोभकषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है।

४२८. मत्यज्ञानी ऋौर श्रुताञ्चानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, हुण्ड संस्थान, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, श्रप्रशस्त

१. ता॰ प्रती॰ स्वविगार्या इत्थि-पुरिस॰ इति पाठः । २ ता॰ प्रती उवसामा॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती उच्चा॰ । कोघ॰ इति पाठः । ४. मा॰ प्रती पसन्यवि॰ इति पाठः ।

उक्कः कस्सः १ अण्णः चदुगदिः पंचिदिः सण्णिः सागाः णियः उक्कः संिकः उक्कः वदः । सादाः देवगः पंचिदिः वेउव्विः तेजाः -कः -समचदुः -वेउव्विः ग्रंगोः -पसत्थवण्णः ४ –देवाणुपुः – अगुः ३ –पसत्थविः –तसः ४ –थिरादिञ्ञः - णिमिः – उच्चाः उक्कः कस्सः १ अण्णः मणुसः सागाः सव्विद्यः संजमाभिग्रहः चिरमे अणुः वदः । इत्थिः पुरिसः -हस्सः रिदः –चदुसंगः -चदुसंगः अोगं । तिण्णिआउः ओगं । देवाउः उक्कः कस्सः १ अण्णः मणुसस्स सागाः तप्पाः सव्विद्यः । णिरयगदि-तिण्णिजादि-णिरयाणुः -उज्जोवः -सुहुमः -अपः साहाः ओगं । तिरिक्त्वगदि-असंपः तिक्त्वाणुः उक्कः कस्सः १ अण्णः देवः णेरइः मिच्छाः सागाः णियः उक्कः संकितिः। मणुसगदिपंचगः उक्कः कस्सः १ अण्णः देवः णेरइः मिच्छाः सागाः णियः उक्कः संकितिः। मणुसगदिपंचगः उक्कः कस्सः १ अण्णः देवः पेरइः मिच्छाः सागाः णियः उक्कः सम्मताभिग्रहः चिरमे उक्कः अणुः वदः । एइदिः -थावरः उक्कः कस्सः १ अण्णः ईसाणंतदेवः मिच्छाः सागाः उक्कः संकितिः । आदावः उक्कः कस्सः १ अण्णः तिगदियः सागाः तप्पाः विद्यः । एवं विभंगे । णविर सिण्णः ति ण भाणिद्वः ।

बिहायोगति, ऋस्थिर ऋादि छह, नीचगोत्र ऋौर पाँच ऋन्तरायके उत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर चार गतिका पञ्चोन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, देवगति, पञ्चे दिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक त्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, त्रगुरुलघुत्रिक, विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और उच्चेगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है १ साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध, संयमके अभिमुख और अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान श्रन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य. रित. चार संस्थान श्रीर चार संहननका भङ्ग श्रोधके समान है। तीन श्रायुत्रोंका भङ्ग श्रांघके समान है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और तत्प्रा-योग्य सर्वविशुद्ध अन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका स्वामी है। नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, उद्योत, सूद्रम, अपर्याप्त श्रीर साधारणका भङ्ग श्रोघ के समान है। तिर्यञ्चगति, श्रासम्प्राप्तासृपाटिका संहनन श्रौर तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है 🦞 साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यत्र मिध्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृ-तियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, सम्यक्त्वके अभिमृख और अन्तिम उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें विद्यमान अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति श्रोर स्थावरके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत स्रोर उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर ऐशान कल्पतकका मिध्यादृष्टि देव इक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी है। त्रातपके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत श्रीर तत्प्रा-योग्य विद्युद्ध श्रन्यतर तीन गतिका जीव श्रातपके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार विभक्कज्ञानी जीवोमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमे स्वामित्वका कथन करते समय संज्ञी ऐसा नहीं कहना चाहिए।

ता॰ आ॰ प्रत्योः सुहुम॰ अप्पदि॰ सादा॰ भोघं इति पाठः ।

४२६. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०--छदंसणा०-असादा०-बारसक०--पंचणोक०-अप्पसत्थ०४--उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण०
चढुगदि० सागा० णिय० उक्क० संकि० मिच्छत्ताभिसुह० उक्क० चट्ट० । सादादिखिवगाणं ओघं । हस्स-रिद० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चढुग० सागा० तप्पा०संकि० ।
मणुसाउ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० सागा० तप्पा०विसु० । देवाउ०
ओघं । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० सागा० सव्वविसुद्ध० ।
एवं ओधिदं०-सम्मादि० ।

४३०, मणपज्ज० पंचणा०-छदसंणा०-असादा०-चदुसज०-पंचणोक०-अप्पसत्थ-वण्ण०४-उप०-अथिर०-असुभ-अजस०-पंचत० उक्क० कस्स०१ अण्ण० पमत्तसं० सागा० सन्त्रसिक० असंजमाभिम्रह० उक्क० वट्ट०। सादादिखविगाणं ओघं । हस्स-रिद० उक्क० कस्स०१ अण्ण० पमत्तसं० सागा० तप्पाओग्गसंकि०। देवाउ० ओघं। एवं संजदे। णवरि मिच्छत्ताभिम्रह०। एवं सामाइ०-छेदो०। णवरि सादावे०-जस० उच्चा० उक्क० कस्स०१ अण्ण० अणियट्टि० खवग० चरिमे उक्क० वट्ट०।

४२६. त्रामित्नवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ग्रोर अविधिज्ञानी जोवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असात्विद्नीय, वारह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, श्रस्थिर, अश्रुभ, अयशःकीर्ति अार पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, मिण्यात्वके अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभागवन्धक करनेवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातादि ३२ क्षाक प्रकृतियोंका भङ्ग आंवके समान है। हास्य और रितंक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? साकार-जागृत और तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गितका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुका भङ्ग आंवक समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुका भङ्ग आंवक समान है। मनुष्यगिष्क्षकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? साकार-जागृत और सर्वविद्युद्ध अन्यतर देव और नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? साकार-जागृत और सर्वविद्युद्ध अन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार अवधिदशनी और सम्यग्रहष्टि जीवोंके जानना चाहिए!

४३०. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नांकपाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात, श्रस्थिर, श्रग्रुभ, श्रयशःकीर्ति श्रोर पाँच श्रन्तरायकं उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामो कीन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त, श्रसंयमके श्रिभमुख श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर प्रमक्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । सातादि ३२ क्ष्युक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है । हास्य श्रोर रितके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार जागृत श्रोर तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त श्रन्यतर प्रमक्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुका भङ्ग श्रोधके समान है । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें मिण्यात्वके श्रभमुख जीवोंके पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कहनाचाहिए । इसी प्रकार सामायिकसंयत श्रोर के देवाएस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी विशेषता है कि इनमें सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी

- ४३१. [परिहारे ] पंचणाणादी० मणपज्जवभंगों । णविर सामाइ०-छेदो-वहावणाभिम्रह० सन्वसंकि लि०। सादादीणं अप्पमत्त० सन्वविम्रु०। हस्स-रिद० उक्त० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसं० तप्पाओग्गसंकि०। देवाउ० ओघं। सुहुमसंप० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० उवसाम० परिवद० उक्क० वट्ट०। सादा०-जस०-उच्चा० ओघं।
- ४३२. संजदासंजदे पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-अद्वक्त०-पंचणोक०-अप्पसत्थ-वण्ण०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० सागार० सव्वसंकि० मिच्छताभिग्रह० उक्क० वट्ट० । सादावे०-देवगदिपसत्थद्वावीसं तित्थ०-उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० सागा० सव्वविद्य० संजमाभिग्रह० उक्क० वट्ट० । इस्स-रदि० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरि० मणुस० सागा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ट० । देवाड० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरि० मणुस० तप्पा०विद्य० उक्क० वट्ट० ।

कौन हैं ? श्रन्तिम उत्कृष्ट श्रनुभागकाण्डकमें विद्यमान श्रन्यतर श्रनिष्टृत्तिक्ष्पक जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी हैं।

४३१. परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ३४ प्रकृतियोंका भङ्ग मनःपर्ययक्षानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सामायिक और छेदोषस्थापनासंयमके अभिमुख और सर्व संक्लेशयुक्त इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातादिक के सविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। हास्य और रितके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुका भङ्ग आंघके समान है। सूद्मसाम्परायिकसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्तर गिरनेवाला उपशामक जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका भङ्ग आंघके समान है।

४३२. संयतासंयत जीवोंमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, श्राठ कवाय, पाँच नोकवाय, श्रप्रशस्त वर्ण्चतुष्क, उपचात, श्रस्थिर, श्रग्नुभ, श्रयशः कीर्त श्रोर पाँच श्रन्तराय के उत्कृष्ट अनुभागवन्धक। स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त, मिध्यात्वके श्रभिमुख श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य उक्त श्रकृतियों उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय श्रोर देवगित श्रादि प्रशस्त श्रद्धाईस प्रकृतियों तीथङ्कर सिहत श्रोर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध, संयमके श्रभिमुख श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । हास्य श्रोर रितके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, तत्थायोग्य संक्लेशयुक्त श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य हास्य श्रोर रितके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्थायोग्य विशुद्ध श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है ।

ता॰ प्रतौ पंचवादि ( खा॰ ) मखपळवभंगो इति पाठः !

४३३. असंजद० सादा०-देवगदिपसत्थद्वावीसं तित्थ०-उञ्चा० उक्क० कस्स० १ अण्ण० मणुस० असंजदसम्मादिद्विस्स सागा० सव्वविस्च० संजमाभिग्रह० । देवाउ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० मणुस० मिच्छादि० सागा० तप्पा०विस्च० उक्क० वह० । सेसाणं ओघं० । चक्खु०-अचक्खु ओघं।

४३४. किण्णाए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०हुंड०-अप्पसत्थवण्ण०४—उप०-अप्पस०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १
अण्ण० तिगदि० पंचिदि० सण्णि० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकिलि० । सादा०
मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०--ओरालिञ्चंगो०--वज्जरि०--पसत्थवण्ण०४—मणुसाणु०-अगु०३—पसत्थिवं०-तस०४—थिरादिछ०-णिमि०--उच्चा० उक्क०
कस्स० १ अण्ण० णेरइ० असंजदसम्मा० सागार० सव्विवसु० उक्क० वट्ट० । चदुणो०चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिगदि० तप्पाओ०संकि० । तिण्णि
आउ० ओघं० । देवाउ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्त० मणुस० मिच्छादि०
सम्मादि० तप्पा०विसु० उक्क० वट्ट० । णिरयगदि-णिरयाणु० उक्क० कस्स० १ अण्ण०

४३३. श्रसंयत जीवोंमें सातावदनीय श्रीर देवगति श्रादि प्रशस्त श्रष्टाईस प्रकृतियाँ, तीर्थङ्कर श्रीर उच्चगोत्रके उकुष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध श्रीर संयमके श्रभिमुख श्रन्यतर श्रसंयतसम्यग्दिष्ट मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोषके समान है। चत्रुदर्शनवाले श्रीर श्रचत्रुदर्शनवाले जीवोंमें स्वामित्व श्रोषके समान है।

४२४. कृष्ण लेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह क्याय, पाँच नोकपाय, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विद्दायोगित, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और नियम से उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी मिध्याद्यष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्त्रामी है। सानावेदनीय, मनुष्यगित, पंचेन्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, वर्ञ्वभनाराच संहनन, प्रशस्त वण्चतुष्क मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुत्वधुत्रिक, प्रशस्त विद्दायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चार नोकपाय, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग्य स्वायोग्य स्वायोग्य विद्युद्ध स्वायोग्य स्वायोग्य विद्युद्ध स्वायोग्य

१. ता० झा० प्रत्योः झगु० ४ पसत्थवि० इति पाठः ।

तिरिक्त मणुस० उक्क० संकि० उक्क० वह०। तिरिक्त - असंप०-तिरिक्त गणु० उक्क० कस्स० ? अण्ण० पेरइ० उक्क० संकि०। देवगदि०४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्त मणुस० सम्मादि० सञ्चिवसु० उक्क० वह०। चहुजादि—थावरादि४ उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्त मणुस० सागा० तप्पा०संकि०। आदाव० उक्क० कस्स० ? अण्ण० तिरिक्त मणुस० मिच्छा० तप्पा०विसु०। उज्जोव० ओघं। तित्थ० उक्क० कस्स० ? अण्ण० मणुस० असंजदसं० सागा० तप्पा०विसु०।

४३५. णील०-काऊ० पंचणा०--णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्ख०-हुंड०-असंप०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पस०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्णद० णेरइ० मिच्छादि० सागा० सन्वसंकिलि० उक्क० वर्ट०। सादा०-मणुसगदिपसत्थद्वावीसं उच्चा० उक्क० कस्स० १ अण्ण० णेरइ० सम्मादि० सन्वविद्य०। इत्थि०-पुरिस०-हस्स-रिद-चदुसंठा०-चदु-संघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० णेरइ० भिच्छा० तप्पा०संकिलि० उक्क० वर्ट०।

उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। नरकगित और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर तिर्यक्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। तिर्यक्चगित, असम्प्राप्तासृपाटिकासंहनन और तिर्यक्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। चार जाति और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य संक्षिष्ट अन्यतर तिर्यक्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। आतपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य चिशुद्ध अन्यतर तिर्यक्च और मनुष्य मिथ्यादृष्टि धातपके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर असंयत सम्यन्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर असंयत सम्यन्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर असंयत सम्यन्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।

४३५. नील और कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिण्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नाकषाय, तियक्रगति, हुण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्प्रपाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, उपयात, अप्रशस्त विहायोगिति, अस्थिर आदि छह, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिण्याहाष्ट नारकी उक्त प्रकृतियों उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, मनुष्यगति आदि प्रशस्त अद्वाईस प्रकृतियों और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, मनुष्यगति आदि प्रशस्त अद्वाईस प्रकृतियों और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्रीवद, पुरुषवेद, हास्य, रित, चार संस्थान क्रित्यों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्नायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्नायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्नायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्नायोग्य संक्लेशयुक्त और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका करनेवाला अन्यतर मिण्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

तिण्णिआड० ओघं । देवाड०-देवगदि०४ किण्णभंगो । णिरय०-चढुजा०-णिरयाणु ०-थावरादि०४ उक० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्त० मणुस० मिच्छादि० तप्पा०संकि० । आदाउज्जो० उक्क० कस्स० १ अण्ण० दुगदिय० तिगदिय० तप्पा०विस्ठ० उक्क० वट्ट० । णीलाए तित्थ० किण्ण० भंगो । काऊए तित्थय० णेरइ० सव्ववि० ।

४३६. तेऊए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०तिरिक्ख०-एइंदि०-हुंड० - अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप० थावर-अथिरादिपंच०
णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स सोधम्मीसाणंत० मिच्छादि० सव्वसंकि०।
सादा०-देवग०पसत्थतीसं तित्थय० उच्चा० उक्क० कस्स० ? अण्ण० अप्पमत० सागा०
सव्ववि० उक्क० वट्ट० । इत्थि०-पुरिस०-इस्स-रदि-चदुसंठा०-चदुसंघ० उक्क० कस्स० ?
अण्ण० देवस्स सोधम्मीसाणं० मिच्छा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ट० । तिरिक्खाउ०आदाउज्जो० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देवस्स तप्पा०विद्य० । मणुसाउ० ? देवस्स

स्वामी है। तीन त्रायुत्रोंका भङ्ग त्रायंक समान है। देवायु और देवगति चतुष्कका भङ्ग कृष्णलश्यांके समान है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी और स्थावर त्रादि चारके उत्कृष्ट
त्रानुभागवन्धका स्वामी कौन है? तात्प्रायांग्य संक्लेशयुक्त त्रान्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यक्च और
मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका स्वामी है। त्रातप और उद्योतके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका स्वामी कौन हं? तत्प्रायांग्यविद्युद्ध और उत्कृष्ट त्रानुभागवन्ध करनेवाला त्रान्यतर दो गति
का जीव त्रातपके और तीन गतिका जीव उद्यातके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका स्वामी है। नील
लश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग कृष्णलेश्याके समान है। तथा कापातलेश्यामें सर्वविशुद्ध नारकी
तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुमागवन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—यहां पर मनुष्यगित आदि अटाईस प्रशस्त प्रकृतियाँ ये हैं—मनुष्यगित, पन्नेन्द्रिय जाति, ख्रौदारिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त्र संस्थान, ख्रौदारिक आङ्गापाङ्ग, वस्र्वभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात,
उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रस, वाद्र, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय,
पशःकीति ख्रौर निर्माण।

४३६. पीतलेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, अमातावेदनीय, मिण्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, एकेन्ट्रिय ज्ञाति, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपयात, स्थावर, अस्थिर आदि पाँच, नीचगात्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रभुभाग-वन्धका स्वामी कौन है १ सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिण्यादृष्टि सौधर्म-ऐशान करूप तकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, देवगति आदि प्रशस्त तीस प्रकृतियोंके तथा तीर्थङ्कर और उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे १ साकार-जागृत, सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । क्षीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे १ तत्प्रायाग्य संक्तिष्ट और उत्कृष्ट अनुभागवन्धक करनेवाला अन्यतर मिण्यादृष्टि सौधर्म और ऐशान करपतकका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । तिर्थञ्चायु, आतप और उद्यातके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे १ तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे १ तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

ता० प्रती चदुजा० गोरह० गिरयाणु० इति पाठ:।

सम्मादि० तप्पात्रोग्गविसु० । देवाउ० ओघं ! मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० ? अण्ण० देव० सम्मादि० सञ्चविसु० । असंपत्त०-अप्पसत्थ०-दुस्सर० उक्क० कस्स० ? अण्ण० ईसाणहेहिमदेवस्स मिच्छा० तप्पा०संकि० उक्क० वट्ट० ।

४३७. पम्माए पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छ०-सेात्तसक०-पंचणोक०-तिरिक्खगदि - हुंड०-असंपत्त०-अप्पसत्थवण्ण०४-तिरिक्खाणु०-उप०-अप्पसत्थ०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० सहस्सारंतदेवस्से मिच्छादि० सागा० सव्वसंकि० । सेसं तेउ०भंगो । णवरि एइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज ।

४३८. सुक्काए पंचणा०-णवदंसणा०-आसादा०-मिच्छ०-सेालसक०-[पंच-णोक०] हुंड०-असंप०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-अप्पसत्थवि०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० आणदादिदेव० मिच्छादि० सागा० संकि०। सादादि-खिवगाणं ओघं। चढुणोक०-चढुसंठा०-चढुसंघ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० आणदादि-

स्वामी कीन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुका भङ्ग ओघके समान है। मनुष्यगतिपश्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सर्वविशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रसम्प्रामासृपादिकासंहनन, श्रप्रशस्त विहाययोगित और दुःस्वरके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? तत्प्रायोग्य संक्तिष्ट श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान कल्प तकका देव व नीचेका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—यहां देवगति आदि प्रशस्त तीस प्रकृतियाँ ये हैं—देवगति, पञ्चे निद्रय जाति, वैक्रियिकशरीर, आहारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकआङ्गोपाङ्ग, आहारकआङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगित, त्रस, बादर, पर्यात, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण और तीथकर।

४३७. पद्मलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, असातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, हुण्ड संस्थान, असम्प्राप्तास्त्पाटिका संहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विद्दायोगात, अस्थिर आदि छह, नीच गोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर सहस्रार कल्प तकका मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । होष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी है । होष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है । इतनी विशेषता है कि यहां एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होनेसे उनके उत्कृष्ट अनुभाग-वन्धका स्वामित्व छोड़कर कथन करना चाहिए ।

४३८. शुक्ललेरयामें पाँच झानावरण, नौ दरानावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कवाय, पाँच नोकषाय, हुण्डसंस्थान, श्रसम्प्राप्तास्ट्रपाटिका संहनन, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर श्रादि छह, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध का स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रोर सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर श्रानतादिका मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी है। सातादि चपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। चार नोकषाय, चार संस्थान श्रोर चार संहननके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ?

देव० मिच्छा० तप्पा०संकि०। मणुसाउ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव० असंजद-सम्मादि० तप्पा०विसु०। देवाउ० ओघं। मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव० सम्मादि० सञ्ववि०।

४३६. भवसि० ओघं। अब्भवसि० पंचणाणावरणादि० ओघं। सादा०-पंचिदि०तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थवण्ण४-अगु०३ -पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-[जस०]
णिमि०-उचा ० कस्स० १ अण्ण० चदुगदिय० पचिदि० सिण्ण० सागा० सव्ववि०।
चदुणो०-चदुसंग०-चदुसंग० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुग० तप्पा०संकि०। आउ०
मदि०भंगो। णिरयगदि-णिरयाणु० तिरिक्ख-मणुस० सव्वसंकि०। तिरिक्ख०-असंपत्तसे०-तिरिक्खाणु० देव० णेरइ० सव्वसंकि०। मणुसगदिपंचग० देव० णेरइ०
सव्विवसु० उक्क० वट्ट०। देवगदि०४ उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस०
सागार० सव्विवसु०। सेसाणं ओगं।

तत्त्रायाग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि आनतादिका देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? तत्त्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर असंयत सम्यग्दृष्टि देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं। देवायुका भक्त आधिके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? सर्विधशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हैं।

विशेषार्थ—यहां जिन क्षपक प्रकृतियोंका निर्देश किया है वे ये हैं—सातावेदनीय, देवगति, पद्धे न्द्रियज्ञाति, वैकियिकशरीर, आहारकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वैकियिक आङ्गापाङ्ग, आहारक आङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुरक, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, निर्माण, नीर्थङ्कर और उचगोत्र।

प्रश्रेट. भव्योंमं स्रोवके समान भक्न है। स्रभव्योंमं पाँच झानावरणादिका भक्न स्रोघके समान है। सातावदनीय, पन्ने न्द्रियज्ञाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, स्रगुरुलपुत्रिक, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुरक, स्थिरादि छह, यशःकीर्ति, निर्माण स्रोर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका स्वामी कौन हैं? साकार-जागृत स्रोर सर्विशुद्ध स्रन्यतर चार गतिका पन्ने न्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। चार नोकपाय, चार संस्थान स्रोर चार संहननके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी कौन हैं? तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। चारों स्रायुत्रोंका भक्न मत्यद्वानियोंके समान है। नरकगित स्रोर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, स्रसम्प्रातास्यादिका संहनन स्रोर तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, स्रसम्प्रातास्यादिका संहनन स्रोर तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी कौन है? सर्व संक्लेशयुक्त सन्यतर देव स्रोर नारकी उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी कौन है? सर्वविशुद्ध स्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी कौन है? साकार-जागृत सर्वविशुद्ध श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यक करनेवाला सन्यतर देव स्रोर नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है। साकार-जागृत स्रोर सर्वविशुद्ध श्रार तिर्यञ्च स्रोर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी है।

भा० प्रतौ भ्रमु ४ इति पाठः । २. ता० प्रतौ थिरादिसु० उच्चा०, স্লা০ प्रतौ थावरादिसु० गिमि० उचा० इति पाठः ।

४४०. खइग० ओधिभंगो । णाणावरणादि० सत्थाणे सव्वसंकि०। वेदगे ओधि०भंगो । णवरि खइगपगदीणं अप्पमत्त० सव्वितसु०। उवसम० ओधिभंगो ।

४४१, सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-सोलसक०-इत्थि०-अरिद-सोग-भय-दु०-तिरिक्ख०-वामण०--खीलिय०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--उप०-अप्पस०-अथिरादिछ०-णीचा०-पंचत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुगदिय० सागा० सव्व-संकि० । सादा०-पंचिंद०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुगदि० सागा० सव्व-विसु० । पुरिस०-इस्स-रदि-तिण्णिसंद्वाण-तिण्णिसंघडण० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चदुग० तप्पा०संकिलि० । तिरिक्खायु०-मणुसायु० उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख-मणुस० सागा० तप्पा०विसु० । देवाउ० उक्क० कस्स० १ अण्ण० मणुस० तप्पा०

होष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है।

विशेषार्थ —यहाँ अभव्यों में जिन ज्ञानावरणादि प्रकृतियों का भङ्ग श्रोघके समान कहा है वे श्रोघ प्रहृपणाके समय गिनाई ही गई हैं। उनकी संख्या ५६ हैं, इसलिए वहाँ से जान लेनी चाहिए। यहाँ श्रन्तमें शेप प्रकृतियों का स्वामित्व श्रोघके समान कहा है पर उनका नामनिर्देश नहीं किया है। वे ये हैं —एकेन्द्रियादि चार जाति, श्रातप, उद्योत, स्थावर, सूच्म, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण।

४४०. चायिकसम्यग्टिष्टियोंमें श्राविधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता है कि ज्ञानावरणादिकका स्वस्थानमें सर्वसंक्तिष्ट चायिकसम्यग्टिष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए। वेदकसम्यग्टिष्टियोंमें श्राविधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ३२ क्षपक प्रकृतियाँ हैं। उनका यहां सर्वविशुद्ध श्राप्रमत्तसंयत जीवके स्वामित्व कहना चाहिए। उपशामसम्यग्टिष्टियोंमें श्राविधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—३२ त्तपक प्रकृतियोंका अविधिज्ञानीके जिस स्थानमें उत्कृष्ट स्वामित्व कहा है उसी स्थानमें उन प्रकृतियोंका उपशमसम्यग्दृष्टिके स्वामित्व कहना चाहिए। अन्तर इतना है कि अविधिज्ञानीके क्षपकश्रेणिमें कहना चाहिए और उपशम सम्यग्दृष्टिके उपशमश्रेणिमें।

४४१. ससादनसम्यग्दृष्टियोंमं पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, त्रम्माता वेदनीय, सोलह कपाय, स्विवेद, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, वामनसंस्थान, कीलकसंहनन, श्रप्रशस्त वर्ण्यचतुष्क, तियञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, श्रप्रशस्त विद्वायोगित, श्रस्थिर श्रादि छह, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, पंचेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुस्त्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्वागित, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण श्रोर उचगात्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत, श्रोर सर्विवशुद्ध श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। पुरुपवेद, हास्य, रित, तीन संस्थान श्रोर तीन संहननके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। पुरुपवेद, हास्य, रित, तीन संस्थान श्रोर तीन संहननके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तियञ्चायु श्रोर मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तियञ्चायु श्रोर मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत श्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रन्थतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है?

विस्तृ । मणुसगदिपंचग । उक्त कस्स । अण्ण । देव । णेरइ । सन्ववि । देवगदि । ४ तिरिक्त । मणुस । सम्पाण सन्वविस्तु । उक्तो । उक्ता । अण्ण सत्तमाण पुढवीए सागार । सन्वविस्तु ।

४४२. सम्मामि० पंचणा०-छदंसणा०--असादा०--बारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४--उप०-अथिर-असुभ-अजम०-पंचंत० उक्क० कस्स० १ अण्ण० चहुगदि०
सागा० णि० उक्क० मंकि० मिच्छताभिमु० । सादावे०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचहु०पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-उच्चा० उक्क० कस्स० १
अण्ण० चहुगदि० सागा० सन्वविमु० समत्ताभिमु० । इस्स-रिद० उक्क० कस्स० १
अण्ण० चहुगदि० तप्पा०संकि० । मणुसगदिपंचग० उक्क० कस्स० १ अण्ण० देव-णेरइ०
सागा० सन्वविमु० सम्मत्ताभिमुह० । देवगदि०४ उक्क० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख०
मणुस० सम्मताभिमुह० ।

४४३. मिच्छादिही० मदि०भंगो। सण्णी० ओघं। असण्णी० तिरिक्त्वोघं। णविर सादादीणं उक्क० कस्स० ? अण्ण० पंचिदि० सागा० सञ्ववसु०। आहार० तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर मनुष्य देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी हैं। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी कौन हैं ? सर्वविशुद्ध देव और नारकी उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी हैं। देवगित चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी कौन हैं ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियाके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी हैं। उद्योगके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी हैं। उद्योगके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी हैं। उद्योगके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वाभी हैं।

४४२. सम्यिमण्यादि जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, श्रसातावेदनीय, बारह कपाय, पाँच नांकपाय, श्रप्रास्त वर्णचतुष्क, उपचात, श्रस्थिर, श्रद्धाम, श्रयशाःकीति श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका स्वामी कोन हें ? साकार-जागृत, नियमस उत्कृष्ट सक्लेशयुक्त श्रोर मिण्यात्वके श्रभिमुख श्रन्यतर चार गतिका जाय उक्त प्रकृतियाके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। सातावेदनीय, पञ्च निद्रयजाति, तैजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरक संस्थान. प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुक्तचुत्रिक, प्रशस्त विहायागित, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण श्रीर उच्चगात्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वाम। कोन हें ? साकार-जागृत, सर्वावशुद्ध श्रीर सम्यक्त्वके श्रमिमुख श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रतियाक उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। हास्य श्रीर रितिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। दास्य गतिका जीव हास्य श्रीर रितिक उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। मनुष्यतिपञ्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। मनुष्यतिपञ्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। मनुष्यतिपञ्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हें। देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी कोन हें ? सम्यक्त्वकं श्रीमुख श्रन्यतर तियञ्च श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी कोन हें ? सम्यक्त्वकं श्रिमुख श्रन्यतर तियञ्च श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्वामी हो।

४४३. मिथ्यादृष्टि जीवोके मत्यज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। संज्ञी जीवोंके श्रोघके समान भङ्ग है। श्रसंज्ञी जीवोंमे सामान्य तिर्यञ्चोके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सातादि २६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका स्यामी कौन है ? साकार-जागृत श्रौर मर्वविशुद्ध श्रन्यतर

## ओधं। अणाहार० कम्मइगर्भगो।

## एवं उक्तस्सयं सामित्तं समत्तं।

४४४. जहण्णए पगदं । दुवि० — आंघे० आदे० । ओघे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत० जह० अणुभागवंधो कस्स० ? अण्ण० खवग० सुहुमसं० चिरमे० जह० वह० । थीणगिद्धि०३ — मिच्छ०-अणंताणुवंधि०४ जह० कस्स० ? अण्ण० मणुस० मिच्छादि० सागा० सव्वित्सु० संजमाभिसुह० जह० वह० । णिद्दा-पचला० जह० कस्स०? अण्ण० अपुव्वकरणखवग० णिद्दा--पचलावंधचिरमे वह० । सादासाद०--थिराथिर--सुभासुभ-जस०-अजस० जह० कस्स० ? अण्ण० चदुग० मिच्छादि० वा सम्मादि० वा परि-यत्तमाणमिक्समपरिणामस्स जह० अणु० वह० । अपच्चक्याणा०४ जह० कस्स० ? असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी हे । आहारक जीवोमे ओषके समान भक्त है । अनाहारक जीवोमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भक्त है ।

विशेषार्थ—यहाँ सर्वत्र उत्ऋष्ट स्वामित्वका विचार करते समय मूलमें कहीं पर साकार-जागृत, श्रोर उत्ऋष्ट श्रनुभागवन्ध करनेवाला ये दा विशेषण दिये हैं श्रोर कहीं पर नहीं दिये हैं। पर ये जहाँनहीं दिये हों वहाँ इन्हें भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि जा साकार-जागृत होता है उसके ही उत्ऋष्ट श्रनुभागवन्ध सम्भव है। उसमें भी उत्ऋष्ट श्रनुभागवन्धक योग्य सत्र विशेषताश्रोके रहते हुए उत्ऋष्ट श्रनुभागवन्ध नियमसे होता ही है एसा भी एकान्त नियम नहीं है, इसलिए जब उत्ऋष्ट श्रनुभागवन्ध हो रहा हो तभी उत्ऋष्ट स्वामित्व जानना चाहिए। इसी प्रकार कहीं उत्ऋष्ट संक्लेश्युक्त या सर्वविशुद्ध श्रादि विशेषणका भी मूलमें निर्देश न किया हो तो उसे भी जान लेना चाहिए। यहाँ पर श्रमंझीके उत्ऋष्ट स्वामित्व कहते समय जो सानादि प्रकृतियोंका पृथक्से संकेत किया है। वे ये हैं—देवगित, मातावेदनीय, पंचेन्द्रिय जाति, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण्शरीर, समचतुरक्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायांगित, त्रस, वादर, पर्यात, प्रत्येक, स्थिर, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, बश:कीर्ति, निर्माण श्रोर उचगोत्र।

## इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

४४४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेद्धा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रीर श्रादेश। ओघसे पाँच ह्यानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पाँच श्रान्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है? श्रान्तिम जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर श्रान्ता-कची चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर श्रान्ता-कची चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन हे? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध, संयमके श्राम्य ख्रनुभागवन्धक स्वामी कीन हे? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध, संयमके श्राम्य ख्रनुभागवन्धक स्वामी है। निद्धा श्रीर प्रचलाके जघन्य श्रनुभागवन्धक स्वामी कीन हे? निद्धा ध्यार प्रचलाके वन्धके श्रान्तिम समयमें विद्यमान श्रान्यतर श्रपूर्वकरण चपक उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धक स्वामी है। सातावेदनीय, श्रासावोवदनीय, स्थिर, श्रास्थर, श्रुभ, श्रशुभ, यशःकीर्ति श्रीर श्रयशःकीर्तिके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन हें? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रीर जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्वनुभागवन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्वनुभागवन्धका स्वामी है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य

अण्ण । पणुस । असंजदसम्मा । सागा । सन्विवसु । से काले संजमं पिडविजिहिंदि ति । एवं पश्चक्ताणा ०४ । णविर संजदासंज । कोधसंजल । जह । कस्स । अण्ण । स्वग । अण्या । वह । एवं माण-मायागं । लोभ-संजल । जह । कस्स । अण्ण । स्वग । अण्या । हिस्य । इत्थि । इत्थ । इत्थ । जह । कस्स । अण्ण । स्वग । योपि । स्वा । स्व । पुरिस । जह । कस्स । अण्ण । स्व । स्व । पुरिस । चिम अणु । वह । । इस्स -रिद -भय दुगुं । जह । कस्स । अण्ण । स्व । अण्ण । स्व । स्व । अर्था । अर्था । स्व । अर्था । स्व । स्व । अर्था । स्व । स्

त्रानुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वीवशुद्ध त्रीर तद्नन्तर समयम संयमको प्राप्त होनेवाला अन्यतर असंयतसम्यन्दिष्ठ मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण चारके जयन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि यह संयतासंयतके कहना चा हए। क्र.धसञ्चलनक जयन्य श्रतुभागवन्यका स्वामी कीन है १ कोधसंज्व-लनके अन्तिम अनुभागवन्धमें अवस्थित अन्यतर त्तपक अनिवृत्तिकरण जीव उक्त प्रशृतिके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्त्रामी है। इसी प्रकार मानसंज्वलन और माया संज्वलनके जधन्य श्रनुभाग-बन्धका स्वामी जानना चाहिए। लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव लाभसंज्वलनके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। स्त्रीवंद श्रीर न्युंसकवंदके जवन्य अनुभागवन्यका स्वामी कौन है १ सब पर्यावियोंसे पर्यात, साकार-जागत श्रीर तत्त्रायांग्य विशुद्ध श्रन्यतर चार गतिका मिध्यादृश्चि पञ्च न्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। पुरुपवेदके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्तमें पुरुष्वेदका जवन्य श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर चपक अनिवृत्तिकरण जीव पुरुपवेदके जयन्य अनुभागवन्धका स्वामा है। हास्य, रति, भय और जगुप्साके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत सर्वविशुद्ध परिणामवाला और श्चन्तमें जघन्य श्चनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर त्तपक श्रपृवंकरण जीव इनक जघन्य श्रनुभागबन्ध-का स्वामी है। ऋरात और शांकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागत और तत्त्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर प्रमत्तसंयन जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। नरकायु और देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्त-मान और मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यश्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके जधन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? जघन्य अपर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तिमान और मध्यम परिए।मवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्येख श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जयन्य श्रनुभागवन्यका स्वामी है। नरकगति, देवगति श्रीर हो श्रानुपूर्वीके जवन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन हें ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला और जघन्य तिरिक्त०-तिरिक्ताणु०-णीचा० ज० क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढ० मिच्छा० सव्वाहि पज्जतीहि पज्ज० सागा० सव्विद्यु० सम्मत्ताभिग्रह० जह० वट० । मणुस०-छसंठा०-छसंघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-मिठिभाल्छितिण्णियुग०-उचा० जह० कस्स० ? अण्ण० चढु-गिद० पंचिद० सिण्ण० मिच्छादि० परिय०मिठिभाम० ज० वट्ट० । एइंदि०-थावर० जह० कस्स० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० परिय०मिठिभाम० । तिण्णिजा०-ग्रुहुम०-अप०-साधार० जह० कस्स० अण्ण० तिरिक्ति० मणुस० मिच्छादि० परिय०-मिठिभाम० । पंचि०-तेजा०-क०--पसत्थवण्ण०४—अगु०३—तस०४—णिमि० जह० कस्स ? अण्ण० चढुगदि० मिच्छा० सागा०णि० उक्क० संकि० । ओराछि०-ओराछि-श्रंगो०-उज्जो० ज० क० अण्ण० देवस्स० णेरइ० मिच्छादि० सव्वाहि० प० सागा०णि० उक्क० संकि० । वेडिव्व०-वेडिव्व०श्रंगो० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्तव० मणुस० पंचि० सिण्ण० मिच्छा० सव्वसंकि० । आहारदुगं० ज० क० ? अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागा० णि० उक्क० संकि० । वेडिव्व०-वेडिव्व०श्रंगो० ज० क० ? अण्ण० अप्पमत्तसंज० सागा० णि० उक्क० संकि० । प्रातिकि० प्रमत्ताभिग्रह० जह० वट्ट० । अप्पसत्थ०४—उप० जह० सागा० णि० उक्क० संकि० प्रमत्ताभिग्रह० जह० वट्ट० । अप्पसत्थ०४—उप० जह०

श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्ध-का स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुमागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुन्ना, साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध, सम्यक्त्वके ऋभिमुख ऋौर जघन्य ऋनुभाग-बन्ध करनेवाला अन्यतर सातवीं पृथिवीका मिध्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जयन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादिक तीन यूगल और उच्चगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रीर जचन्य श्रनुभागवन्ध करनेवाला श्रन्यतर चार गतिका पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति और स्थावरके जयन्य अनुभाग बन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीन जाति, सूदम, अपर्याप्त श्रौर साधारणके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्ज और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। पंचेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क श्रौर निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है १ साकार-जागृत श्रीर नियमसे उत्कृष्ट संस्लेशयुक्त श्रन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। श्रीदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हुआ, साकार-जागृत और नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जवन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर पंचेद्रिय संज्ञी मिध्यादृष्टि तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य उक्त प्रशृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। श्राहारकद्विकके जयन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीत है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त, प्रमत्त-संयमके श्रमिमुख श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्ध करनेवाला श्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियों के जयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अप्रशस्त वर्णचतुष्क और उपघातके जघन्य अनुभागबन्धका

ता॰ प्रतौ मिचझा॰ । सब्बसंकि॰ । मिचझा सम्बसंकि (?) ब्राहारदुगं इति पाठः ।

कस्स० ? अण्ण० अपुन्वक० खवग० परभवियणामाणं वंधचरिमे० वद्द०। आदाव० जह० कस्स० ? अण्ण० सोधम्मीसाणंतस्स देवस्स मिच्छादि० उक्क० संकि० जह० वद्द०। तित्थय० ज० क० ? अण्ण० मणुस० असंजदसम्मा० सागा० णि० उक्क० संकि० मिच्छत्ताभिम्रह० जह० वद्द०।

४४५. णिरएसु पंचणा०-छदंसणा०--वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० सागा० सव्ववि० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छत्त०-द्यणंताणुवं०४ जह० कस्स० ? अण्ण० मिच्छादि० सागा०
सव्ववि० सम्मत्ताभिमु० जह० वह० । सादासादा०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस०जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० वा मिच्छा० वा परिय०मिजभम० । इत्थि०-णवुंस०
ज० कस्स० ? अण्ण० मिच्छा० मागा० तप्पा०विसु० । अरदि-सोग० जह० कस्स० ?
अण्ण० सम्मादि० सागा० तप्पा०विसु० जह० वह० । तिरिक्खायु० मणुसायु० जह०
कस्स० ? मिच्छा० जहण्णिगाए पज्जत्तिणव्वतीए णिवत्तमाणमिजभम० जह० वह० ।
तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ओवं । मणुस०-इस्संग०-छस्संप०-मणुसाणु०-दो-

स्वामी कौन है ? परभवसम्बन्धो नामकर्मकी प्रकृतियोंकं वन्धके अन्तिम समयमें विद्यमान अन्यतर अपूर्वकरण अपक जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धक। स्वामी है। आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन हे ? उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सौधर्म-ऐशान कल्पतकका मिण्यादृष्टि देव आतपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तीर्थद्भर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट सं लेश-युक्त, मिण्यात्वके अभिमुख और जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थद्भर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।

४४५. नारिकयोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रति. भय, जुगुप्सा, श्रप्रशस्त वर्णचनुष्क, उपचात श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कोन हैं ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्द्रष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंक जधन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व श्रीर श्रनन्तानुवन्धी चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्विशुद्ध, सम्यक्त्वक अभिमुख और जघन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर मिश्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सात।वेदनीय, ऋसात।वेदनीय, स्थिर, ऋस्थिर, शुभ, ऋशुभ, यशःकीर्ति श्रीर ऋयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि नास्की उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्नीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्त्रायोग्य विशुद्ध श्रन्यतर मिथ्या-दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। अरित और शोकके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृन, तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रीर जयन्य श्रनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। निर्येख्नायु श्रीर मनुष्यायुके जयन्य श्रमुभागवन्यका स्वामी कीन हैं ? जयन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान, मध्यम परिणामवाला स्त्रीर जवन्य त्रनुभागबन्ध करनेवाला स्त्रन्यतर मिथ्याद्दिन्दि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य त्र्यनुभागबन्धका स्वामी हैं। तिर्यक्क्षगति, तिर्यक्क्षगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका विहा०-तिण्णियुगल०-उचा० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० परिय०मिङ्भम० । पंचिदि०—ओरालि०-तेजा०--क०-ओरालि०श्वंगो०--पसत्थवण्ण४-अगु०३-उज्जो०--तस०४-णिमि० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० सागा० णि० उक्क० संकि० जह० वट्ट० । तित्थ० जह० कस्स० १ अण्ण० सम्मादि० सागा० तप्पा०संकि० । एवं सन्माए पुढ० । णवरि मणुस०-मणुसाणु०-उचा० जह० कस्स० १ अण्ण० सम्माइिहस्स सम्मामिच्छत्ताभिमुहस्सं । एवं छउवरिमासु । तिरिक्तव०-तिरिक्तवाणु०-णीचा० मणुस-गदिभंगो ।

४४६. तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०-अद्वक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४— उप०-पंचंत० जह० कस्स० १ अण्ण० संजदासंजद० सागार० सञ्वविसु० । थीण-गिद्धि०२—मिच्छ०-अणंताणुवं०४ जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छादि० सञ्वविसु० संजमाभिसुह० जह० वट्ट० । अपचक्खा०४ एवं चेव । णविर असंज० । इत्थि०-णवुंसँ० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० तप्पा०विसु० । अरदि-सोग० जह० कस्स० १

मक्क श्रोधके समान है। मनुष्यगांत, छह, संस्थान छह संह्नन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, सुभगादि मध्यके तीन युगल और उचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिध्याद्यष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। पछ्च न्द्रिय जाति, औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचनुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, त्रसचनुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिध्याद्यष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि नारकी तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यागत्यानुपूर्वी और उचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सम्यग्मिध्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार प्रथम छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यक्रगति, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भङ्ग जैसा नारकियोंमें मनुष्यगतिका जघन्य स्वामित्व कहा है उस प्रकार जानना चाहिए।

४४६. तिर्यक्कोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुरुक, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर संयतासंयत तिर्यक्क उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? सर्वविशुद्ध, संयमासंयमके अभिमुख और जघन्य अनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यक्क उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि असंयतसम्यग्दृष्टिके कहना चाहिए। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? तत्यायोग्य विशुद्ध

ता प्रतौ उच्चा॰ "भिमुहस्स, घा० प्रतौ उच्चा उक्क०कस्स घरण० सम्मताभिमुहस्स इति पाठ ।
 चा॰ प्रतौ इत्थि॰ पुरिस॰ गुरुंस॰ इति पाठः ।

अण्ण० संजदासंजदं ० तप्पा०विस्र० । सादासादा०-थिरादितिष्णियुग०-आउ०४ ओघं । तिष्णिगदि—चदुजादि—इस्संडा०-इस्संघ०-तिष्णिआणुपु०-दोविहा०---थावरादि०४— [मिडिसान्न-] तिष्णियुग०-उच्चा० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० परिय०मिडिसाम० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० कस्स० १ अण्ण० बाद्रतेउ०-वाउ० सव्वाहि० सागा० सव्वविस्र० । पिचंदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-वेउव्व०ऋंगो०-पसत्थवण्ण०४—अगु०३-तस४—णिमि० जह० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० सिण्ण० मिच्छाइंहि० सागार० णि० उक० संिकं० । ओरालि०२-आदाउज्जो० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छादि० तप्पा०संिक० ज० अणु० वट्ट० । एवं पंचिंदियतिरिक्ख०३ । णवरि निरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० मणुसगदिभंगो ।

४४७. पंचिंदियतिरिक्तवञ्चप् पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक०-पंच-णोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० कस्स १०१ अण्ण० सण्णि० सागा० सन्व-

श्रान्यतर मिध्यादृष्टि निर्येख्य एक प्रकृतियोंके जघन्य श्रानुभागबन्धका स्वामी है। श्रारित श्रीर शोकके जघन्य ऋतुभागबन्धका स्त्रामी कौन है ? तत्प्रायाग्य विशुद्ध ऋन्यतर संयत।संयत तिर्यञ्ज उक्त प्रकृतियोंके जवन्य श्रजुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, स्थिर, श्रम्थिर, शुभ,त्रशुभ, यशःकीर्नि त्रोर त्रयशःकीर्ति ये तीन युगल तथ। चार त्रायु इनका भङ्ग त्रोघके समान है। तीन गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, दो जिहायोगित, स्थावर त्रादि चार, सुभगादि मध्यके तीन युगल स्रोर उच्चगात्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यातुपूर्वी त्रार नीचगात्रके जवन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब पर्याप्तियोसे पर्याप्त और सर्वविश्वद्ध अन्यतर बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। पक्के न्द्रियज्ञाति. वैक्रियिक-शरीर तैजसशरीर कार्मणशरीर, वैक्रियिक आङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, अस चतुष्क श्रीर निर्माणके जधन्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर पञ्चे न्द्रिय संज्ञी मिण्यादृष्टि तिर्यञ्च उक्त प्रदृतियोंके जघन्य अनुमाग-बन्धका स्वामी है । श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिकश्राङ्गोपाङ्ग, श्रातप श्रीर उद्योतके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है १ तत्त्रायाग्य संक्लेशयुक्त श्रीर जघन्य श्रनुभागवन्ध करनेवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्ज एक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्थका स्वामी है। इसी प्रकार पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तियञ्चगति, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी त्र्यौर नीचगोत्रका भङ्ग मनुष्यगति प्रकृतिके जयन्य स्वामित्वके समान है।

४४७. पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्च त्राप्यांत्रकोंमें पाँच ज्ञातावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुरक, उपचान, श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ साकार-जागृन श्रीर सर्वाच्छाद्व श्रन्यतर संज्ञी श्रपर्यात तिर्यञ्च

१. ता॰ प्रतो मिच्छा ""या॰ संजदासंजद॰, श्रा॰ प्रतो मिच्छा॰ तप्पा॰ विसु॰ "" श्रयण॰ संजदासंजद॰ इति पाठः। २. ता॰ प्रतो पंचिं॰ "संकि॰, श्रा॰ प्रतो पंचिंदि सरियण॰ "उक्क॰ संकि॰ इति पाठः। ३. ता॰ प्रतो ज॰ वाउ॰ (वट्ट॰) एवं, श्रा॰ प्रतो ज॰ वा॰ उक्क॰ एवं इति पाठः। ४. ता॰ प्रतो पंचत॰ उ० (ज॰) क०, श्रा॰ प्रतो पंचत उक्क॰ कस्स॰ इति पाठः।

विद्यु० । सादासादा०-दोगदि-पंचजादि-इस्संठा०-इस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-दोगोद० जह० कस्स० १ अण्ण० परियत्त०मिडिक्सम० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० जह० कस्स० १ अण्ण० सिण्ण० सागा० तप्पा०विद्यु० । दोआउ० ओघं । ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४—अगु०-णिमि० जह० कस्स० १ अण्ण० सिण्ण० सागा० उक्क०संकि० । ओरालि०ऋंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० ज० कस्स० १ अण्ण० सिण्ण० सागा० तप्पा०संकि० । एवं मणुसअपज्ज०-सव्वविगलिंदि०-पंचिदि०-तस०अपज्ज०-सव्वपुढवि०-आउ०-वणप्पदि-णियोद०-बादरपर्ने० । मणुसेसु ३ खिवगाणं ओघं । सेसाणं पंचिदि०तिरिक्खभंगो ।

४४८. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० कस्स० १ अण्ण० सम्मादि० सञ्चवि० । थीणगिद्धि०३-मिच्छै०-अणंताणुबं०४ जह० कस्स०१ अण्ण० मिच्छा० सागा० सञ्चविसु० सम्मत्ताभिम्रह० । सादादीणं चदुयुगत्तं ओघं । इत्थि०-णवुंस० जह० कस्स० १ अण्ण० तप्पा०विसु० ।

उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दा गित, पाँच जाित, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रस-स्थावरादि दस युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और तत्प्रायोग्य विशुद्ध अन्यतर संज्ञी अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। दो आयुओंका भङ्ग आधके समान है। औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-कागृत और उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त अन्यतर संज्ञी अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त तिर्यञ्च उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्च निद्रय अपर्याप्त, त्रस अपर्याप्त, सब प्रथिवीकायिक, सब जलकायिक, सव बनस्पतिकायिक, सब निगोद और बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंके जानना चाहिए।

मनुष्यत्रिकमें क्ष्पक प्रकृतियोंका भङ्ग त्रोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है।

४४८ देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात ख्रोर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्विवशुद्ध अन्यतर सम्यन्दिष्ट देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख अन्यतर मिध्यादिष्ट देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी है। साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन चार युगलोंका भक्त श्रोधके समान है। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्यायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

१. ता॰ प्रतौ थीयागिद्धि॰ ४ मिच्छ॰ इति पाटः ।

अरिद-सोग० ज० कस्स० ? अण्ण० सम्मादि० तप्पा०विसु० | दोआयु० जह० कस्स० ? अण्ण० जहण्णिगाए पज्जतगणिव्वतीए णिव्वत्त० मिन्स्मि० | तिरिक्ख०-मणुस०-छस्सं ठा०-छस्सं ठ०-दोविहा०-तिण्णियुग-णीचागो०-उच्चा० जह० कस्स० ? अण्ण० मिन्छा० परिय०मिन्सिम० | एइंदि०-थावर० ज० कस्स० ? अण्ण० ईसाणंत-देवस्स मिन्छादि० परिय०मिन्सिम० | पंचिदि०-ओराहि० ग्रंगो०-तस० जह० कस्स० ? अण्ण० सण्णवकुमार उविरं याव सहस्सार ति मिन्छा० सव्वसंकि० | ओराहि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-उज्जो०-वाद्र-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० जह० कस्स० ? अण्ण० मिन्छा० सव्वाहि० सागा० सव्वसंकि० | आदाव० जह० कस्स० ? अण्ण० मिन्छा० सव्वसंकि० | तित्थय० जह० कस्स० ? अण्ण० सम्मा० सागा० तप्पासंकि० |

४४६. एवं भवण०-वाणवेंनर्-जोदिसि०-सोधम्मीसाण० । णवरि पंचिंदि०-ओरालि०त्रंगो०-तस० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० तप्पा०संकि०। पंचिंदि०-तस० ज० कस्स० १ अग्ग० मिच्छा० परिय०मिज्भिम०। अरित और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्त्रायांग्य विशुद्ध अन्यतर सम्य-ग्दृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। दो आयुत्रोंके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान श्रीर मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तियं ऋगति, मनुष्यगति, छह संस्थान. छह संहत्त, दो त्रात्युवी, दो विहायोगित, मध्यके सुभगादिक तीन युगल, नीचगोत्र ऋौर उच्चगोत्रके जवन्य अनुमागवन्यका स्वामी कोन है १ परिवर्तमान मध्यम परिए।मवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुमागवन्यका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति श्रीर स्थावरके जवन्य ऋतुमागवन्धका स्वामो कोन है १ परिवर्तमान मध्यम परिग्णामवाला ऋन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान करुपतकका देव उक्त प्रकृतियांके जवन्य अनुमागवन्यका स्वामी है। पञ्चोन्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर त्रसके जवन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सर्वसंक्लेशयुक्त श्रान्यतर सनत्कुमारसे लेकर सहस्त्रार कल्प तकका मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य श्रानुभागबन्धका स्वामी है। श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलचुत्रिक, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक श्रीर निर्माणक जवन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त, साकार-जागृत त्रोर सर्व संक्लेशयुक्त त्रान्य तर मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। आतपके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर एशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतिके जवन्य धनुभागबन्धका स्त्रामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कोन हं ? साकार-जा गृत और तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर सन्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतिके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं।

४४६. इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर, ज्यांतियी श्रोर सौधर्म-ऐशान कल्पके देवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें पक्षे न्द्रिय जाति, श्रोदारिक आङ्गापाङ्ग श्रोर त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायाग्य संक्लेशयुक्त श्रान्यतर मिण्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। श्रथवा पक्षे न्द्रिय जाति श्रोर त्रसके जघन्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रान्यतर मिण्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके

रै. ता॰ प्रतौ दोवि॰ तियिया इति पाठः ।

याव सहस्सार त्ति पढमपुढविभंगो । आणद याव णवगेवज्जा ति सो चेव भंगो । णविर तिरिक्ख॰३ णित्थि॰। मणुस॰-पंचिदि॰-ओरालि॰-तेजा॰-क॰-ओरालि॰ श्रंगो॰-पसत्थवण्ण॰४-मणुसाणु॰-अगु॰३-तस॰४-णिमि॰ जह॰ कस्स १ अण्ण॰ मिच्छा॰ सन्वसंकि॰।

४५०, अणुदिस याव सन्वह ति पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०अप्पसत्थवण०४-उप०-पंचत० जह० कस्स० ? अण्ण० सागा० सन्वविसु०। सादादिचहुयुगल० जह० कस्स०? अण्ण० परिय०मिक्सम०। अरिद्-सोग० जह० कस्स० ?
अण्ण० सागा० तप्पा०विसु०। मणुसाउ० जह० कस्सै० ? अण्ण० जहण्णियाए
पज्जतिणिव्वत्तीए णिव्वत्त,० परिय०मिक्सम०। मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०समचदु०-ओरालि० ऋंगो०-वज्जरि०-पसत्थ०४ — मणुसाणु०-अगु०३-पसत्थिव०-तस०४सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उचा० जह० कस्स० ? अण्ण सन्वसंकि०।

४५१. एइंदियाणं पंचिंदि०तिरि०अपज्जनाभंगो । णवरि बादरस्से ति भाणि-

जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। सनत्कुमार कल्पसे लंकर सहस्रार कल्प तक पहली पृथिवींक समान भङ्ग है। श्रानत कल्पसे लेकर नौ मेवेयक तक वहीं भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्येख्वगति, तिर्येख्वगत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योत इन तीन प्रकृतियोंका (तथा तिर्येख्वायुका) वन्ध नहीं होता। नथा इनमें मनुष्यगति, पश्चे न्द्रिय जाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, ओदारिक श्राङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुनिक, त्रसचतुष्क श्रोर निर्माणके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है।

४५०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कघाय, पाँच नोकवाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात और पाँच अन्तरायके ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । साता-असाता, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यशःकीर्ति-अयशःकीर्ति इन चार युगलों के ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? परिवतमान मध्यम परिणामयाला अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । अरित और शोकके ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-ज्ञागृत और तत्वायोग्य विशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । मनुष्यापित, पञ्च निद्रय जाति, औदारिकशरीर, तैजसशरार, कार्मणशरीर, समयनुरस्त्रसंस्थान, औदारिक आङ्गापाङ्ग, व अर्थभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायागिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उञ्चगोत्रके ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? सर्व संक्तिष्ट अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? सर्व संक्तिष्ट अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के ज्ञयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है ।

४५१. एकेन्द्रियोंमें पद्धे न्द्रिय तिर्यक्क अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है

५ ता॰ प्रती मणुसाउ॰ उ० ( जह॰ ) क०, घा० प्रती मणुसाउ॰ उक्क० कस्स इति पाठः।

द्व्यं । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरिक्खोघं । एवं सव्वएइंदिए ।

४५२. तेष०-वाष० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०-तिरिक्खग०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु-उप०-णीचा०-पंचंत० जह० कस्स० १ अण्ण० बादरस्स सञ्बिक्ष० । सेसं तिरिक्ख०अप०भंगो० ।

४५३, पंचिदि०-तस०२-पंचपण०-पंचविच०-कायजोगि०-कोधादि०४-चक्खु०-अचक्खु०-भवसि०-सण्णि०-आहारग ति ओघभंगो। ओरालियकायजोगी० पणुसि० भंगो। णवरि तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरिक्खोघं।

४५४. ओरालियमि० पंचणा०-- छदंसणा०--बारसक०-पंचणोक०--अप्पसत्य वण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० कस्स०१ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मादि० सागा० सन्ब-विस्त०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ जह० कस्स०१ अण्ण० पंचिदि० सण्णि० सागा० सन्ववि०। सादादिचदुगुगै० जह० कस्स०१ अण्ण० सम्मादि० मिच्छा० परिय०मिज्भम०। इत्थि०-णवुंस० जह० कस्स०१ अण्ण० मिच्छा० तप्पा०विसु० जह० वट्ट०। अरदि-सोग० जह० कस्स०१ अण्ण० सम्मा० तप्पा०विसु०। दो-

कि बादरोंके जधन्य स्वामित्व कहना चाहिए। तथा तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीच-गोत्रका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रियोमें जानना चाहिए।

४५२. श्राग्निकायिक और वायुकायिक जीवामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, तियञ्चगति, श्राप्रास्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके जवन्य श्राप्तागवन्धका स्वामी कीन है ? सर्विश्चाद्ध श्रान्यतर बादर जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग तियेञ्च श्राप्तायकोंके समान है।

४५३. पश्चे न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनायागी, पाँचों वचनयागी, काययोगी, काथादि चार कपायवाले, चलुदर्शनी, अचलुदर्शनी, भव्य, संज्ञी और आहारक जीवोमें आंवके समान भक्क हैं। औदारिककायगा जीवोमे मनुष्यिनियांक समान भक्क हैं। इतनी विशेषता है कि खीदारिककाययोगी जीवोंके तिर्यक्चगति, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी और नीचगात्रका भक्क सामान्य तिर्यक्चोंके समान हैं।

४५४. श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीयोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, श्राप्तान वर्णचतुष्क, उपयान श्रोर पाँच श्रान्तरायके ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृन श्रोर सर्वावशुद्ध श्रान्यतर निर्यश्च श्रोर मनुष्य सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रोर श्रान्तानुबन्धी चारके ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृन श्रोर सर्वावशुद्ध श्रान्यतर पञ्च निद्धय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी है। साता-श्रमाता, स्थिर-श्रास्थर, श्रुभ-श्रशुभ श्रोर यशःकीर्ति-श्रयशःकीर्ति इन चार युगलोंके ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रान्यतर सम्यग्दृष्टि या मिध्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद श्रोर नपुंसकवेदक ज्ञान्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कीन है ? तत्यायोग्य विशुद्ध श्रोर ज्ञान्य श्रानुभागबन्ध करनेवाला श्रान्यतर मिध्यादृष्टि

१. ता० मा० प्रस्योः सादादितियिग्रयुग० इति पाठः ।

आयु० ओघं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाण०-णीचा० ज० कस्स० १ अण्ण० बादरतेउ०-वाउ० से काले सरीरपज्जती जाहिदि त्ति जह० वट्ट०। मणुसग०-पंचजादि-छस्संटा ०-छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-तसादिच दुयुग०-सुभगादितिण्णियुग-उच्चा० जह० कस्स० १ अण्ण० मिच्छा० परिय०मिक्सम०। देवगदिपंच० जह० कस्स० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मा० सागा० सव्वसिक० से काले सरीरपज्जती जाहिदि ति। णविर तित्थय० मणुसग०। ओरालि०—तेजा०-क०—पसत्थवण्ण०४—अगु०—णिमि० जह० कस्स० १ अण्ण० पंचिंदि० सण्णि० मिच्छा० सव्वसंकि०। छोरालि० छगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो० जह० कस्स० १ अण्ण० पंचि० सण्णि० तप्पा०संकि०।

४५५. वेउव्वियका० पंचणा०-छदंसणा०-बारक०-पंचणोर्कै०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० कस्स० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० सम्मादि० सागा० सव्विक्षु० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० कस्स० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सागा० सव्ववि० सम्मताभिग्रह० । सादादिचदुयुग० जह० कस्स० ? अण्ण० देव०

जीव इक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अरित और शांकके जवन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन हैं ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। दो श्रायुत्रोंका भङ्ग श्रांघके समान है। तिर्यक्कगति, तिर्यश्चगत्यानु-पूर्वी श्रीर नीचगात्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य श्रनुभागबन्ध करनेवाला जो अन्यतर बादर अग्निकायिक और बादर वायुकायिक जीव अनन्तर समयमे शरीर पर्याप्ति प्रहुण करेगा वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, पाँच जाति, छह संस्थान, छद्द संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रसादि चार युगल, सुभगादि तीन युगल श्रीर उच्चगात्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणाम-वाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति-पद्धकके जघन्य त्र्यनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर सर्व संक्लेशयुक्त जो द्यान्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्युद्ध और मनुष्य श्रमन्तर समयमें शरीर पर्याप्ति ग्रहण करेगा वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि तीथङ्कर प्रकृतिके जघन्य श्रातभागवन्यका स्वामी मनुष्यको कहना चाहिए। श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलव श्रौर निर्माणके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर पञ्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रश्नृतियोंके जधन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छवास, आतप श्रौर उद्योतके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायांग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर पञ्चोन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

४५५. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है? साकार-जागृत सर्वविशुद्ध और सम्यक्त्वके अभिमुख

१. ता॰ भ्रा॰ प्रत्योः मणुसग० पंचिदि॰ झस्संठा० इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ पंचणा॰ इति पाठः ।

णेरइ० सम्मादि० मिच्छादि० परिय०मजिभाम०। इत्थि०-णवुंस० जह० कस्स० १ अण्ण० देव० णेरइ० तप्पा०विस्र० । अरदि०-सोग० ज० क० ? अण्ण० देवस्स णेरइ० सम्मादि० सागा० तप्पा०विस्त०। दो आयु० ज० क० १ अण्ण० देव० णेरइ० जहण्णियाए पज्जत्तगणिव्वत्तीए णिव्वत्त० परिय०मजिक्सम०। मणुस०-ब्रस्संठा ०-ब्रस्संघ ०-मणुसाणु ०-दोविहा ०-तिण्णियुग ०-उच्चा ० ज ० क ० १ अण्ण ० देव ० णेरइ० मिच्छा० परिय०मजिभाम० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० कस्स० १ अण्ण० णेरइ० सत्तमाए पुढवीए मिच्छा० सागा० सन्ववि० सम्मत्ताभिग्रह० जह० वट्ट । एइंदि ७-थावर० ज० क० १ अण्ण० देव० ईसाग० परि०मज्भिम० । पंचिं० ओरालि० श्रंगो०-तस० ज० कै०? अण्ण० सणकुमार उवरिमदेव०सव्वणेरइ० मिच्छादि० सञ्बसंकि० । ओरालि०-तेजा०-क०--पसत्थवण्ण०४-अगु०३-बादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि० ज०क० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सव्वसंकि०। आदाव० ज०क० ? अण्ण० ईसाणंतदेव० मिच्छादि० सव्वसंकि०। उज्जो० ज० क०? अण्ण० देव० श्रान्यतर मिथ्यादृष्टि देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियों के जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। सातादि चार यगलोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौत है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्य-तर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद श्रीर नपंसकवेदके जयन्य अनुमागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायाग्य विशुद्ध श्रन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके ज्ञायन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। अरित और शांकके ज्ञायन्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। दो श्रायुत्रोंके जयन्य श्रनुभाग-बन्धका स्वामी कौन हैं ? जघन्य पर्याप्त निवृत्तिसे निवृत्तमान स्रौर परिवर्तमान मध्यम परिणाम बाला श्रान्यतर देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियोके जवन्य श्रानुभागवन्थका स्वामी है। मनुष्यगति. छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, मध्यके सुभगादिक तीन यगल श्रीर उच गोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्चन्यतर मिथ्यादृष्टि देव श्रीर नारकी उक्त प्रकृतियोकं जधन्य श्रनुभागवन्थका स्वामी है। तिर्युख्यगति, तिर्युख्यगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है १ साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध, सम्यक्त्वके अभिमुख और जयन्य अनुभागबन्ध करनेवाला अन्यतर सान्वी पृथिवीका मिध्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति श्रीर स्थावरके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। पञ्च निद्रयजाति, श्रौदा-रिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर त्रसके जघन्य श्रमुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर मिध्यादृष्टि सानत्कुमारसे ऊपरका देव खोर सब नरकोंका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभाग बन्धका स्वामी है। श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु-त्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक श्रीर निर्माणके जवन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? सर्वसंक्लेश-युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। त्रातपके जधन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्वपंक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ऐशान कल्प तकका देव त्रातपके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। उद्यांतके जघन्य अनुभागवन्धका

<sup>1.</sup> ता॰ प्रती तस॰ ड॰ (जह॰) क॰ इति पाटः ।

णेरइ० सव्वसंकि०। तित्थ० ज० क०। अण्ण० देव० णेरइ० सव्वसंकि०। एवं चेव वेजिव्वयमि०। णवरि श्राउश्रं णित्थ।

४५६. आहार०-आहारमि० पंचणा०-छंदसणा०-चहुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थ-वण्ण०४—उप०-पंचंत० जह० क० ? अण्ण० सागा० सन्ववि०। सादादिचहुयुगै० ज० क० ? अण्ण० परिय०मिष्भम०। अरिद-सोग० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०विसु०। देवायु० ज० क० ? अण्ण० परिय०मिष्भम०। देवग०-पंचिंदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समचहु०--वेउन्वि० श्रंगो०—पसत्थवण्ण०४—देवाणु०-अगु०३—पसत्थवि०-तस०४— सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० सागा० उक्क०संकि०।

४५७, कम्मइ० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४— उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० सागा० सव्ववि०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४ ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छादि० सागा० सव्ववि०।

स्वामी दौन हैं ? सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर देव और नारकी उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं। तीर्थङ्कर प्रष्टतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हे ? सब संक्लेशयुक्त अन्यतर सम्यग्दष्टि देव और नारकी तीर्थङ्कर प्रष्टतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययांगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें आयुओंका बन्ध नहीं होता।

४५६. श्राहारककाययोगी श्रोर आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रोर सर्वविशुद्ध श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । साता श्रादि चार युगलोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । श्ररित श्रीर शोकके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर जीव देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर जीव देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर जीव देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । देवगित, पश्च न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुस्त्रसंस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी श्रगुरुलधुत्रिक प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर उच्चगात्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है ।

४५७ कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिध्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभाग-

१. ता० मा० प्रत्योः चदुभायुग० ह ति पाठः ।

सादादिचदुयुगल० ज० क० १ अण्ण०-चदुगदि० सम्मादि० मिच्छा० परि०मिक्सिम०। इत्थि०-णबुंस० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० मिच्छा० सागा० तप्पा०सव्ववि०। अरदि-सोग० ज० क० ? अण्ण० चद्दग० सम्मादि० तप्पा०विसु० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० १ अण्ण० सत्तमाए पुढ० सागा० सञ्चविद्यु०। मणुसग०-बस्संठा०-बस्संघ०--मणुसाणु०--दोविहा०--तिण्णियुग०--उच्चा० ज० क० १ अण्ण० चदुग० मिच्छा० परिय०मजिभाम०। एइंदि०-थावर० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० परि०मजिभम० । तिण्णिजादि-स्रहम-अपज्ज०-साहा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० परिय०मज्भिम०। पंचि०-ओरालि० खंगो०-तसै० ज० क०१ अण्ण० देव० सहस्सारंतस्स सव्वणेरइय० मिच्छा० सव्वसंकि०। ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ-वण्ण०४-अगु०-णिमि० ज० क०? अण्ण०चदुगदि० मिच्छा० सव्वसंकि०। पर०-उस्सा०-उज्जो०-बादर-पज्ज०-परंा० ज० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० मिच्छा० सागा० सन्वसंकि । देवगदि ०४ ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सम्मा० सन्वसंकि० । बन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मन्यग्दृष्टि या मिश्यादृष्टि चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रम्भागवन्धका स्वामी है। स्वीवेद श्रीर नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? साकार-जागृत और तात्प्रायांग्य सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रानुभागवन्यका स्वामी है । श्रारति श्रीर शांकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है १ तत्त्रायांग्य विशुद्ध अन्यतर चार गतिका सम्य-ग्रहिष्ट जीव उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य त्रानुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत श्रीर सर्वविद्युद्ध श्रन्थ-तर सानवीं पृथिवींका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रमुभागबन्धका स्वामी है। मन्ष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगित, मध्यके मुभगादि तीन युगल श्रीर उच गोत्रके जघन्य श्रतभागवन्धक। स्वामी कौन हैं १ परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति श्रीर स्थावरके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्य-तर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीन जाति सुदम, अपर्याप्त और साधारणके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन हे १ परिवर्तमान मध्यम परिएामवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यञ्च स्रौर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी है। पञ्चे न्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर त्रसके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि सहस्रार कल्प तकका देव श्रीर सब नरकोंका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। श्रीदारिकशरीर, नैजसशरीर, कार्मण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है १ सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका मिथ्यादाष्ट्र जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। परघात, उच्छवास, उद्योत, वादर, पर्याप्त श्रीर प्रत्येकके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि देव और नारकी उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी है। देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी कीन है १ सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्येश्व श्लीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका

१. ता० भ्रा० प्रत्योः सादा० इति पाठः । २ ता० भ्रा० प्रत्योः तस० ४ इति पाठः ।

आदव-तित्थर्यं ० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० सन्वसंकि०।

४५८. इत्थि० पंचणा०-चदुदंसाणा०--चदुसंज०-पुरिस०--पंचंत० ज० क० ?
अण्ण० खवग० अणियट्टि० चिरमे ज० अणु० वट्ट० । पंचदंस०-मिच्छ०-बारसक०अद्दणोक०चदुआयु०-आहारदुग-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-तित्थय० ओघं।णविर इत्थि०णवंस० तिगदि० तप्पा० । सादादिचदुयुग० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा०
सम्मादि० परिय०मिज्भम० । णिरय-देवगदि तिण्णिजादि-दोआणु०-सुहुम०-अपज्ज०साधा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० परि०मिज्भम० । तिरिक्ख०मणुसग०-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-थावर०-तिण्णियुग०-णीचुचा०
ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० परि०मिज्भम० । पंचिदि०-[ वेड०-] वेड०
ऋंगो०-तस० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सव्वसंकि० । ओरालि०-आदाबुज्जो० ज० क० ? अण्ण० देव० मिच्छा० सव्वसंकि० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४—
अगु०३—बादर-पज्ज०-पत्ते०-णिमि० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सव्वसंकि० ।

स्वामी है। श्रातप और तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य श्रनुभागवन्धक। स्वामी कीन है ? सर्व संक्लेश-युक्त श्रन्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है।

४५८. स्त्रीवेदी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्तिम जघन्य श्रनुभागबन्ध करने-वाला अन्यतर चपक अनिवृत्तिकरण जीय उक्त प्रकृतियोके जधन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पाँच दशानावरण, मिथ्यात्व, बारह कपाय, त्राठ नाकपाय, चार त्राय, त्राहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात और तीर्थङ्करका भङ्ग श्रोचक समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद श्रीर न्पंसकवेदका जधन्य स्वामित्व तत्प्रायोग्य तीन गतिवालेके कहना चाहिए। सातादि चार युगलके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका मिध्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। नरकगति, देवगति, तीन जाति, दो त्रानुपूर्वी, सूच्म, अपर्याप्त श्रीर साधारएके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्ज श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके जवन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रिय जाति. छह संस्थान, छह संहनन, दो त्रानुपूर्वी, दो विहायोगति, स्थावर, तीन युगल, नीचगोत्र श्रीर उच्च-गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। पञ्चे न्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और त्रसके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यञ्च अीर मनुष्य एक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। श्रौदारिक शरीर, श्रातप श्रौर उद्योतके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है। सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, ऋगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक ऋौर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिध्यादृष्टि जीव

१. भा० प्रती सन्दसंकि० तित्थय० इति पाठः ।

ओरालि० अंगो० ज० क० ? अण्ण० तिगदि० तप्पा०संकि०।

४५६. पुरिस० पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज०क०१ अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सन्वसंकि०। ओरालि०-ओरालि० झंगो०-उज्जोव०१ देव० सन्वसंकि०। वेउन्वि०-वेउन्वि० झंगो० ज०क०१ अण्ण० तिरि० मणुस० सन्वसंकि०। आदाव० ओघं०। सेसं इत्थिवेदभंगो।

४६०. णवुंसगे णिरयगदि-देवगदि-चदुुजादि दोआणु०-थावरादि०४ ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० परि०मिज्भम० । ओरालि०-ओरालि० झंगो०-उज्जो० ज० क० १ अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सव्वसंकि० । पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थ-वण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० मिच्छादि० सव्व-संकि० । सेसं ओषं । णवरि आदावं तिरिक्खोषं ।

४६१, अवगद०पंचणा० चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० ओघं।सादा०-जस०-उच्चागो० ज० क० १ अण्ण० उवसा० परिवदमा० चरिमे जह० अणु० वद्र०।

उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। औदारिक आङ्गापाङ्गके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन हैं ? तत्प्रायाग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं।

४५६. पुरुगवेदी जीवोमें पञ्चे न्द्रिय जाति, नैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलपुत्रिक, त्रसचतुष्क और निर्माणके जवन्य अनुमागन्नधका स्वामी कीन है ? सर्व संक्लेश-युक्त अन्यतर तीन गातिका मिण्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियों के जवन्य अनुमागनन्धका स्वामी है । अगैदारिक शरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और उद्योतके जवन्य अनुमागनन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों के जवन्य अनुमागनन्धका स्वामी है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियक आङ्गोपाङ्गक जवन्य अनुमागनन्धका स्वामी है । वैक्रियिक शरीर और वैक्रियक आङ्गोपाङ्गक जवन्य अनुमागनन्धका स्वामी है । सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तिर्यक्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियों के जवन्य अनुमागनन्धका स्वामी है । आतपका भङ्ग आंघके समान है । शेव प्रकृतियों का भङ्ग स्त्रीवेदी जीवों के समान है ।

४६०. नपुंसकवेदी जीवोमें नरकगित, देवगित, चार जाित, दां श्रानुपूर्वी श्रोर स्थावरािद् चारके जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर मिध्यादृष्टि तियेश्च श्रोर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंकं जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी हैं। श्रोदारिक-शारीर, श्रोदारिक श्राङ्गापाङ्ग श्रोर उद्योगकं जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेश-युक्त श्रान्यतर मिध्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंकं जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी है। पश्चि निर्माणकं जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी है। पश्चि निर्माणकं जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रान्यतर तीन गतिका मिध्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी है। इंग्य प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघकं समान है। इतनी विशेषता है कि श्रात्य प्रकृतिका भङ्ग सामान्य निर्यक्चोंकं समान है।

४६१. ऋपगतवेदी जीवोंमें पाँच क्रानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ऋौर पाँच अन्तरायका भक्त श्रोघके समान है। सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उन्नगात्रके जवन्य श्रनुभाग- बन्धका स्वामी कीन है ? जघन्य श्रनुभागवन्ध करनेवाला उपशामक गिरते हुए श्रन्तिम समयमें जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है।

१. वा॰ प्रवी वप्या॰ इति पाठः।

४६२. मिद-सुदे पंचंणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्प-सत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० ज०क० १ अण्ण० मणुस० सागा० सव्विवसु० संजमाभि० । सादादिचदुयुगल०-मणुस०-छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-सुभगादि०तिण्णि-युगै०-उच्चा० ज० क० १ अण्ण चदुग० पिर०मिज्भिम० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० क० १ अण्ण० चदुग० तप्पा०विसु० । सेसं ओघं । एवं विभंगे मिच्छा-दिहि त्ति ।

४६३, आभि०-सुद्०-ओधि० खिवगाण संजमपाओग्गाणं च ओघं। सादादि-चढुयुग० ज० क० ? अण्ण० चढुगदि० परि०मिज्भिम०। मणुसाउ० ज० क० ? अण्ण० देव० वा णेरइ० ज० पज्ज० मिज्भिम०। देवाउ० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० ज० पज्ज० मिज्भिम०। मणुसगदिपंच० ज० क० ? अण्ण० देव० णेरइ० सागा० सव्वसंकि० मिच्छताभिमु०। देवगदि०४ ज० ? तिरिक्ख-मणुस० सागार० सव्वसंकि० मिच्छताभिमु०। पंचिंद०--तेजा०--क०--समचढु०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-पसत्थ०-

४६२. मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हें? साकार-जागृत, सर्विवशुद्ध और संयमके अभिमुख अन्यतर मनुष्य उक्त प्रश्नतियोंक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। सातादि चार युगल, मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगिति, सुभग आदि तीन युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हें? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गितका जीव उक्त प्रश्नतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं? स्त्रीवद, नपुंसकवद, अर्रित और शोकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हें? तत्यायोग्य विशुद्ध अन्यतर चार गितका जीव उक्त प्रश्नतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं। शेप प्रकृतियोका भङ्ग आंघके समान हैं। इसी प्रकार विभङ्ग- ज्ञानी और मिध्यादिष्ट जीवोंमें जानना चाहिए।

४६३. आभिनिवाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिज्ञानी जीवोंमें क्ष्यक प्रकृतियों और संयमप्रायोग्य प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान है। सातादि चार युगलोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके जधन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्रिसे पर्याप्त और परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारको मनुष्यायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्तिसे पर्याप्त और मध्यम परिणामवाला तिर्यञ्च और मनुष्य देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिध्यात्वके श्रिममुख श्रन्यतर देव और नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवगति चतुष्कके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिध्यात्वके अभिमुख श्रन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेशयुक्त और मिध्यात्वके अभिमुख श्रन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। पश्च निर्य जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्र-जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। पश्च निर्य जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्र-

१. ता॰ भा॰ प्रत्योः दोविहा॰ धिरादिख्युग॰ इति पाठः। २. ता॰ प्रतौ सेसं [ दे ] बोभं इति पाठः।

तस ०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि०--उचा० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि० सागा० णि० उ० संकि० मिच्छत्ती०। आहारदु० [अप्पसत्थवण्ण४-उप०-] तित्थयरं च ओघं०। एवं ओधिदंस०-सम्मा०।

४६४. मणपज्ज० देवग०-पंचिदि०-वेउन्वि०- तेजा०-क०--समचदु०-वेउन्वि०ऋंगो०--पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-पसत्थवि०--तस४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०उच्चा० ज० क० ? अण्ण० पमत्तसंज० सन्त्रसंकि० असंजमाभिमु० । तित्थप० ज० ?
पमत्तसंज० असंजमाभि० । सेसं ओघं । एवं संजदा० । णविर पढमदंडओ मिच्छत्ताभिमु० । एवं सामाइय-च्छेदो० । णविर पंचणाणावरणादि० ज० क० ? अण्ण०
स्ववग० अणियिह०।परिहारे मणमज्जव०भंगो।णविर देवगदिआदीओ असंजमाभिमुहाणं
ताओ सामाइ०-छेदोव०णाभिमुह० काद्व्वं । याओ स्ववगपगदीओ ताओ अप्पमत्तस्स

संस्थान, प्रशस्त बण्चतुष्क, अगुरुखपुतिक, प्रशस्त विहायागित, प्रसचतुष्क, सुभग, सुम्बर, आदेय, निर्माण और उच्चगात्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत नियमसे उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त और मिण्यात्वक अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग योघके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी और सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए।

विशेगर्थ—यहां चपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान कहा है। उनमेंसे क्षपक प्रायोग्य प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिकका छोड़कर छह दशनावरण, चार मंज्वलन और पुरुपवेद-हास्य रित-भय श्रीर जुनुःसा ये पाँच नोद्यात्र। सयमप्रायोग्य प्रकृतियाँ ये हैं— मध्यकी श्राठ कवाय, श्रारति श्रीर शांक।

४६४. मनःपर्ययज्ञानी जीवामे देवगति, पञ्चोन्द्रयज्ञाति. वैक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मण्रारीर, समचतुरक्तसस्थान, वैक्रियिक आङ्गापङ्ग, प्रशस्त वण्चतुर्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुरक, सुमग, मुस्वर, आदेय, निर्माण् और उच्चगत्रिकं जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? सर्व सक्लेशयुक्त और असंयमके अभिशुख अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? असंयमके अभिमुख अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? असंयमके अभिमुख अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं । शेष प्रकृतियोंका भङ्ग आघके समान हैं । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैं कि इनमें प्रथम दण्डकमें जो देवगति, आदि २५ प्रकृतियों कहीं हैं उनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी मिध्यात्वके अभिमुख संयत जीव हैं । इसी प्रकार सामायिकसंयत और छेदोपथापनासंयत जीवों के जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैं कि इनके पाँच ज्ञानावरण्यदिकके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? अन्यतर चपक अनिवृत्तिकरण जीव इनके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं । परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें मनःपर्ययक्तानी जीवोंके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि मनःपर्ययक्तानी जीवोंमें जिन देवगित आदि प्रकृतियोंका असंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा है उनका परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा है उनका परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा है उनका परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा है उनका परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंमें सामायिक और छेदोपस्थापनासंयमके अभिमुख होनेपर जघन्य स्वामित्व कहा स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व स्वामित्व

१. ता॰ प्रतौ संकि॰ । मिच्छा॰ । द्या॰ प्रतौ संकि॰ मिच्छा इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ स्रसंजमाभिमु॰ ॐ तित्थय ज॰ पमत्तसंज॰ चसंजमाभि॰ ॐ [ एति इहान्तर्गतः पाठः पुनवकः प्रतीयते ] सेसं छोत्रं इति पाठः ।

सन्ववि० । सुहुमसंप० अवगद०भंगो ।

४६५, संजदासंजदे पंचणा०--छदंसणा०--अद्वकसा०--पंचणोकसा०-अप्पसत्थ-वण्ण०४--उप०-पंचत० ज० क० ? अण्ण० मणुस० सागा० सन्वविद्ध० संजमाभिष्ठ० । सादादिचदुपुग० ज० ? परि०मिन्भम० । अरिदं-सोग० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०विद्य० । देवाउ० जहण्ण० ? तिरिक्ख० मणुस० जहण्णियाए पज्जत्तगणिन्वतीए परि०मिन्भम० । देवग०--पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समचदु०--वेउन्वि० ऋंगो०-पसत्थवण्ण०४--देवाणु०-अगु०३--पसत्थवि०--तस०४--सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०- उचा० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागा० सन्व० मिच्छत्ताभिष्ठ० । तित्थ० ज० ? असंजमाभिष्ठह० ।

४६६, असंजदे पंचणा०--छदंसणा०-बारसक०--पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४उप०-पंचंत० ज० क० १ अण्ण० असंज०सम्पादिहिस्स सागा० सव्ववि० संजमाचाहिए। तथा जो चपक प्रकृतियाँ हैं उनका जवन्य स्वामित्व सर्वविशुद्ध श्रप्रमत्तसंयत जीवके
कहना चाहिए। सूद्रमसाम्परायिकसंयत जीवोंमें अपगतवेदी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेगार्थ —सामायिक त्रोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें जिन ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व श्रनिवृत्तिकरण ज्ञपक जीवके प्राप्त होता है वे ये हैं —पाँव ज्ञानावरण, चार दर्शानावरण त्रोर पाँव श्रन्तराय। तथा परिहारिवशुद्धिसंयन जीवोमें जिन ज्ञपक प्रकृतियोंका जघन्य स्वामी सर्विवशुद्ध स्रप्रमत्तसंयन जीवको बतलाया है। वे ये हैं —पाँच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक को छोड़कर छह दर्शानावरण, चार संज्वलन, पुरुष्वेद-हास्य-रित-भय-जुगुप्सा ये पाँच नोकषाय, चार स्रप्रशस्त वर्ण श्रीर उपघान। शेव कथन स्पष्ट ही हैं।

४६५. संग्रतासंतत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्राठ कपाय, पाँच नोकपाय, श्रप्रशस्तवर्ण चतुष्क, उपवात श्रोर पाँच श्रन्तरायके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध श्रोर संयमके श्रीमुख श्रन्यतर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलोंके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला उक्त प्रकृतियोंके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्ररित श्रोर शोकके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवगति, पश्चेद्वियाति, वैक्रियिकशारीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्षास्थान, वैक्रियिकशाङ्गोपाङ्क, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विद्यानेगति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण श्रोर उच्चगोत्रके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत, सर्वविद्युद्ध श्रोर मिध्यात्वके श्राभमुख श्रन्यतर तिर्यक्च श्रोर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। होर्थकर प्रकृतिके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। होर्थकर प्रकृतिके ज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है।

४६६. असंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकपाय, अप्रशस्तवर्ण चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ?

भाग प्रतौ मिकसमण देहरा० पंचिंदि० वेउन्दि० भरदि इति पाठः ।

## भिमु०। सैसं ओषं।

४६७. किण्णाए पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पंचणोकसाय-अप्पसत्थवण्ण०४'उप०-पंचंत० ज० क० १ अण्ण० णेरइ० असंजदस० सागा० सव्विद्धि० । सादादिचदुयुग० १ तिगदि० परि०मिष्ठिभम० । थीणिगिद्धि०३—मिच्छ०-अणंताणुबं०४ ज० क०
अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सागा० सव्वित्सि० सम्मत्ताभिमु० । इत्थि०-णवुंस० ज०
क० १ अण्ण० णेरइ० तप्पा०विसु० । अरदि-सोग० ज० क० १ अण्ण० णेरइ० सम्मादि०
तप्पा०विसु० । आउचदु० ओघं । णिरयँ०-देवग०-चदुजादि-दोआणु०-थावरादि०४
ज० क० १ अण्ण० तिरि० मणुस० परि०मिष्भम० । तिरिक्त्वगदि-तिरिक्त्वाणु०णीचा० ओघं । मणुसग०-छस्संठाण-छस्संघडण-मणुसाणु०-दोविहा०-तिण्णियुगल०उचा० ज० क० १ अण्ण० तिगदि० परि०मिष्भम० । पंचिदिय०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिनि० ज० क० १ अण्ण० तिगदियस्स सागा० सव्वसंकि० । ओरा०-ओरा०झंगो०-उज्जो० ज० क० १ णेरइ० मिच्छा० सव्वसंकि० ।

साकार-जागृत, सर्वविशुद्ध श्रोर संयमके श्रभिमुख श्रन्यतर श्रसंयतसम्यग्दृष्टि जाय उक्त प्रकृतियोके जघन्य श्रमुभागवन्यका स्वामी है । शेप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोयके समान है ।

४६७. कृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पाँच नोकपाय, श्रप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपचात श्रीर पाँच श्रन्तरायके जचन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर सर्वविश्वद्व श्रन्यतर श्रमंयत सम्यग्दिष्ट नारकी उक्त प्रकृतियांके जवन्य श्रनु-भागबन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलोंके जघन्य श्रहभागबन्धका स्वामी कौन है? परिवर्त-मान मध्यम परिगामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीव, मिध्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी चारके जवन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागत, सर्वविद्युद्ध और मन्यत्वके अभिमुख अन्यतर मिण्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद स्त्रीर नपुं सक्केदके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ तत्प्रायांग्य विशुद्ध अन्यतर नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्यका स्वामी है। ऋरति श्रौर शोकर जघन्य ऋनुभागवन्धका स्वामी कीन हैं ? तत्वायोग्य विशुद्ध श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी हैं। चार आयुष्ठा भङ्ग आंघक समान है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो आनुपूर्वी और स्थावर आदि चार ६ जघन्य अनु-भागवन्धका स्वामी कीन है १ परिवर्तमान मध्यम परिएएमवाला अन्यतर तियुख्य और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्व श्रीर नीचगांत्रका भक्त श्रांघके समान है। मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दा विहायांगति मध्यके सुभगादिक तीन युगत श्रीर उचगात्रके जघन्य श्रनुभागवन्थका स्वामी कीन हैं ? परि-वर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पद्मे द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क श्रीर निर्माणके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन हुँ ? साकार-जागृत श्रीर सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंकं जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्कोपाङ्क श्रौर उद्योतके जघन्य श्रनुभागवन्यका स्वामी कीन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर मिथ्या-

१. ग्रा॰ प्रती बारसक० श्रप्पसत्थवयया ४ इति पाटः । २. ग्रा॰ प्रती **श्राडचदु० खिरय०** इति पाठः ।

वेडव्वि०-वेडव्वि०त्रांगो० ज० क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० सागा० सम्बसंकि० । आदाव० ? दुगदियस्स तप्पा०संकि० । तित्थ० ओघं ।

४६८. णील-काउलेस्साणं [पंचणाणावरणादि जाव] णिरयग०दंहगा ति किण्ण-भंगो । तिरिक्खः-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० १ अण्ण० बादरतेउ०-वाउ० सागा० सव्ववि० । पंचिदि० [ओरालि-तेजा०-कम्म०] ओरालि० झंगो०-पसत्थवण्ण०४-अगु३—तस०४-णिभि० ज० क० १ अण्ण० णेरइ० मिच्छा० सागा० सव्वसंकि० । मणुस०-छस्संठा०- छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-तिण्णियुगल०-उचा० १ तिण्णिगदि० परि० मिच्छा० । [वेउव्वि०-वेउव्वि० झंगो० ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छा० सागा० सव्वसंकि०। आदाव० जः क० १ अण्ण० दुगदि० तप्पा०संकि० । उज्जो० १ णेरइ० सव्व०संकि०। णीलाए तित्थ० मणुस० तप्पा०संकि० । काऊए तित्थय० णिरयोघं ।

दृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेशयुक्त अन्य-तर मिश्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। आत्रवके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त अन्यतर दो गतिका जीव आत्रप के जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग आघके समान है।

४६८. नील श्रीर कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरण दण्डकसे लेकर नरकगति दण्डक तकका भक्क कृष्णुलेश्याके समान है। तिर्यक्कगति, तिर्यक्कगत्यानुपूर्वी और नीचगं त्रके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर सर्वविश्चद्व श्रन्यतर बादर श्राग्निकायिक श्रीर बादर-वायुकायिक जीव उक्त प्रकृतयोंके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। पञ्चे निद्रयजाति, औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, त्यीदारिक त्याङ्गोपाङ्ग, प्रशस्तवर्ण चतुष्क, त्रगुरुलघुविक, त्रस-चतुष्क और निर्माणके जवन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्व संक्लेश-युक्त श्रन्यतर मिण्यादृष्टि नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। मनुष्यगति. छह संस्थान, छह संहनन मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति, मध्यके सुभगादि तीन युगल श्रीर उच गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक-श्राङ्कोपाङ्गके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर सर्व संक्लिष्ट श्रन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्येक्क या मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। श्रातपके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ तत्प्रायोग्य संक्लिष्ट श्रन्यतर दो गतिका जीव श्रातपके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर नारकी उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। नीललेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त मनुष्य है। तथा कापातलेश्यामें तीर्थक्कर प्रकृतिके जघन्य श्रतुभागवन्धका स्वामी सामान्य नार्कियोंके समान है।

ता० ग्रा० प्रत्योः सन्त्रसंकि० । सादादिचदुयुग० ज० तिगदि० परि०मिनमा० । ग्राठ० श्रोघं ।
 मणुस० इति पाठः । २. ता० ग्रा० प्रत्योः परि०मिनमा० इत्थि० शावुंत० ज० क० १ तप्पा० विसु० ।
 भरदिसोग० ज० १ गोरह० ग्रसंजद० तप्पा० विसु० । ग्रादाव० इति पाठः ।

४६६. तेउले० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४—
उप०-पंचंत० ज० क० १ अप्पमत्त० सन्त्रविमु० । थीणगिद्धि०३—मिच्छ०-बारसक०अरिद-सो०-आहारदुगं ओघं । सादादिचदुगुग० ज० १ तिगिदि० परिमिज्भम० ।
इत्थि० ज० १ तिगदि० तप्पा०विमु० । णवुंस० ज० १ देव० तप्पा०विमु० । तिरिक्खमणुसागु० १ देव० मिच्छा० मिज्भम० । देवागु० ज० १ तिरि० मणुस० मिज्भम० ।
तिरिक्खग०-मणुस०-एइंदि०-पंचि०-छस्संठा०-छस्संघ०—दोआणुप०—दोविहा०—तस०थावर-तिण्णिगुगल०-दोगोद० ज० क० १ अण्ण० देव० परि०मिज्भम० । देवगदि०४
ज० क० १ अण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिच्छादि० सन्वसंकि० । ओरालि०-तेजा०क०-पसत्थवण्ण०४—अगु०३—आदाउज्जो०-बादर-पज्जत्त-पत्ते०—णिमि० ज० क० १
अण्ण० सोधम्मीसाणं० मिच्छादिहिस्स सन्त्यसंकि० । ओरालि०ऋंगो० ज० १
सोधम्मीसा० तप्पा० सिक० । तित्थय० ज० १ देव० सोधम्मीसा० असंजद० सन्वसंकि० ।

४६६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, श्चप्रशस्त वर्ण्चतुष्क, उपघात श्रोर पाँच श्वन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सर्व विशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि तीन. ामध्यात्व, बारह कपाय, अरति, शांक और आहारकद्विक का भङ्ग आंघके समान है। सातादि चार युगलोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कोन है ? परिवर्तमान मध्यम परिएामवाला तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्त्रामी है। स्त्रीवेदके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन हैं ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध तीन गतिका जीव स्त्रीवेदके जघन्य श्रतुभागबन्धका स्वामी है। नपुंसकवद्के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? तत्त्रायांग्य विशुद्ध देव नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है ? तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मध्यम परिणामवाला मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? मध्यम परिणामवाला तिर्यक्क श्रीर मनुष्य देवायुके ज्ञचन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जगति, मनुष्यगति, एकेन्द्रियजाति, पञ्जनिद्रय-जाति. छह संस्थान, छह संहनन, दो त्रानुपूर्वी, दो विहायोगित, त्रस, स्थावर,मध्यके सुभगादि तीन यगल श्रीर दो गोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन हैं १ परिवर्तमान मध्यम परिगामवाला श्चन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंके जयन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है। देवगति चतुष्कके जयन्य श्रनु-भागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वसंक्लिष्ट श्रन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यक्क श्रोर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। अौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क. अगुरुलघुत्रिक, आतप, उद्यात, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्माएके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है १ सर्वसंक्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि सौधम और ऐशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतियोंके जयन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी हैं। श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्गके जयन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्त्रायोग्य संक्लेश युक्त अन्यतर सौधर्म श्रीर एशान कल्प तकका देव उक्त प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? सर्व संक्लेश युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्दृष्टि सीधर्म और ऐशान कल्पका देव उक्त प्रकृतिके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है।

४७०. पम्माए एवं चेव । णवरि पंचिं ०-ओराल्यि०-तेजा०-क०-ओरालि०-मंगो०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज० क० १ अण्ण० देव सहस्सार० मिच्छा० सव्वसंकि० । तिरि०-मणुस०-छस्संठा०-छस्संघ०-दोआणु०-दोविहा०-तिण्णि-युग०-दोगोद० ज० क० १ अण्ण० देव० सहस्सार० परि०मज्भिम० । इत्थि०-णवुंस० ज० १ देव० तप्पा०सव्वविद्यु० ।

४७१. सुकाए सादादिचदुयुगल० ज० १ तिगदि० परि०मिज्सम० । इत्थि०णवुंस० ज० १ देव० तप्पा०विसु० । पंचिदि ०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० झंगो०पसत्थवण्ण०४ एवं [ जाव णिमिण ति ] णवगेवज्जभंगो । मणुसायु० ज० १ देव०
मिच्छा० । देवायु० १ तिरि० मणुस० जह० पण्जै० णि० मिज्सम० । देवगदि०४
ज० १ तिरि० मणुस० मिच्छा० सव्वसंकि० । इस्संठा०-इस्संघ०-दोविहा०-तिण्णियुग०-दोगोद० ज० १ देव० मिच्छा० परि०मिज्सम० । तित्थय० ज० १ देव० सव्वसंकि० । सेसं ओघं ।

४७०. पद्मलेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पक्चे न्द्रिय जाति, मौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, स्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, आगुरुलघु- त्रिक, त्रसचतुष्क स्रोर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर सहस्रार कल्पका मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी है। तिर्यक्चगिति, मनुष्यगिति, छह संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विहायोगिति, मध्यके सुभगादि तीन युगल और दो गोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्त्रामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर सहस्रार कल्पका देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्नीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य सर्वविशुद्ध अन्यतर देव उक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

४७१. शुक्तलेश्यामें सातादि चार युगलों के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियों के जवन्य अनुभागवन्धका
स्वामी है। स्नीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध देव
उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। पक्च न्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर,
कार्मणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग और वर्णचतुष्कमें लेकर निर्माण तककी प्रकृतियों का भङ्ग नव मैवेयकके समान है। मनुष्यायुके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिध्यादृष्टि देव मनुष्यायु
के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य अनुभागका स्वामी कौन है ? जघन्य पर्याप्त
निष्ठत्तिसे निष्ठत्तमान और नियमसे मध्यम परिणामवाला अन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य देवायुके
जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ?
सर्ष सं स्लेशयुक्त अन्यतर मिध्यादृष्टि तिर्यञ्च और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका
स्वामी है। छह संस्थान, छह संहनन, दो विहायोगित, मध्यके सुभगादि तीन युगल और दो
गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर
मिध्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थक्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। तीर्थक्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका

<sup>1.</sup> ता॰ माप्रत्यो॰ : विसु० गावुंस० पंचिंदि० इति पाटः। २. ता॰ मा० प्रत्योः सह० गो॰ पजा० इति पाटः।

४७२. अब्भवसि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक० - पंचणोक०अप्पसत्यवण्ण०४--उप०-पंचत० ज० क० १ अण्ण० चहुग० पंचि० सण्णि० सागा०
सव्विवसु० । सादासादा०-मणुस०-छस्संठा०-छस्संघ०--मणुसाणु०-दोविहा०-थिरादिछयुग०-उच्चा० ज० चहुग० परि०मिज्भम०। इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० क० १
अण्ण० चहुग० तप्पा०विसु० । सेसं आघं।

४७३. खड्गे ओधिभंगो । णविर सत्थाणे जहण्णयं करेदि । वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० अप्पमत्त० सागार० विस्त० । सेसं ओधिभगो० । खबसम० ओधिभंगो० । तित्थय० मणुस० सव्वसंकि० ।

४७४. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० क० १ अण्ण० चदुगदि० सागा० सव्वविसु०। सादासाद०-मणुस०-पंचसंठा०--पंचसंघ०--मणुसाणु०--दोविहा०-ब्रयुगल०--उच्चा० ज० चदुगदि० परि०-

भागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर देव तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी है । शेव प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है ।

४७२. श्रभव्योंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कषाय, पाँच नोकपाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रौर पाँच श्रन्तरायके जवन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रौर सर्वविद्युद्ध श्रन्यतर चार गतिका पश्चे न्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है । सातावदनीय, श्रमातावदनीय, मनुष्यगति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायागिति, स्थिर श्रादि छह युगल श्रौर उच्चगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररित श्रौर शोकके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्यायांग्य विद्युद्ध श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है । होप प्रकृतियांका भङ्ग श्रांघके समान है ।

४७३. चायिक सम्यक्त्वमें अवधिक्षानी जीवोक समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि यह जघन्य अनुभागवन्ध स्वस्थानमें करता है। वेदक सम्यक्त्वमें पाँच क्षानावरण, छह दशनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है? साकार-जागृत और सविविशुद्ध अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामा है। शेर प्रकृतियों का भक्त अवधिक्षानी जीवों के समान है। उपशम सम्यक्त्वमें अवधिक्षानी जीवों के समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि इसमें सर्व संक्लेशयुक्त मनुष्य तीर्थक्कर प्रकृतिक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है।

४७४. सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, ना दशनावरण, सोलद्द कपाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात और पाँच अन्तरायक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत और सर्वविशुद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंक जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संद्रनन, मनुष्यगत्या-नुपूर्वी, दो विद्दायोगित, स्थिरादि छह युगल और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी कीन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य

मिन्सम् । इत्थि०-अरदि-सोग० ज० क० ? चदुग० तप्पा०विस्नु० । तिरिक्ख-मणुसायु० ज० चदुगदि० मिन्सम० । देवायु ० ज० ? तिरि० मणुस० मिन्सम० । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० क० ? अण्ण० सत्तमाए पुढ० णेरइ० सन्ववि० । देवग०-देवाणु० ज० ? तिरिक्ख० मणुस० परि०मिन्सम० । ओरालि०-ओरालि० अंगो०-उज्जो० ज० ? चदुग० सन्वसंकि० । पंचिंदि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४—अगु०३—तस०४—णिमि० ज० ? चदुगदि० सन्वसंकि० । वेउन्वि०---वेउन्वि० अंगं० ज० ? तिरि० मणुस० सन्वसंकि० ।

४७५. सम्मामि० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पंचणोक०-अप्पसत्थवण्ण०४ उप०-पंचंत० ज० क० ? अण्ण० चदुग० सन्ववि० सम्मत्ताभिम्रह० । सादादिचदुगुग० ज० क० ? अण्ण० चदुगदि०मिष्ठिभम० । अरिद-सोग० ज० क० ? अण्ण० चदुग० तप्पा०-विस्तु० । मणुसगदिपंचग० ज० क० ? अण्ण० देव-णेरइ० सन्वसंकि० मिच्छत्ताभिम्र० ।

श्रनुभागबन्धका स्त्रामी है। स्त्रीवंद, श्ररति श्रोर शोकके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कीन है ? तत्प्रायोग्य विद्युद्ध अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। तिर्यक्कायु श्रौर मनुष्यायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है? मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी है । देवायुके जघन्य श्रानुभागबन्धका स्वामी कौन है ? मध्यम परिणामवाला तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य देवायुके जयन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वविशुद्ध अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है। देवगति श्रीर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर तिर्येख्न श्रौर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। स्रोदारिकशरीर, स्रोदारिक स्राङ्गोपाङ्ग स्रौर उद्योतके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामा कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त श्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य त्रानुभागबन्धका स्वामी है। पञ्चे न्द्रियजाति, तैजसदारीर, कामणुशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क श्रीर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सब संक्लेशयुक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। वैक्रियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गापाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त अन्यतर तियंक्र श्रीर मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका स्वामी हैं।

४७५. सम्प्रिमिध्यात्वमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात स्रोर पाँच स्रन्तरायके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्वन्धिद्ध स्रोर सम्यक्तवके स्रभिमुख स्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्रनुभाग-बन्धका स्वामी है। सातादि चार युगलके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? परिवर्तमान मध्यम परिणामवाला स्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी है। स्रात्त स्रोर शोकके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विश्वद्ध स्रन्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति पद्धकके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति पद्धकके जघन्य स्रनुभागबन्धका स्वामी कौन है ? सर्व संक्लेशयुक्त स्रीर मिध्यात्वके स्राममुख स्रन्यतर देव स्रोर

१. ता॰ प्रती देवाखु॰ इति पाठः।

देवगर्दि०४ ज० क० ? अण्ण० तिरि० मणुस० सन्वसंकि० मिच्छत्ताभिमुहस्स । पंचि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थवण्ण०४—अगु०३-पसत्थवि०-तस०४—सुभग-सुस्सर आदेज्ज-णिमिण-उच्चा० ज० कै० ? अण्ण० चदुग० सागा० सन्वसंकि० मिच्छताभिमु०।

४७६. असण्णि० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक०-पंचणोक०--अप्य-सत्थवण्ण०४-उप०--पंचंत० ज० क० ? अण्ण० पंचि० सागा० सन्वविसु०। सादा-साद०-तिण्णिग०-चदुनादि-छस्संठा०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-दोविहा०-थावरादि०४-थिरादिछयुग०-उच्चा० ज० क० ? अण्ण० मिन्सम०। इत्थि०--णवुंस०-अरदि--सोग० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०विसु०। आयु० ओघं। तिरिक्ख०--तिरिक्खाणु०-णीचा० तिरिक्खोघं। पंचिदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-वेउन्वि० श्रंगो०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज० क० ? अण्ण० सागा० सन्वसंकि०। ओरालि०--ओरालि० -श्रंगो०-आदाउज्जो० ज० क० ? अण्ण० तप्पा०संकि०। अणाहार० कम्मइगभंगो। एवं सामित्तं समत्तं।

नारकी एक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्ककं जघन्य अनुभाग-बन्धका स्वामी कोन है ? सर्व संक्लेशयुक्त और मिध्यात्वके अभिमुख अन्यतर तियंश्व और मनुष्य उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी हैं। पञ्चोन्द्रयज्ञाति, तेजसशरीर, कार्मण् शरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचनुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायागित, असचतुष्क, सुभग, मुस्वर, आदेय, निर्माण और उच्चगात्रके जघन्य अनुभागबन्यका स्वामी कीन है ? साकार-जागृत, सर्व संक्लेरायुक्त और मिध्यात्वके अभिमुख अन्यतर चार गतिका जीव एक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी है।

४७६. श्रसंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पाँच नोकपाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपपात श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत और सर्वविद्युद्ध श्रन्यतर पद्धे न्द्रिय जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, तीन गित, चार जाित, छह संस्थान, छह संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, दो विहायांगित, स्थावर श्रादि चार, स्थिरािद छह युगल श्रीर उच्चगांत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररित श्रीर शोकके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररित श्रीर शोकके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । चारों श्रायुश्रोंका भङ्ग श्रोधके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगांत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी सामान्य निर्यञ्चोंके समान है । पञ्चे न्द्रिय जाित, वैक्रियिक शरीर, तेजसशरीर, कार्मण्यारीर, वैक्रियिक श्राङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वण् चतुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, श्रसचतुष्क श्रीर निर्माणक जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? साकार-जागृत श्रीर सर्वसंक्लेशयुक्त श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी है । श्रीदारिकशरीर, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रातप श्रीर उद्यानके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी कौन है ? तत्यायोग्य संक्लेशयुक्त श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका स्वामी

१. धा॰ प्रतो देवगदि ज॰ इति पाठः। २. ता॰ प्रती प्रादेख......ज॰ क॰, घा॰ प्रती पादेख॰ अस॰ (धजस॰).....ज॰ क॰ इति पाठः।

## १३ कालपरूवणा

४७७. कालं० दुविधं--जह० उक्क० । उक्क० पगदं० । दुवि०-ओघे० आदे० । ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ० सोलसक०-भय-दु० -ओरालि०-अप्पसत्थवं०४ — उप० पंचत० उक्क० अणुभागवंधगा ज० एग०, उक्क० वेसम० । अणुक्क० ज० एग०, उक्क० अणतकालमंसखे० पोग्गल० । सादा०--आहारदुग-उज्जो०--थिर--सुभ--जस० उक्क० [जहण्णुक्क०] एग०। अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अतो०। असादा०-छण्णोक०-चदुआयु०-णिरय०-चदुजादि--पंचसंठा०-पंचसंघ०--णिरयाणु०--आदाव०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-अथिरादिछँ० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। पुरिस० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० वेद्याविद्यागँ० सादि०। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० वेसम०।

है। स्राहारक जीवोमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है। इस प्रकार जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामित्व समाप्त हुआ। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

## १३ कालप्ररूपणा

४७७. काल दो प्रकारका है -जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है-स्रोघ स्रोर स्रादेश। स्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कर्पाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिकशरीर, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उग्यात श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्यका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है स्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। स्रनुत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है स्रोर उत्कृष्ट श्रनन्त काल है जो असंख्यात पुरगल परिवर्तन प्रमाण है। सातावेदनीय, आहारकद्भिक, उद्योत, स्थिर, शुभ श्रौर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय हैं। ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ऋौर उत्कृष्ट काल ऋन्तर्मु हूर्त है। श्रसात।वेदनीय, छह नोकषाय, चार श्रायु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगति, स्थात्ररादि चार और अस्थिरादि छहके उत्क्रष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर इत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त है। पुरुषवेदके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो झयासठ सागर है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी स्रोर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है स्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। मन्द्यगति, वक्रवंभनाराचसंहनन और मन्द्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका

ता॰ घा॰ प्रत्योः घोरालि॰ घोरालि॰ घप्पसत्थद॰ इति पाठः । २. ता॰ घा॰ प्रत्योः धावरावि ४ थिराविद्य॰ इति पाठः ।३. ता॰ घा॰ प्रत्योः वेसम॰ छावट्टिसागः इति पाठः ।

## कालपरूपणा

उक्कः जिं एगः , उक्कः वेसमः । अणुः जिं एगः , उक्कः तेतीसं साः । देवगदिः ४ उक्कः जहण्णुकस्सेण एगः । अणुः जिं एगः उक्कः तिण्णि पिलदोः सादिः । पंचिः -परः -- उस्साः - तसः ४ उक्कः जिः एगः । अणुः जिः एगः , उक्कः पंचा-सीदिसागरोवमसदं । तेजाः -- -कः -- पसत्थवण्णः ४ -- अगुः -- -णिपिः [ उक्कः ] जः [उक्कः ] एगः । अणुः तिभंगो । जो सो सादिओः जः अतोः , उक्कः अद्धपोग्गलः । समचदुः -पसत्थविः - सुभग - सुस्सरः -- आदेः - उच्चाः उक्कः एगः । अणुः जहः एगः , उक्कः वेद्याविः सादिरे तिण्णिपिलदोः देसः । ओरालः अंगोः उक्कः जः एगः , उः वेसमः । अणुः जः एगः , उक्कः तेतीसं साः सादिः । तित्थः उक्कः एगः । अणुः जः अंतोः , उक्कः तेतीसं साः सादिः । तित्थः उक्कः एगः । अणुः जः अंतोः , उक्कः तेतीसं साः सादिः ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तैंतीस सागर है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य भौर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। पञ्चीन्द्रय जाति, परघात, उच्छ्वास श्रीर त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक सो पचासी सागर है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रमुरुलघु श्रीर निर्माणके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अपनुत्कृष्ट अपनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं। उनमेसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य काल अपन्त-मु हुर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य श्रधिक दो छ्यासठ सागर है। श्रीदारिक श्राङ्गीपाङ्गके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तैतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हुने हैं श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तैंतीस सागर है।

विशेषार्थ—सामान्यतः उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है, इसलिए जिन प्रकृतियोंका क्षपकश्रेणीमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है उनका छाड़कर शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा क्षपक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणीमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छिति के अन्तिम समयमें होता है, इसलिए उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। जिन मार्गणाश्रोमें क्षपकश्रेणी सम्भव है उन सब मार्गणाश्रोमें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका यह काल इसी प्रकार जानना चाहिए। शेष मार्गणाश्रोमें साधारणतः अन्य प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धको समान ही इन चपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धको काल है। मात्र कुछ मार्गणाएँ इस नियमकी अपवाद हैं। उदाहरणार्थ औदारिकमिश्रकाययोग, बैकियिक-मिश्रकाययोग, कार्मणकाययोग और अनाहारक मार्गणाएँ ऐसी हैं जिनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही बनता है। कारण इन मार्गणाओं उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अनुभागवन्धको जघन्य योग्य परिणाम एक समयके लिए ही होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अनुभागवन्धके

कालका विचार सर्वत्र जानना चाहिए, इसलिए अभि हम सर्वत्र केवल श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके कालका ही विचार करेंगे। यहां इस बातका निर्देश कर देना भी ऋ।वश्यक प्रतीत होता है कि कहीं प्रकृति परिवर्तनसे श्रीर कहीं श्रनुसागबन्धके योग्य परिणामोंके बदलनेसे प्राय: सब प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। प्रकृति परिवर्तनका उदाहरण— कोई जीव सातावेदनीयका बन्ध कर रहा है। फिर उसने साताके स्थानमें एक समय तक असाताका बन्ध किया श्रीर दूसरे समयमें पुनः वह साताका बन्ध करने लगा। यह प्रकृति परिवर्तनसे श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका एक समय जघन्य काल है। परिणामोंके बदलनेका उदाहरण-किसी जीवने मित्रज्ञानावरणका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध किया। पुनः वह उत्कृष्ट बन्धके योग्य परिणामोंकी हानिसे एक समयके लिए उसका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके दूसरे समयमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करने लगा। यह परिणामपरिवर्तनका उदाहरण है। इस प्रकार प्रायः सर्वत्र सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय उपलब्ध हो जाता है। जिन मार्गणाओं में इसका श्रपवाद है वहां इसका अलगसे निर्देश किया ही है। अब सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धके उत्कृष्ट कालका विचार करना शेष रहता है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियां कही हैं उनका स्रोचसे एकेन्द्रियोंमें स्रानुत्कृष्ट स्रानुभागबन्ध सदा होता रहता है स्त्रीर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति स्त्रनन्त काल प्रमाण है, स्रातः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल प्रमाण कहा है। सातावेदनीय श्रादिक दूसरे दण्डकमें जितनी प्रकृतियां गिनाई हैं वे सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं श्रीर परावर्तमान प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्मुहूर्त है अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। इसी तरह तीसरे दण्डकमें कही गई असातावेदनीय आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालके विषयमें जानना चाहिए। यद्यपि तीसरे दण्डकमें चार श्राय भी सम्मिलित हैं श्रीर ये परावर्तभान प्रकृतियाँ नहीं हैं पर इनका बन्ध श्रन्तर्मुहर्त काल तक ही होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काज अन्तमु हूर्त ही कहा है। बीचमें सम्यग्मिण्यात्व गुणस्थानको प्राप्त कर सम्यक्तवके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है। ऐसे जीवके निरन्तर एक मात्र पुरुपवेदका ही बन्ध होता है, क्योंकि नपुंसक-. वेदकी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ऋौर स्त्रीवेदकी सासादन गुणस्थानमें बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है. इसलिए पुरुषवेदके अनुत्रुष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर कहा है। तिर्यक्रगति, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वाय-कायिक जीवोंके होता रहता है और इन जीवोंकी कायस्थिति असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हों उतने समयप्रमाण है, अतः इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। मनुष्यगति, वन्नर्पभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका सबसे श्रिधिक काल तक निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिके देव करते हैं श्रीर उनकी उत्कृष्ट श्रायु तेतीस सागरप्रमाण है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तैंतीस सागर कहा है। एक पूर्वकोटि की आयुवाला जो मनुष्य मनुष्यायुका प्रथम त्रिभागमें वन्ध कर श्लायिकसम्यग्दृष्टि हो तीन पत्यकी ब्रायुके साथ उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके इतने काल तक निरन्तर देवगतिचतुष्कका बन्ध होता रहता है, श्रतः देवगति चतुष्कके श्रमुत्ऋष्ट अनुभागवन्धका उत्ऋष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। जो बाईस सागरकी आयुवाला छठें नरकका नारकी जीवनके श्रन्तमें श्रन्तमुं हूर्त काल शेव रहने पर सम्यक्त्वको प्राप्त कर छ्यासठ सागर काल तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रहा। फिर सम्यग्मिध्यात्वमें जाकर पुनः छयासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहा श्रीर श्रन्तमें इकतीस सागरकी आयुके साथ नव प्रैवयकमें उत्पन्न हुआ उसके एक सौ पचासी सागर काल तक पञ्चे न्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास श्रीर त्रसचतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है, श्रतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट

४७८. णिरएसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्ख०-पंचिं०--ओरालि०--तेजा०---क०--ओरालि० ग्रंगो०--पसत्थापसत्थ०४--तिरिक्खाणु०--अगु०४-तस०४--णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० जह० एग०, उक्क० बेसम०। अणु०ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं०। पुरिस०-मणुसग०-समचदु०-वज्जरि०--मणुसाणु०--पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०--उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अणु० ज० एग०,

श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एकसौ पचासी सागर कहा है। तैजसशरीर, कार्मणुशरीर, प्रशस्त वर्णेचतुष्क, अगुरुलघु श्रीर निर्माण ये ध्रुवनिधनी प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके तीन भक्क प्राप्त होते हैं - अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। अनादि-अनन्त विकल्प अभव्योके प्राप्त होता है। अनादि-सान्त विकल्प उन जीवोंके होता है जिन्होंने क्रमसे सम्यक्त्व और संयमको प्राप्त कर और क्षपकश्रेणि आरोहण कर बन्धव्युच्छित्तिके समय इनका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध किया है। तथा सादि-सान्त विकल्प उन जीवोंके होता है जो उपशमश्रेणी पर चढ़कर इनकी बन्धव्युन्छित्ति करनेके बाद पुनः उतर कर इनका बन्ध करने लगे हैं। यहां सादि-सान्त विकल्पका व्यधिकार है। उसकी अपेक्षा इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ऋर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहनेका कारण यह है कि जो जीव ऋर्धपुद्गल परिवर्तन कालके प्रारम्भमें उपशमश्रेणी पर चढ़ा ऋौर इसके अन्तमे वह अपकश्रेणी पर चढ़ा, उसके कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक इन प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्टवन्ध देग्वा जाता है। अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल अर्धपुद्रगत परिवर्तनप्रमाण कहा है। जो उत्तम भोगभूमिका जीव समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, त्रादेय श्रीर उच्चगोत्रका वन्ध कर रहा है वह यदि जीवनके अन्तमें वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रथम छयासठ सागर काल तक वेदकसम्यक्तवके साथ रहा । पनः सम्यग्मिश्यादृष्टि होकर वेदक सम्यक्तवको प्राप्त किया त्रीर माधिक छ्यासठ मागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा। उसके इतने काल तक इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इन प्रकृतियोंके चानुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यामठ सागर त्र्योर कुछ कम तीन पत्य प्रमाण कहा है । नरकमें त्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्गका निरन्तर बन्ध होता है त्रौर नरककी उत्कृष्ट त्राय, तेतीम सागर है। तथा एसा जीव नरकमें जानेके पहले और निकलनेके वाद अन्तर्म हर्त काल तक औटारिक आङ्गोपाङ्गका बन्ध करता है, अत: अौदारिक आङ्गोपाङ्गके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक नेतीस सागर प्रमाण कहा है। जो तीर्थद्वर प्रकृतिका वन्य करनेवाला सम्यग्द्रष्टि मनुष्य तेतीस सागर आयुका बन्य कर देवोंमें उत्पन्न होता है उसके साधिक तेतीम मागर काल तक नीथे द्वर प्रकृतिका श्रनुत्कृष्ट त्रनुभागवन्य देखा जाता है, त्रातः इसके त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्यका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है।

४७८. नारिकयों में पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्च न्द्रियज्ञाति, श्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल देतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरङ्गसंस्थान, वश्रपंभनाराचसंहनन, मनुष्यागत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सभग, सस्वर, श्रादेय श्रीर उद्गोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक

उक्क० तेतीसं० देस्न०। उज्जोवं ओघं। तित्थय० उ० ज० एग०, उ० बेसम०। अणु० ज० एग०, उ० तिण्णि साग० सादि०। सेसाणं उ० ज० एग०, उ० वेसम०। अणु० ज० एग०, उ० ब्रंतो०। एवं सत्तमाए पुढवीए। इसु उविरमासु एवं चेव। णविर तिरिक्तगिद्द-तिरिक्तगिष्ठ०-उज्जो०-णीचा० सादभंगो। सेसाणं अप्पप्पणो द्विदी भाणिदव्वा।

४७६. तिरिक्त्वेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-**दु**०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४—अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० अणंतका०। सादासाद०-छण्णोक०-आयु०४**-**णिरय०-मणुस०-

समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। उद्योतका भंग आघके समान है। तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें इसी प्रकार भक्त है। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्थक्चगति, तिर्थक्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत और नीचगोत्रका भक्त सातावेदनीयके समान है। शेप प्रकृतियोंके अनु-कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय अपनी-अपनी उत्कृष्टि स्थिति कहनी चाहिए।

विशेपार्थ-नारिकयों में पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जीवन भर निरन्तर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। पुरुषवेद आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका निरन्तर अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्ध सम्यग्दृष्टि नारकीके होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इन्छ कम तेतीस सागर कहा है। उद्योतके विषयमें जो स्रोघ प्ररूपणामें काल कहा है वही यहां भी जानना चाहिए। त्रोघप्ररूपणासे यहां कोई विशेषता न होनेसे यह त्रोघके समान कहा है। तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध नीसरे नरक तक होकर भी साधिक तीन सागरकी आयुवालेसे अधिक आयुवाले नारकीके नहीं होता, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। इन पूर्वोक्त प्रकृतियोंके सिवा शेप जितनी प्रकृतियाँ नरकमें वँधती है वे सब परावर्तमान हैं, श्रतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हुर्त प्राप्त होनेके कारण उक्त प्रमाण कहा है। सामान्यसे नारिकयोंमें यह जो काल कहा है वह सातवीं पृथिवीमें श्रविकल घटित हो जाता है, इसलिए सातवीं पृथिवीके कथनको सामान्य नारिकयोंके समान कहा है। प्रथमादि छह पृथिवियोंमें सब काल इसी प्रकार है। मात्र जहाँ पर पूरा तेतीस सागर या कुछ कम तेतीस सागर काल कहा है वहां पर अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रखकर यह काल कहना चाहिए। तथा तीर्थक्कर प्रकृतिके कालका विचार प्रथमादि तीन पृथिवियोंमें ही करना चाहिए। चौथी श्रादि शेष चारों पृथिवियोंमें तीर्थक्रर प्रकृतिके कालका विचार नहीं करना चाहिए।

४७६. तिर्यक्वोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कृषाय, भय, जुगुप्सा, ध्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और

चदुनादि-पंचसंठा०-ओरालि० झंगो०-- छस्संघ०-- दोआणु०-आदाउज्ञो०-- अप्पसत्थ०थावरादि०४-थिराथिर-- सुभासुभ-- दूभग-दुस्सर-अणादे०- जस०-- अजस० उक्क० ज०
एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० झंतो० । पुरिस०-- देवग०-- वेउव्वि०समचदु०- वेउव्वि० झंगो०- देवाणु०-पसत्थवि०- सुभग-सुस्सर-आदे०- उच्चा० डक्क० ज०
एग०, उक्क० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० तिण्णि पलिदो० सादि ०। तिरिक्ख०तिरिक्खाणु०-णीचागो० ओघं । पंचि०-पर०- उस्सा०-तस०४ उक्क० ज० ए०, उक्क०
वेसम० । अणु० ज० ए०, उक्क० तिण्णि पलिदो० सादि०। एवं पंचिदिय-तिरिक्ख०३। णविर पंचणा०-णवदंसणा०-- मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-तेजा०-क०पसत्थापसत्थ०४ — अगु०- उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क० ज० एग०, उ० वेसम०। अणु०
ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० प्राकोडिपुथत्तेण०। पुरिस०-- देवगदि०४ — समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०- उच्चा० उ० ज० ए०, उ० वेसम०। अणु० ज० ए०, उ०
तिण्णिपलि०। जोणिणीसु देमु०। तिरिक्ख०- ओरालि०-तिरिक्खाणु०-णीचा० सादभं०।

काल है। सातावेदनीय, ऋसातावंदनीय, छह नोकवाय, चार ऋाय, नरकगति, मनुष्यगति, चार जाति, पाँच संस्थान, त्रोदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो त्रानुपूर्वी, त्रातप, उद्यात, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर त्रादि चार, स्थिर, ऋस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशाः-कीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्य काल एक समय है आँर उत्कृष्ट काल दो समय है। ऋनुत्कृष्ट ऋनुमागबन्यका जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त है . पुरुषवेद, देवगति, वैकियिक शरीर, समचतुरस्रसस्थान, वैकियिक त्राङ्गापाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायागति, सुमग, सुस्तर, त्रादेय त्रीर उचगात्रके उत्कृष्ट त्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है त्रौर उत्कृष्ट काल साविक तीन परुष हैं। तिर्वक्रागित, तिर्यक्रागत्यानुपूर्वी त्रौर नीचगात्रका भन्न श्रोचके समान है। पञ्चे न्ट्रियजाति, परवात, उच्छ्वास श्रीर त्रसचतुष्कंक उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रष्ट काल साधिक तीन पत्य है। इसा प्रकार पक्के न्द्रिय तिर्यक्कित्रकके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलवु, उपचात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूचकांटिपृथक्त अधिक तीन परुप है। पुरुप्वेद, देवगति चतुष्क, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगात, सुभग, सुस्वर, ऋादेय और उचगांत्रक उत्क्रष्ट ऋनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे स्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। स्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है स्रीर उत्कृष्ट काल तीन पस्य है। किन्तु योनिना तिर्यक्कोंमें कुछ कम तीन पस्य है। तिर्यक्कगति, शौदारिक-शरीर, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और नीचगांत्रका भङ्ग सातावेदनीयके समान है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ ध्रुववन्धिनी हैं। एकेन्द्रियोंमें इनका निरन्तर अनुतकृष्ट अनुभागवन्ध होता हैं, श्रौर एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति स्रनन्तकाल प्रमाण

<sup>1.</sup> वा॰ प्रतौ तियिग्रपिक • इति पाठः।

४८०. पंचि०तिरिक्ख०अपज्ज० सव्वपगदीणं उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० । एवं सव्वअपज्जत-सव्विवगिलिदिय-सव्वसृहुमपज्ज०-अपज्ज० सव्ववादरअपज्जत्तगा ति । णविर विगित्तिदियपज्जतगाणं धुवपगदीणं अणु० ज० एग०, उ० संखेज्जाणि वाससह० ।

है, अत: इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई सातावेदनीय त्रादि परावर्तमान प्रकृतियां हैं, श्रतः इनके त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्त कहा है। भोगभूमिके तिर्यञ्चके निरन्तर पुरुपवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रशस्त प्रकृतियोंका बन्ध होता है ऋौर ऐसा जीव पूर्व पर्यायमें तिर्यक्क होकर भी प्रशस्त परिणामोंसे अन्त-मू हतकालतक अन्तमें इनका बन्ध करता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल ओघमें तिर्यञ्चगतिकी त्रपेत्वासे ही घटित करके बतलाया है, त्रातः यह प्ररूपणा त्रोच के समान कही है। पंचेन्द्रियजाति. परधात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुष्कके त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तिर्यञ्चोंमें भोगभिर्मा प्रधानतासे प्राप्त होता है, क्योंकि जो तिर्यक्त मर कर भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके मरणके समय अन्तर्म हुर्नकालसे लेकर भोगभूमिकी कुल पर्याय भर निरन्तर इनका बन्ध होता रहता है. श्रत: इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृट काल साधिक तीन पत्य कहा है। पश्च निद्रय तिर्यञ्च-त्रिकमें भी यह व्यवस्था वन जानी है, अतः उनके कथनको सामान्य तिर्यञ्जोंके समान कहा है। किन्तु इस व्यवस्थाके कुछ त्रपवाद हैं। बात यह है कि पच्चे न्द्रियतियञ्चित्रक्की उत्कृष्ट काय-स्थिति पूर्वकोटि पृथक्त अधिक तीन पत्य है, अतः इनमें अौदारिक शरीरको छोड़कर प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि शेप सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि प्रथक्त श्रधिक तीन पत्य कहा है, क्योंकि ध्रवबन्धिनी होनेसे इनका इतने कालतक निरन्तर बन्ध होता है। तिर्युक्चत्रिकके भोगभूमिमें पुरुषवेद आदिका निरन्तर बन्ध सम्भव है, क्योंकि जो चायिक सम्यादृष्टि मनुष्य तिर्यञ्जोमें उत्पन्न होता है उसके भोगभूमिमें निरन्तर पुरुपवेद आदिका ही बन्ध होता है, अतः यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तीन पत्य कहा है। पर ऐसा जीव तिर्युक्त योनिनियोंमें नहीं उत्पन्न होता और वहां अपर्याप्त अवस्थामें इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका भी बन्ध होता है. अतः इनमे यह काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। शेप कथन

४८०. पद्में निद्रय तिर्यक्ष अपर्याप्तकों से सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, सब सूदम पर्याप्त, सब सूदम अपर्याप्त और सब बादर अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विकलेन्द्रिय पर्याप्त जीवोमें धुव प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उन सबमें एक जीवकी कायस्थिति अन्तर्मु हूर्त से अधिक नहीं है। यही कारण है कि इनमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। मात्र विकलत्रयोंमें इनके पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार घर्ष है इसलिए इनमें धुववन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष प्रमाण कहा है। इनमें धुववन्धवाली प्रकृतियाँ ये हैं—पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, औदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, छह संस्थान.

४८१. पणुसेसु [३] खिवगाणं उ० एग०। अणु० [पंचिदिय-] तिरिक्सभंगो०। पुरिस० उ० ओघं। अणु० ज० ए०, उ० तिण्णिपलिदो० सादि०। पणुसिणीए देस्०। देवगदि०४-समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० ए०। अणु० ज० ए०, उक्क० तिण्णिपलि० सादि०। मणुसिणीसु देस्०। पंचि०-पर०-उस्सा०-तस०४ उ० एग०। अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपलिदो० सादि०। तित्थ० उ० एग०। अणु० ज० ए०, उ० पुन्यकोडी देसू०। सेसाणं पचिंदियतिरिक्सभंगो।

श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय। शेप कथन सुगम है।

४-१. मनुष्यत्रिकमें चपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान हे। पुरुपवेदके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रीघक समान हे। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। किन्तु मनुष्यिनियोंमें यह काल कुछ कम तीन पत्य है। देवगति चनुष्क, संचनुरस्त्रपंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, मुस्वर, आदेय और उन्नगायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य व उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। किन्तु मनुष्यिनियोमें कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चोन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका चयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका चयन्य और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। तीर्यकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। तीर्यकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकारि है। हो। प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चोन्द्रय तिर्यञ्चाके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्योंमं जो क्षपक प्रकृतियोंकं उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है वे ये हैं — सातावेदनीय, देवगति, पञ्चे न्द्रिय जाति, वैक्रिथिकशरीर, ब्राहारकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकिथिक ब्राङ्गीपाङ्ग, ब्राहारक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुज्ञचु, प्रशस्त विद्यायोगित, स्थिरादि पाँच श्रीर निर्माण । इन चपक प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य ह। उत्कृष्ट काल जिस प्रकार नियख्नोमे घटित करके बतलाया है उस प्रकार यहां भी घटित कर लेना चाहिए । पुरुपंवदके उद्घष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल तो श्रांघमें ही घटित करके बतला श्राय हैं। उससे यहां कांड विशेषता न होनेसे वह श्रोषके समान कहा है। मात्र यहाँ इमके अनुन्छष्ट अनुभागवन्धके उत्हृष्ट कालमे विशेषता है। जो इस प्रकार है-जिस मनुष्यने पूर्व कोटि कालके त्रिभागमें मनुष्य युका बन्ध कर कमसे क्षायिक सम्यग्दरोन प्राप्त किया। वह मरकर नीन पल्यकी त्राय लेकर उत्तम भोगभूमिमे उत्पन्न होता है। यत: सम्यादृष्टि के एक मात्र पुरुष्वेदका ही बन्ध होता है अतः मन्ष्योंमे पुरुष वेदके अनुस्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पस्य प्राप्त होनेसे यहां वह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र ऐसा जीव मरकर मनुष्यिनियोंमें नहीं उत्पन्न होता, श्रतः इनमें वह कुछ कम तीन परुय कहा है। यह भी, जो मनुष्यिनी तीन पल्यकी आयु लेकर उत्पन्न हुई श्रीर सम्यक्त्वके योग्य कालके प्राप्त होने पर सम्यक्त्व प्रहण कर जीवन भर उसके साथ रही उसके कहना चाहिए। पछ्छे न्द्रियजाति, परधात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्क ये भी चपक प्रकृतियां हैं इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल तो एक ही समय होगा, पर इनके अनुस्कृष्ट अनुभाग बन्धके उत्कृष्ट कालमें तिर्य क्लोंसे विशेषता होनेके कारण यहां इनका काल अलगसे कहा है। बात यह है ४८२. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पुरिस०-भय०-दु०-मणुस०पंचिदि०ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि० श्रंगो०-चज्जरि०-पसत्थापसत्थ०४-मणुसाणु०अगु०४-पसत्थिव०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ०
ज० एग०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० तेतीसं० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०अणंताणुबं०४ उ० ज० एग०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं सा० ।
सेसाणं उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० । एवं सन्वदेवाणं अपपपणो कालो णादन्वो ।

कि जो मनुष्य भोगभूमिमं उत्पन्न होता है वह विशुद्ध परिणामोंसे मरनेके पूर्व अन्तर्मु हूर्त कालसे इन प्रकृतियोंका बन्ध करने लगता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग वन्धका उत्कृष्ट काल तीनों प्रकारके मनुष्योंमें साधिक तीन पर्य घटित होनेसे वह यहां उक्त प्रमाण कहा है। पर्याप्त मनुष्योंमें यहां अन्य विशेषता भी घटित कर लेनी चाहिए। तीर्थकर प्रकृति भी क्षपक प्रकृति है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किन्तु मनुष्य पर्यायमें इसका निरन्तर बन्ध कुछ कम एक पूर्वकोटिकाल तक ही सन्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

४६२. देवोंमें पाँव ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चे न्द्रियज्ञाति, श्रोदारिक शारीर, तेजस शारीर, कार्मणशारीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्श्वमेनारावसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगर्यातुपूर्वी, श्रगुरुत्वचुष्क, प्रशस्त विहायोगिति. त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रोर अनन्तानुबन्धी चारके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। हो। प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल इकतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। इसी प्रकार सब देवों के श्रपना श्रपना काल जानना चाहिए।

विशेषाथ — यहां देवों मं प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणार्द प्रकृतियां कहीं हैं वे ध्रुवबन्धिनी हैं। तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्य यदि होता है तो वह भी ध्रुवबन्धिनी है। यही कारण है कि सामान्यसे देवां में इन प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है। मात्र स्त्यानगृद्धि आदिक जो आठ प्रकृतियां दूसरे दण्डकमें कही हैं उनमेंसे मिध्यात्व मिध्यादृष्टिके और शेव सात मिध्यादृष्टि और सासादन सम्यग्दृष्टिके ध्रुवबन्धिनी हैं किन्तु अनुद्शादिकमें एक सम्यग्दृष्टि गुण्स्थान ही होता है अतः इन आठके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल पूरा इकतीस सागर कहा है। इनके सिवा शेव जितनी प्रकृतियाँ बचती हैं वे सब यहाँ पर परावर्तमान हैं, अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। यह सामान्य देवों के कालकी प्रह्मण्या है। विशेषह्मपसे जिन देवोंकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे जानकर और अपनी अपनी वैधनेवाली प्रकृतियोंको जानकर कालकी प्रह्मण्या करनी चाहिए। यद्यपि बारहवें कल्प तक तिर्थक्कगति, तिर्थक्कगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रका भी बन्ध होता है इसलिए वहां तक मनुष्य

४८३. एइंदिएसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च उ० ज० ए०, उ० बेसम०। अणु० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा। बादरे श्चंगुल० असंखे०, तिरिक्खगदितिगस्स कम्मिद्दिरी। बादरपज्जते संखेजाणि वाससहस्साणि। सुहुमे असंखेजा लोगा। सेसाणं अपज्जतभंगो।

४८४. पंचिं०-तस०२ पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत-सोलसक०--भय-दु०-अप्पसत्थवण्ण०४--उप०-पंचंत० उक्क० ओघं। अणुक्क० ज० एग०, उक्क० कायिहदी०।

गति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्र परावर्तमान प्रकृतियाँ हा जाती हैं। इसी प्रकार दूसरे करूप तक एकेन्द्रिय जाति श्रीर स्थावरका भी बन्ध होता है इसिलए वहां तक पक्क न्द्रिय जाति श्रीर त्रस ये दो प्रकृतियाँ भी परावर्तमान हो जाती हैं पर सौधर्मादि कल्पोंमें सम्यन्दृष्टि भी उत्पन्न होते हैं श्रीर सम्यन्दृष्टियों के इनका बन्ध नहीं होता, इसिलए सौधर्मादि कल्पोंमें यथासम्भव सम्यन्दृष्टिकी अपेक्षा मनुष्यगति, पश्च न्द्रियजाति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, त्रस श्रीर उच्चगोत्र ये ध्रववन्धिनी ही हैं श्रीर इस अपेक्षासे इन कल्पोंमें इन प्रकृतियों के श्रानुन्कृष्ट श्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अपने श्रापने कल्पकी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण मिल जाता है, श्राः वह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र भवनित्रकमें सम्यन्दृष्टि मरकर उत्पन्न नहीं होते श्रातः यहां जिनकी जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसमेंसे कुछ कम करके इन प्रकृतियों के श्रानुन्कृष्ट श्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कहना चाहिए। शेप कथन सुगम है।

४८३. एकेन्द्रियोंमें घ्रुववन्धवाली श्रीर तिर्यञ्चगति त्रिकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। वादर जीवोंमें श्रंगुलके श्रसंख्यात वों भाग प्रमाण है। किन्तु तिर्यञ्चगतित्रिकका कर्मस्थितिप्रमाण है। वादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है। सूद्दम जीवोंमें श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपर्याप्त जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—यद्यपि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति अनन्तकाल प्रमाण अर्थान् असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कही हैं; तथापि यह कायस्थिति एकेन्द्रियोमें बादरसे सूदम और सूदमसे बादर तथा पर्याप्त और अपर्याप्त होते हुए प्राप्त होती है और असंख्यात लोक प्रमाण काल तक सूहम रहनेके बाद ऐसे जीवके बादर होने पर पर्याप्त अवस्थामें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट बन्ध भी होने लगता है। यदि यह मानकर भी चला जाय कि ऐसे जीवके पर्याप्त अवस्थामें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध पर्शापकी कायस्थितिके अन्तमें करावेंगे तो भी बादर पर्याप्त जीवकी कुल कायस्थिति संख्यात हजार वपं प्रमाण ही है। यदि सामान्यसे बादर जीवकी कायस्थिति ली जाती है तो वह अंगुल हे असं-ख्यातवें भागप्रमाण ही होती है। पर इससे सूदम जीवोंकी कायस्थितिमें विशेष अन्तर नहीं आता, श्रतः यहां के एकेन्द्रियों में उक्त प्रकृतियों के श्रनुत्रृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। शेप वादरादिककी जो कायस्थिति है एसे ध्यानमें रख कर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का वहां उत्कृष्ट काल कहा है। मात्र तिर्येख्नगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल बादरोंमें कर्म स्थिति प्रमाण कहा है। सा इसका कारण यह है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंमें ही इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता है श्रीर वादर अग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंकी काय-स्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है, अतः इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण कहा है। अब रहीं शेप प्रकृतियाँ सो वे सब परावर्तमान हैं अतः उनके अनुत्कृष्ट श्रनभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त कहा है। शेप कथन सुगम है।

४८४. पञ्चे न्द्रियद्विक श्रीर त्रसद्विक जीवोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलइ कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात श्रीर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभाग-

सादा ॰ - आहार दुग- उज्जो ॰ - थिर-सुभ- जस० उक० अणुक० ओघं। असाद० - सत्तणोर्षं ॰ - आयु० ४ - णिरय० - चदुजादि - पंचसं ठा० - पंचसं घ० - णिरयाणु० - आदाव - अप्पसत्थ० श्वावरादि० ४ - अथिरादि छ० उक्क० अणु० ओघं। तिरिक्ख० - ओरालि॰ - ओरालि॰ - ओरालि॰ - ओरालि॰ - ओरालि॰ - ओरालि॰ - आंगो० - तिरिक्खाणु० - णीचा० उक्क० ओघं। अणु० ज० ए०, उ० तेती सं० सादि०। मणुस० - वज्जिर० - मणुसाणु० उक्क० अणु० ओघं। देवगदि० ४ उक्क० अणु० ओघं। पंचिदि० - पर० - उस्सा० - तस० ४ उक्क० अणु० ओघं। समच दु० - पसत्थ० - सुभग - सुस्सर- आदे० - उक्च० अणु० ओघं। तेजा० - क० - पसत्थवण्ण० ४ - अगु० णिमि० उक्क० एगै०। अणु० जै० श्रंतो०, उ० काय दिदी०। तित्थय० उक्क० अणु० ओघं।

बन्धका काल श्रोवके समान है। श्रनुःकृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है। सातावेदनीय, आहारकद्विक, उद्योत, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट ऋौर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। असातावेदनीय, सात नोकषाय. चार श्राय, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रातप, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार श्रीर श्रस्थिर श्रादि छहके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्चनभागबन्धका काल स्रोवके समान है। तिर्यञ्जगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, तिर्युद्धगत्यातुपूर्वी स्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जवन्य काल एक समय है अोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्य-गति, वन्नर्पमनाराचसंहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। पञ्चोन्द्रियजाति, परवात, उच्छ्वास और त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल द्यांचक समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय त्रौर उचगोत्रके उत्रष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। तैजसशरीर, कार्मण-शरीर. प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुत्तघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तम् हर्त है और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट त्रीर त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका काल ओघके समान है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध श्रांघसे संज्ञी पश्चे न्द्रिय पर्याप्त करता है इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल श्रोषके समान वन जाता है अतः वह श्रोषके समान कहा है। तथा ये ध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ होनेसे पञ्चे न्द्रियद्विक और त्रसद्धिकमें अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध सम्भव है इसलिए यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण कहा है। पञ्चे न्द्रियद्विककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रयक्त अधिक एक हजार सागर श्रोर सो सागरपृथक्त प्रमाण है श्रोर त्रसद्विककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रयक्त अधिक एक हजार सागर श्रोर सो सागरपृथक्त प्रमाण है श्रोर त्रसद्विककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथक्त श्राधक दो हजार सागर श्रोर दो हजार सागर है। सातादण्डकके कालका खुलासा श्रोष प्ररूपणा समय कर श्राये हैं। उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इस दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके कालमें श्रन्य

१. ता॰ आ॰ प्रत्योः छ्रयोकि॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती उद्गः [ জ॰ ] ए॰ इति पाठः । ३. ता॰ आ॰ प्रत्योः सग्रु॰ ज॰ ज॰ इति पाठः ।

४८४. पुढवि०-आउ० धुवियाणं उ० ज० ए०, उ० बेसम०। अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा। बादरे कम्मिट्टदी। बादरपज्जत्ते संखेज्जाणि बाससहस्साणि। सुहुमाणं असंखेज्जा लोगा। सेसाणं अपज्जतभंगो।

४८६. तेंड०-वाड० धुविगाणं तिरिक्लगदितिगस्स च ड० ज० ए०, ड०

कोई विशेषता न होनेसे वह त्रोधके समान कहा है। श्रसातावेदनीय श्रादि तीसरे दण्टकमें जो प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका काल भी यहाँ श्रोध के समान घटित हो जानेसे वह श्रोधके समान कहा है। मात्र पुरुपवेदको ऋोघप्ररूपणामें ऋलगसे बतलाया है ऋौर यहाँ उसे सम्मिलित कर लिया है। इसलिए इसका श्रोधमें जिस प्रकार काल कहा है उसी प्रकार यहां उसका श्रलगसे काल कहना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेपता नहीं है। तिर्यक्रगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग निर्यञ्जगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगात्र इनके उत्कृष्ट श्रनुभाग बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल तथा श्रमत्कृष्ट श्रम्भागबन्धका जघन्य काल तो श्रीघके ही समान है। मात्र श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके उत्कृष्ट कालमें विशेषता है। बात यह है कि इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध सानवीं पृथिवीमें सम्भव है श्रीर ऐसा जीव संक्लेश परिणामवश नरकमें जानेके पहले व बारमें अन्तमु हूर्त काल तक इनका बन्ध करता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति, वऋषभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट ऋौर ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागवन्धका काल जैसा ऋोघमें बतलाया है वह यहाँ अविकल घटित हो जाता है इसलिए यह प्ररूपणा श्रोधके समान की है। इसी प्रकार देवगतिचतुष्क, पञ्चे न्द्रिय जाति, परघान, उच्छवास और त्रसचतुष्क नथा समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और उचगात्र तथा तीर्थङ्कर प्रकृतिकी अपेक्षा काल श्रोघके समान यहाँ घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेपता नहीं है। बात यह है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल इन्हीं मार्गणाओं में सम्भव है, इसलिए इन मार्गणात्रोंमें इन प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल आंघके समान कहा है। अब रहीं नैजसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुतघु अरीर निर्माण सो इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट कालमें आंधसे कुछ विशेषता है। बात यह है कि आंध प्ररूपणामे अमुक मार्गणाका कोई बन्धन न होनेसे वहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो काल बतलाया है वह यहाँ सम्भव नहीं है। इन प्रकृतियोंके ध्रुववन्धिनी होनेसे यहाँ यह इन मार्गणात्रों की कायस्थिति प्रमाण हो बनता है, ऋतः यह उक्त प्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है।

४८५. पृथित्रीकायिक और जलकायिक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाती प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यान लोक प्रमाण है। इनके बादर जीवोंमें कर्मस्थिति-प्रमाण है। बादर पर्याप्त जीवोंमें संख्यात इजार वर्ष प्रमाण है। सूद्म जीवोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ — पृथिवीकायिक और जलकायिक जीवोंकी कायस्थिति आसंख्यात लोक प्रमाण है। इनके बादरोंकी कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है और सूदमोंकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है। इसलिए इनमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

४८६. अग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें ध्रुववन्धवाली श्रीर तिर्यक्रगतित्रिकके उत्कृष्ट

वेस०। अणु० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा। बादरे कम्मिटिदी। पज्जते संखेजाणि वाससहस्साणि। सुहुमे असंखेजा लोगा। सेसाणं अपज्जतभंगो।

४८७. वणप्फदि० एइंदियभंगो । तिरिक्खगदितिग० परिय० भाणिदव्वं । बादर०पत्ते० बादरपुढविभंगो । णियोद० पुढविभंगो ।

४८८. पंचमण०-पंचविच० साद०-देवगिद०-पंचिदि०-चदुसरीर-समचढु०-दोश्रंगो०-पसत्थ०४-देवाणु०-अगु०३-उज्जो०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिञ्च०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० ए० । अणु० ज० ए०, उक्क० श्रंतो० । सेसागां उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० ।

श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है। श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध का जघन्यकाल एक समय है। श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। बादरोंमें कर्मस्थिति-प्रमाण है। पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है श्रीर सूद्मोंमें श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपर्याप्त जीवोंके समान है।

विशेपार्थ—श्रिकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, श्रतः यहां ये ध्रुव-बन्धिनी ही हैं। शेष कथन सुगम है।

४८% वनस्पतिकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। मात्र यहां तिर्येक्कगतित्रिकको परिवर्तमान प्रकृतियोंके साथ कहना चाहिए। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोंमें वादर पृथिवी-कायिक जीवोंके समान भङ्ग है। तथा निगोद जीवोंमें पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ—एकेन्द्रियों में श्रिप्तकायिक श्रीर वायुकायिक जीव भी सम्मिलित हैं इसलिए उनमें इनकी श्रपेता तियंक्रगतित्रिकको प्रुववन्धिनी मान कर काल कहा है पर वनस्पतिकायिक जीवों में यह बात नहीं है इसलिए इनमें तिर्यक्रगतित्रिककी परिवर्तमान प्रकृतियों के साथ परिगणना करनेकी सूचना की है। बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवों की कायस्थिति वादर पृथिवीकायिक जीवों के समान कही है। निगोद जीवों की कायस्थिति यद्यपि ढाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है पर इनके बादर जीवों की कायस्थित बादर पृथिवीकायिक जीवों के समान कही है। निगोद जीवों की कायस्थित यद्यपि ढाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है पर इनके बादर जीवों की कायस्थित बादर पृथिवीकायिक जीवों के समान है। यह देखकर यहां सामान्यसे निगोद जीवों की प्रकृपणा पृथिवीकायिक जीवों के समान जाननेका निर्देश किया है।

४८८. पाँच मनोयोगी और पाँच वचनयोगी जीवोंमें सातावेदनीय, देवगति, पश्चे न्द्रियजाति, चार शरीर, समचतुरक्ष संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उद्योगित्रके
उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। शेप प्रकृतियोके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य
काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है।

विशेषार्थ—इन पूर्वोक्त योगोंका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त होनेसे यहां सब प्रकृतियोंके श्रनु-त्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त कहा है। तथा प्रथम दण्डकमें जो सातावेदनीय आदि प्रकृतियां कही गई हैं वे सब चपक प्रकृतियाँ हैं श्रीर चपक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जयन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है यह श्रोधमें बतला ही श्राये हैं, श्रतः वह श्रोधप्रकृपणा ४८६. कायजोगी० पंचणा०--णवदंसणा०-मिच्छत्त०--सोलसक०--भय--दु०-ओरालि०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० उक० अणु० ओघं। तिरिक्खगदितिगं च ओघं। सादा०-देवगदि-पंचिदि०-वेउन्वि०-आहार०-समचदु०-दोश्रंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-उज्जो०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-तित्थय०-उच्चा० उ० ए ०। अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो०। सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेस०। अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० उ० एग०। अणु० णाणावरणभंगो।

४६०. ओरालियका० पंचणा०--णवदंसणा०-मिच्छत्त--सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० उक्क० आयं । अणु० ज० ए०, उ० बावीसं वाससहस्साणि देस्०। तिरिक्खगदितिगस्स च उक्क० आयं । अणु० ज० ए०, इन यांगोमें भी बन जाती हं, अतः यहां इनके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जयन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। शेष कथन सुगम है।

४८६. काययोगी जीवोंमें पॉच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात श्रोर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रांचके समान है। निर्यञ्चगितित्रको उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रांचके समान है। सातावदनीय, देवगित, पश्चित, उत्र्खास, उद्यात, प्रशस्त विहायोगित, त्रम चतुष्क, स्थिर श्रादि छद, तीर्थद्वर श्रोर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। होर प्रकृतियों उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल देत समय है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल देत समय है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। तैजस शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चार, श्रमुरुख श्रनुभागवन्धका उद्युध सनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका अवन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका अवन्य श्रोर निर्माणके उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका अवन्य है। तथा श्रनुरुष्ट स्रनुभागवन्धका भङ्ग झानावरणके समान है।

विशेगर्थ—यहां प्रथम दण्ड कमं कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के अनुस्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल आध्में एकेन्द्रियों की मुख्यतासे कहा है और एमेन्द्रियों के एकमात्र काययांग ही होता है, अतः काययोगमें इन प्रकृतियों का प्ररूपणा आविक समान वन जाने से वह आधिक समान कही है। तिर्यञ्चगतित्रिककी प्ररूपणाका भी यही कारण है, इसलिए यहां वह भी आधिक समान कही है। एक तो सानावेदनीय आदि अधिकतर प्रकृतियाँ परिवर्तमान हैं, दूसरे संज्ञी पञ्चेन्द्रियके काययोगका काल अन्तर्मु हूर्त है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तजसशरीर आदि आठ प्रकृतियों का एकेन्द्रियके भी निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानावरणके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

४६०. स्रीदारिककाययोगी जीवोम पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, स्रोदारिक शारीर, स्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात स्रीर पाँच स्नानरायके उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका काल स्रोधके समान है। स्रनुत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका जवन्य काल एक समय है स्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। तिर्यक्कगतित्र के उत्कृष्ट स्रनुभागवन्धका काल

१. ता० प्रती ड॰ [ ब्रह्॰ ] ए॰ इति पादः । २. ता॰ प्रती पंचंत॰ स्रोसं इति पादः ।

उ० तिण्णिवाससहस्साणि देसू० । उज्जो० सादभंगो । सेसं कायजोगिभंगो ।

४६१. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-भय-दुः०-देवगदि-चदुसरीर-समचदुः०-वेउव्वि०त्रंगो०-पसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०-उप०-णिमि०तित्थय०-पंचंत० उक्क० एग०। अणु० ज० श्रंतो०, उक्क० श्रंतो०। णवरि समचदुः
अणु० ज० एग०। दोआयु० ओघं। सेसाणं उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क०
श्रंतो०। एवं वेउव्वियमि०-आहारमि०।

श्रोघके समान है। श्रनुत्ऋष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्ऋष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। द्योत प्रकृतिका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तथा शेष प्रकृतियों का भङ्ग काययोगी जीवों के समान है।

विशेषार्थ—श्रोदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इतने काल तक ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर वन्ध श्रोदारिककाययोग के रहते हुए श्राग्नकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंमें ही सम्भव है। उसमें भी वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थित तीन हजार वर्षप्रमाण होती है, किन्तु इसमें श्रोदारिकमिश्रकाययोगका काल भी सम्मिलित है इसलिए उसे श्रालग करने पर कुछ कम तीन हजार वर्ष होते हैं, श्रातः श्रोदारिककाययोगमें तिर्यञ्चगतित्रिक श्रात्रकृष्ट श्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

४६१. श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरए, नौ दर्शनावरए, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, देवगित, चार शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। इतनी विशेषता है कि समचतुरस्त्रसंस्थानके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य काल एक समय है। दो श्रायुश्रोंका भंग श्रोधके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। इसी प्रकार वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी श्रौर श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ — श्रौदारिकमिश्रकाययोगमें उत्कृष्ट अनुभागके बन्धयोग्य परिणाम एक समयके लिए ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय कहा हैं। किन्तु उसमें भी पहले दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध शरार पर्याप्तिके प्रहण करनेके एक समय पूर्व होता है इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है। मात्र समचतुरस्रसंस्थान इसका अपवाद है। इसका शरीर पर्याप्तिके प्रहण करनेमें एक श्रादि समयका अन्तर देकर भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है। समचतुरस्रसंस्थानके समान शेष प्रकृतियोंके विषयमें भी जानना चाहिए, इसलिए उन सबके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है। वैक्रियिक-मिश्रकाययोग श्रोर आहारकमिश्रकाययोगमें इस दृष्टिसे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उनके

४६२. वेडिव्यका० उज्जोवं ओघं। सेसाणं उक्क० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अणु० ज० एग०, उ० श्रंतो०। एवं आहारका०।

४६३. कम्मइ० [ थावर ] संजुत्ताणं उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिसम०। एवं तससंजुताणं । देवगदिपंचग० उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० बेसम०।

४६४. इत्थिनं० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ-व०४-उप०-पंचंत० उक्क० ओघं। अणु० ज० एग०, उक्क० कायिहदी०। सादा०-आहार-दुग-थिर-सुभ--जसिग० उक्क० अणु० ओघं। असादा०--छण्णोक०--चदुआयु०-णिरय-गदि०-तिरिक्ख०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-दोआणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-कथनको श्रीदारिकमिश्रकाययोगीके सपान कहा है। मात्र इनमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियाँ जानकर यह काल घटित करना चाहिए।

४६२. वैकियिककाययोगी जीवोंमें उद्योतका भङ्ग खोचके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृह्त है। इसी प्रकार आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—श्रोघसे उद्यान प्रकृतिका उत्यष्ट अनुभागवन्ध सानवीं पृथिपीमें सम्यक्त्व प्रह्ण करनेके एक समय पूर्व होता है। यतः इस श्रवस्थामें वैकियिककाययोग सम्भव है, श्रतः वैकियिक काययोगमें उद्योत प्रकृतिक उत्कृष्ट श्रांत अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान घटित हो जानेसे वह श्रोधके समान कहा है। तथा वैकियिक काययोगका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुन है इसिलए इसमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुन कहा है। श्रेष कथन सगम है।

४६३. कार्मण्काययांगी जीवोंमें स्थावर संयुक्त प्रश्नृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। इसी प्रकार त्रससंयुक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल जानना चाहिए। देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है।

विशेषार्थ—कामणकाययोगके तीन समय एकेन्द्रियोंमें ही सम्भव हैं श्रीर उनके देवगति-चतुष्क तथा तीर्थक्कर प्रकृति इन पाँचका बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इनके सिवा कार्मणकाययोगमें श्रन्य जितनी प्रकृतियाँ बँधती हैं वे स्थावरसंयुक्त या त्रससंयुक्त जो भी प्रकृतियाँ हों उन सबका बन्ध एकेन्द्रियके सम्भव होनेसे उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। शेष कथन मुगम है।

४६४. स्नीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णं चतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है। सातावेदनीय, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल ओधके समान है। असातावेदनीय, छह नोकपाय, चार आयु, नरकगित, तिर्यक्रागित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित,

थावरादि०४—अथिरादिछ०-णीचा० उक्क० अणु० पंचिदियतिरिक्खभंगो । पुरिस०मणुसग०-ओरालि० श्रंगो०-वज्जिरि०-मणुसाणु० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०
पणवण्णं पलिदो० देस्० । देवगदि०४ उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देस्० । पंचिदि०--समदु०--पसत्थ०- तस०-सुभग--सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ०
एग०। अणु० ज० एग०, उ० पणवण्णं पलिदो० देस्० । ओरालि० उ० ओघं । अणु०
ज० एग०, उ० पणवण्णं पलि० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि०
उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० कायिहदी० । पर०-उस्सा०-वादर-पज्ज०-पत्ते०
उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि०। तित्थ० उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि०। तित्थ० उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पलि० सादि०। तित्थ० उ० एग०। अणु०

स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर त्रादि छह श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट श्रौर त्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका काल पञ्चोन्द्रिय तिर्येश्चोंकं समान है। पुरुष्वेद, मनुष्यगित, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वञ्चर्षभनाराच संहतन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्यका काल श्रोघके समान है। अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन परुव है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल बुद्ध कम तीन परुष है। पञ्च न्द्रियज्ञाति, समचतुरस्र-सस्यान, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, नुभग, सुस्वर, त्र्यादेय त्र्यार उचगोत्रके उत्कृष्ट स्रनुभागवन्यका जवन्य त्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्यका जवन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। श्रौदारिक शरीरके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल श्रोयके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल साथिक पचवन पत्य है। तेजसंशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, ऋगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रौर इत्ह्रप्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्यका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है। परचात, उच्छ्वास, बादर, पर्यात श्रीर प्रत्येकके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है आर उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य है। तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है आर उक्तष्ट काल कुछ कम एक पूवकांटि है।

विशेगर्थ — प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ प्र प्रवन्धिनी होनेसे इनका स्त्री-वर्की कायस्थितिप्रमाण काल तक निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए इनक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट काल स्त्रावदकी कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्रावदकी कायस्थिति सो पल्य प्रथक्त्वप्रमाण है। दूसरे दण्डकमें कही गई साता आदि और तीसरे दण्डकमें कही गई असाताआदि सब परा-वर्तमान प्रकृतियाँ हैं। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूतसे अधिक किसी भी अवस्थामें नहीं बनता। आंघसे साता आदिका और पक्कोन्द्रिय तियक्कांक असाता आदिका यह काल अन्तर्मु हूर्त ही बतलाया है, इसलिए इन दोनों दण्डकोमें कहा गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कमसे आघ और पक्कोन्द्रिय तियंक्कोके समान कहा है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब इनका काल एक समान है तब उसे अलग-अलग क्यों कहा ? समाधान यह है कि सातादिक दण्डकमें एक तो आहारकद्विक सम्मिलित हैं। दूसरे सातावेदनीय, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिका रामनी प्रतिपन्न प्रकृतियोंके विना भी बन्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके काल ४६५. पुरिसवेदेसु पढमदंडओ णाणावरणादि० सागरीवमसदपुथतं । विदिय-दंडओ सादादि० तिदयदंडओ असादादि० इत्थिभंगो । मणुसगिद्वपंचगदंडगस्स अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । सेसं पंचिदियपज्जनभंगो । णवरि पंचिदियदंडओ तेविद्यसागरीवमसदं ।

की समानता त्रोघके समान बतलाई है त्रीर त्रसातादिक दण्डकमे जो प्रकृतियाँ कही गई हैं उनका तिर्यक्किके अपनी अपनी व्युच्छित्ति काल तक नियमसे बन्ध होता है, अतः यहां इनके कालकी समानता पश्चे न्द्रिय तिर्यञ्चिके समान बतलाई है। पुरुपवेद त्रादि चौथे दण्डकमें जो प्रकृतियाँ कही हैं उनका देवी सम्यग्दिशके नियमसे बन्ध होता है त्रीर देवीके सम्यग्दर्शनकी अवस्थितिका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पल्य है। इसके बाद यदि वह सम्यादर्शनके साथ मरती है तो नियमसे पुरुषवेदी मनुष्य ही होती है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन परुय कहा है : उत्तम भोग मुमिकी मनुष्यिनी अपर्याप्र अवस्थाको छोड़कर नियमसे देवगतिचतुष्कका बन्ध करता है अतः यहाँ देवगतिचतुष्कके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य करा है। देवीके सम्यादर्शनके प्राप्त होने पर पक्केन्द्रिय जाति त्रादि प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं; इमलिए इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट त्रमुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है। देवीके पचवन पत्य काल तक तो श्रीदारिकशरीरका बन्ध होगा ही। इसके बाद भी पर्यायान्तरमें उसका श्रान्तम् हर्त काल तक बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन परुष कहा है। तैजसरारीर आदि ध्र ववन्यिनी प्रकृतियाँ है। स्त्रीवेदीके अपनी कार्यास्थिति प्रमाण काल तक इनका नियमसे बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल स्रीवेदकी कायस्थितिप्रमाण कहा है। स्त्रीवेदकी कायस्थितिका निर्देश हम पहले कर ही आयं हैं। परघात, उच्छवास, बादर ऋोर पर्याप्त ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं। देवीके तो इनका बन्ध होता ही है, पर वहां उत्पन्न होनेके पहले अन्तर्मु हुर्न काल तक भी इनका वन्ध होता है, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचवन पत्य कहा है। तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध सम्याहिष्ट मन्दियतीके सम्भव है, देवी सम्याहिष्टके नहीं। श्रीर मनुद्यिनीके सम्यादर्शन कुछ कम पूर्वकोटि काल तक ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहां तीर्थद्वर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धको उत्क्रप्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। शेप कथन सुगम है।

४६५. पुरुषवेदी जीवोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सो सागर पृथकत्वप्रमाण है। दूमरे दण्डकमें कही गई सातावदनीय आदिक और तीसरे दण्डकमें कही गई असानावदनीय आदिकका भन्न खीवदी जीवोंके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकरण्डकके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। दोप प्रकृतियोंका भन्न पञ्च न्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चे न्द्रिय दण्डक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ वेसठ सागर है।

विशेषार्थ — पुरुपवेदकी उत्हास्ट कायस्थिति सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है, इसलिए यहां पर प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादिके अनुत्हास्ट अनुभागवन्थका उत्हास्ट काल उक्तप्रमाण कहा है। साता ख्रादि दूसरे दण्डकमें श्रीर असाना आदि तीसरे दण्डकमें परावर्तमान प्रकृतियोंका विचार किया है। इसलिए यहां पुरुपवेदमें इनके उत्हास्ट श्रीर अनुत्हास्ट अनुभागवन्थका काल खीवेदी जीवोंके समान बन जाता है, अतः वह खीवेदी जीवोंके समान कहा है। तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंके मनुष्यगित पञ्चकका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसके बाद उसके मनुष्य होने पर और देवपर्यायके पहले देवगतिचतुष्कका बन्ध होता है, अतः मनुष्यगतिपञ्चकको अनुत्हास्ट

४६६. णवुंसगे पंचणाणावरणादिपढमदंडं० सादादिविदियदंडओ असादादितिद्यदंडओ ओघं। पुरिस०-मणुसग०-वज्जिर०-मणुसाणु० उक्क० ओघं। अणु० ज०
एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्०। तिरिक्खगिदितिगं ओघं। देवगिदि०४ उ० एग०।
अणु० ज० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस्०। पंचिदि०-पर०--उस्सा०--तस०४ उक्क०
एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। ओरालि० अंगो० ओघं।
तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उ० अणंतका०।
समचदु०-पसत्थवि०--सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उक्क० एग०। अणु० ज० ए०, उ०
तेत्तीसं० देस्०। तित्थ० उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसा० सादि०।

अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। पञ्चोन्द्रयदण्डकमें पञ्चोन्द्रयजाति, परघात, उच्छ्वास श्रोर त्रसचतुष्क ये सात प्रकृतियाँ ली जाती हैं। इनके अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पञ्चोन्द्रय पर्याप्त जीवोंमें जो एक सौ पचासी सागर बतलाया है उसमें नारकके बाईस सागर सिम्मिलित हैं श्रोर नारकी नपुंसकवेदी होता है जब कि यहां पुरुषवेदीका विचार चला है, अतः बाईस सागर कमकर इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल एक सौ त्रेसठ सागर कहा है। शेप कथन सुगम है।

४६६. नपुंसक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि, प्रथम दण्डक, सातावेदनीय त्रादि द्वितीय दण्डक श्रीर श्रसातावेदनीय श्रादि तृतीय दण्डकका भङ्ग श्रोघके समान है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, वश्रपेभ-नाराच संहतन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल श्रोघके समान है । श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यञ्च-गतित्रिकका भङ्ग श्रोघके समान है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। पञ्चोन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास श्रौर त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है । श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है त्र्योर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। त्र्रीदारिक त्र्याङ्गोपाङ्गका भङ्ग त्रोघके समान है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। त्रानुत्कृष्ट श्रनुभागगन्थका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रानन्त काल है। समचतुरहा संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रिय नपुंसक ही होते हैं और प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे बनता है। स्रोध प्ररूपणामें भी यह काल इसी अपेक्षासे कहा है इसलिए तो पांच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके कालको अधिक समान कहा है। तथा दूसरे और तीसरे दण्डक में कही गई प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्त-मुंहूर्त यहां भी उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-

१ ता॰ भा॰ प्रत्यो पंचमदंड॰ इति पाठः।

४६७, अवगद्वे० पंचणा०-चढुदंसणा०-चढुसंज०-सादा०-जस०-उचा०-पंचंत० उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो०।

४६८. कोथादि०४ तेजा०-क०-पसत्य०४-अगु०-णिमि० उक्क० एग०। अ**णु० जं०** 

भागबन्धके कालको श्रीघके समान कहा है। नरकमें सम्यक्तका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतने काल तक इस जीवके पुरुषवेद, मनुष्यद्विक और प्रथम संहतनका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम वेतीस सागर कहा है। तिर्यक्रगतित्रिकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण श्रोधसे कहा है। यहां भी यह बन जाता है, क्योंकि श्राग्निकायिक और वायकायिक जीव नपुंसक ही होते हैं, अतः यह प्ररूपणा श्रोघ के समान की है। नपुंसकवेदमें देवगतिचतुष्कका निरन्तर बन्ध सम्यग्द्रिक्ट मनुष्य श्रीर तिर्यक्रके ही सम्भव है श्रीर ऐसे जीवके न तो जीवनके प्रारम्भसे सम्यग्दरीन होता है और न यह भोगभूमिज होता है और कर्मभूमिमें इनकी उत्कृष्ट आयु पूर्वकोटिसे श्रिधिक नहीं होती, श्रत: यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। नरकमें पञ्चे न्द्रिय जाति, परवात, उच्छवास श्रीर न्नस चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता है, तथा अन्तम हर्त काल तक आगे पीछे भी इनका बन्ध होता है. अतः इनके अनुस्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेनीस सागर कहा है। यहाँ श्रीदारिक श्राक्रोपाङ्गके श्रानकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर नारिकयोंकी मुख्यतासे प्राप्त होता है। श्लोचसे यह काल इतना ही बनता है, श्रतः इसका काल श्रोघके समान कहा है। तैजसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण ये ध्र वबन्धिनी प्रकृतियां हैं, अपनी व्यक्तिके पूर्वतक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका चत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है, क्योंकि नप सक्वेदकी इतनी कायस्थिति है। नरकमें सम्यक्त्व के कालके भीतर समचतुरन संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय त्रीर उच्चगोत्रका ही बन्ध होता है, इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका नहीं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम वेतीस सागर कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही बन्ध सम्भव है। उसमें भी ऐसा जीव साधिक तीन सागरकी आयुसे अधिक आयु लेकर वहां उत्पन्न नहीं होता, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

४६७. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है।

विशेषार्थ —यहाँ सातावेदनीय, यशःकीर्ति और उत्तगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकसूदमसाम्परायके अन्तिम समयमें और शेप अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध उपशामश्रीण
से उतरते हुए अप्रातवेदके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका एक
समय काल कहा है। तथा अप्रातवेदके शेप समयमें इनका अनुतकृष्ट अनुभागवन्ध होता है।
किन्तु अप्रातवेदका जघन्य काल एक समय है और अप्रातवेदी होनेके प्रारम्भ कालसे लेकर
उपशान्तमोह तकका काल व उतर कर पुनः सवेदी होने तकका काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ
इनके अनुतकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

४६८. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमें तैजसशारीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुस्कृष्ट

ता॰ प्रती थिमि॰ श्रखु॰ ज॰ इति पाठः ।

एग्र, उक्क अंतोष् । सेसानं यणजोनिर्यंगो ॥

४६६. मदि०-सुद० पंचणाणावरणादिपहमदंड मो सादाहिविध्यदंड मो तिरिक्सगदितिंगं च ओधं ! असादा-सचणोक०-चहुआयु०-- जिरयगदि--चहुजादि-- पंचसंठा०पंचसंघ०-- जिरयाणु०-- आदाव०-- अप्पसत्यवि०-- थावरादि०४ -- अथिरादिञ्च० उ० ज०
एम०, उक्क० बेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० झंतो० । एवं उज्जोवं वज्जरिस० ।
जविर उक्क० एग० । मणुस०- मणुसाणु० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० एकतीसं० सादि० । देवगदि४ -- समचदु०-- पसत्यवि०-- सुभग- सुस्सर-आदे०- उच्चा० उक्क०
एम० । अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णि पिला० देसू० । पंचि०-- ओरालि० झंगो०पर०-- उस्सा०-तस०४ उक्क० एग० ! अणु० ज० ए०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।

भनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंका भन्न मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—मनोयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट छौर छनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जो जायण छौर उत्कृष्ट काल घटित करके बतला आये हैं वह कोधादि चार कवायवाले जीवोंमें भी बन जाता है। फिर भी यहां पर तैजसशरीर छादि कुछ प्रकृतियोंका अलगसे उत्लेख कर जो उनका काल कहा है सो प्रकारका दिग्दर्शन कराना मात्र उसका प्रयोजन है। तात्पर्य यह है कि जो अपक प्रकृतियाँ हैं उनके उत्कृष्ट छनुभागवन्थका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा छनुत्कृष्ट छनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय तथा छनुत्कृष्ट छनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय छौर उत्कृष्ट काल छन्तमुं हूर्त जैसा मनोयोगियोंके कहा है बैसे ही यहाँ भी जानना चाहिए। तथा शेव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट छनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल घन्तमुं हूर्त मनोयोगी जीवोंके समान यहाँ भी होता है, कारण कि चारों कवायोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छन्तमुं हूर्त होता है। तथा च्यक्श्रेणिमें भी चारों कवायोंका सद्भाव पाया जाता है। मात्र स्वामित्वको छपेना जहाँ जो विशेषता आती है उसे जान कर यह काल घटित करना चाहिए।

४६६. मत्यक्रानी और श्रुताक्रानी जीचों में पाँच क्रानावरणादि प्रथम दण्डक, सातावेदनीय आदि क्रितीय दण्डक और तिर्यक्रगतित्रिकका भन्न ओपके समान है। असातावेदनीय, सात नोक्षाय, चार आयु, नरकगित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर आदि चार और अस्थिर आदि छहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। इसी प्रकार उद्योत और वज्रर्थभनाराचसंहननके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। मनुष्यगित और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट कानुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। पद्म न्द्रिय जाति, औदारिक आक्रोपक्र, परघात, उच्छ्वास और असचनुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल

ओरासि० च० एम० । अणु० ज० एग०, उक्क० अणंस्का० । तेजा०-क०-एसस्य-वण्ण०४-अगु०-णिमि० चक्क० अणु० ओघं।

५००. विभंगे पंचणा०--णवदंसणा०-मिच्क०-सोलसक०-भय-दु०-तिरिक्सक०-अप्पसत्यवण्ण४--तिरिक्ताणु०-उप०--णीचा०--पंचंत० उ० ज० एग०, उक० वेसम०।

एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। श्रीदारिक शरीरके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, श्रगुरुलघु श्रीर निर्माणके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रीवके समान है।

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणाहिके अनुभागवन्धका काल दूसरे दण्डकमें कही गईं साताबेदनीय आदिके अनुभागबन्धका काल और तिर्यक्कातित्रिकके श्रातुभागबन्धका काल जो श्रोधमें कहा है वह यहाँ श्राविकल बन जाता है, इसलिए यह भोषके समान कहा है। असातावेदनीय ऋौर सात नो ऋषाय आदि सब परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं. इसलिए इनके बनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्भृहर्त कहा है। उद्योत और वज्रवंभनाराच संहननका उत्कृष्ट त्रानुभागबन्ध सम्यक्त्वके श्राभिमुख हुए क्रमसे नारकी और देव-नारकीके एक समयके लिए होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इन दोनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल असातावेवनीय आदिके समान है यह स्पष्ट ही है; क्योंकि ये परिवर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुतकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तम् हूर्त बन जाता है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीका उत्कृष्ट अनुभागवन्य सम्यक्त्वके आभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुमाग-बन्धका जवन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इन दोनों प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध श्रन्तिम मैंबेयकमें ऋधिक समय तक उपलब्ध होता है। तथा नीवें मैवयकमें उत्पन्न होनेके पूर्व अन्तर्मु हते काल तक इनका बन्ध होता है. इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सधिक इकतीस सागर कहा है। देवगतिचतुरक श्रादिका भी उत्कृष्ट अनुभागक्य सम्यक्त्वके अभिसुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा यहाँ इनका निरन्तर ऋधिक समय तक अनुमागबन्ध एतम भोगभूमिमें पर्याष्ठ जीवके होता है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल क्रम तीन पर्य कहा है। पञ्चो न्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंक। भी उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिगुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनका भिधक काल तक अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध सातवें नरकमें सम्भव है और वहाँ उत्पन्न होनेके पूर्व अन्तम् इतं काल तक भी इनका बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ठ अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रीदारिकश्ररीरका भी उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध सम्यक्तक अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्थक। जनन्य और उत्कृष्ट काल पक समय कहा है। तथा इसका निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियके अनन्त काल तक होता रहता है. इसलिए इसके भनुत्कृष्ठ भनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल भनन्त काल कहा है। तैबसरारीर आदि ध्रवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। श्रोधसे इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जो काल अहा है वह मत्यक्कानी श्रुताक्कानीके सम्भव है, इसलिए यह ऋोघके समान कहा है।

५००. विभन्नज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोशह कषाय, ध्य, जुगुप्सा, तिर्यक्रगति, भप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो अमय है।

अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० देस्०। सादा०-देवगदि४—समचदु०-पसत्थ०-उज्जो०-थिरादिछ०-उच्चा० उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो०। मणुसगदि०-मणुसाणु० उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० एकत्तीसं० देस्०। पंचिदि०-ओरास्ठि०--तेजा०--क०--ओरास्ठि० अंगो०--पसत्थव०४—अगु०३—तस४—णिमि० उ० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देस्०। सेसाणं असादादीणं उ० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० अंतो०।

५०१. आभि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-छदंसणी०-चहुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-पंचिदि०-तेजा-०-क०--समचदु०--पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थवि०-तस४-सुभग-

अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। साताबेदनीय, देवगतिचतुष्क, समचतुरस्न संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, उद्योत, स्थिरादि छह और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है अगेर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। मनुष्यगित और मनुष्यत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है। पञ्च निद्रयजाति औदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचनुष्क, अगुरुलघुनिक, अस चतुष्क और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। शेष असातादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है।

विशेषार्थ— विभङ्गन्नानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर होनेसे यहाँ पाँच ज्ञानावरएादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियाँ परिवर्तमान हैं और इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यकत्वके
ब्राममुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक
समय कहा है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमुईत कहा है। सनुष्यगतिद्विक और पक्षि निद्रय जाति आदि प्रकृतियोंका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध
सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय कहा है। किन्तु मनुष्यगतिद्विकका अधिक समय तक निरन्तर बन्ध नौवें मैवेयकमें
सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर कहा है
बौर पन्ने निद्रय जाति आदिका अधिक समय तक निरन्तर बन्ध सातवीं पृथिवीमें होता है, अतः
इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। शेव असातादि
परावर्तमान प्रकृतियाँ है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट
काल दो समय कहा है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट
काल दो समय कहा है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुल कहा है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कन्तमुँ हुर्त कहा है।

५०१. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चोन्द्रयजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर,

आ॰ प्रती च्युवंसखा॰ इति पाठ पाठः ।

सुस्तर-आदे०-णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० एग०। अणु० ज० स्रंतो ०, उक्क० ह्याविट । सादा०-अरदि - सोग-आहार०दुग-थिराथिर-सुभासुभ - जस०-अजस० उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० स्रंतो०। अपचक्ताणा०४—ितत्थय० उक्क० एग०। अणु० ज० स्रंतो०, उक्क० तेतीसं सा० सादि०। पचक्ताणा०४ उक्क० एग०। अणु० ज० स्रंतो०, उक्क० वादालीसं ० सादि०। हस्स-रदि-दोआयुग० उक्क० अणु० ओघं। मणुसगदिपंचग० उक्क० ओघं। अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं साग०। देवगदि०४ उक्क० एग०। अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपलिदो० सादि०। एवं ओघिदं०-सम्मादिटि ति।

समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, अप्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघुचतुरक, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनु-भागवन्य का जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्यका जघन्य काल अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर है। सातावेदनीय, अरित, शोक, त्राहारकद्विक, स्थिर, अस्थिर, श्रम, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हुर्त है। श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रीर तीर्थक्रर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रन् भागवन्धका जघन्य ऋौर उत्कृष्ट काल एक समय है। ऋनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्त-में हर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। प्रत्याख्यानावरण चारके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तम हेर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर है। हास्य, रति श्रीर दो श्रायुत्रोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल श्रोघके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल श्रोघके समान है । त्रानुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य काल एक समय है त्र्योर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुरुकके उत्क्रुप्ट श्रनुभागबन्यका जघन्य श्रीर उत्क्रुप्ट काल एक समय है। श्रनुत्क्रुप्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्क्रष्ट काल साधिक तीन पत्य है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी श्रीर सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए ।

विशेषार्थ — प्रथम दण्डकमें जो ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियाँ कही हैं उनका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध मिण्यात्वके अभिमुख होने पर हाता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका च्यक्षेणीमें अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा आभिनिवोधिक आदि तीनों ज्ञानोंका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि अधिक छ्यासठ सागर है इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जयन्य काल अन्तर्म हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर कहा है। सातादि दूसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं और इनमेंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्य मिण्यात्वके अभिमुख होने पर अन्तिम समयमें होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका क्ष्यकश्रेणिमें अपनी बन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा परावर्तमान होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चार, तीर्थङ्कर और प्रत्याख्यानावरण चारका उत्कृष्ट

१. ता॰ प्रती श्राणु॰ श्रंतो॰ इति पाठ॰ः । २. ता॰ प्रती श्राण्ड [ दा ] खीसं, श्रा॰ प्रती चोदाजीसं इति पाठः ।

४०२. मणपज्जबे षंचणा-छदंसणा०-चहुसंज०-षुहिस०-भय-हु०-देवगदि-पंचिहि० वेडिव्य०-तेजा०-क०-समचहु०-वेडिवि० झंगो० ---पसत्थापसत्थवण्ण०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थ०--तस४-सुभग-सुस्सर--आदे०-णिमि०--तित्थ०--उच्चा०--पंचत० उ० एग०। अणु० ज० एग०, उ० पुन्वकोडी देसूणं। सेसं ओधिभंगो। एवं संजद-सामाइ०-च्छेदो०। एवं चेव परिहार०-संजदासंजद०। णवरि धुविगाणं उक्क० एग०। अणु० जह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०।

अनुमागबन्ध मिध्यात्वके श्रमिसुख हुए जीवके श्रम्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रतुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनमेंसे श्रप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थक्करके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि सर्वार्थसिद्धिमें तो इनका निरन्तर बन्ध होता ही है। तथा अप्रत्याख्यानावरणका सर्वार्थसिद्धिसे श्रानेके बाद श्रविरत अवस्थामें श्रीर तीर्थद्भरका पहले श्रीर बादमें भी विरत श्रीर श्रविरत श्रवस्थामें बन्ध होता है। किन्तु प्रत्याख्यानावरण चारके श्रवुतक्रष्ट श्रवुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर है, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीव इतने ही काल तक अविरत श्रीर विरताविरत श्रवस्थामें रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर कहा है। हास्य, रित स्त्रीर दो स्त्राय अर्थात् मनुष्यायु स्त्रीर देवायुके उत्कृष्ट श्रीर त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्यका काल जिस प्रकार श्रोधमें बतला त्राये हैं उससे यहाँ कोई विशेषता न होनेसे वह ब्योघ के समान कहा है। मनुष्यगतिपख्रकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्व विशुद्र सम्यम्हिष्ट देव नारकी के होता है। स्त्रांघसे यह स्त्रामित्व इसी प्रकार है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल श्रोघके समान कहा है। तथा इनका अनुतकृष्ट अनुभागबन्ध सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ये चपक प्रकृतियाँ हैं. इसलिए इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी बन्ध-व्युच्छित्तिके भन्तिम समयमें ही होता है। तथा जो चायिक सम्यक्त प्राप्तिके पूर्व मनुष्यायुका बन्ध कर चायिकसम्यग्दृष्टि हो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके निरन्तर देवगति चतुष्कका बन्ध होता रहता है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्यका उत्कृष्ट काल साधिक तीन परय कहा है। शेष कथन सगम है।

५०२. मनः वर्यश्रानमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्च न्द्रियजाति, वैकियिकरारीर, तेजसरारीर, कार्मण्रारीर, समचतुरक्संस्थान, बैकियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त बिहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीयहर, श्वगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक। जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धक। जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग अवधिक्रानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत और खेवोपस्थापन संवत जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार परिहारिक्शुद्धसंयत और संयतासंवत जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार परिहारिक्शुद्धसंयत और संयतासंवत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके भ्रु वबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक। जावन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धक। जावन्य काल अन्तर्भुहर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ-मनःपर्ययक्रानमें प्रथम दण्डकमें कही गईं अप्रशस्त प्रकृतियोंका न्याहर

४०३. सुहुमसंप० अवगद्वेदभंगो । असंजदे पंचणा०--णवर्दसणा०-मिच्छ०सोक्सक०--भय--दु०-ओराह्मि०-अप्पस०४--उप०--पंचंत० उक्क० अणु० ओघं। एवं
सादादिदंदओ० । पुरिस०-ओराह्मि०-ग्रंगो० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क०
तेत्रीसं सा० सादि० । तिरिक्ख०३--मणुस०-मणुसाणु०-वज्जरि०-देवगदि०४ तित्थयरं
च ओघं । पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस४--सुभग-सुस्सर-आदे०-उचा०
उ० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्रीसं० सादि० । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०णिमि० उक्क० अणु० ओघं ।

अनुभागबन्ध असंयमके अभिशुख होने पर अन्तिम समयमें और प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षपक्षेणि में अपनी व्यक्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनका श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध उपशमश्रेणिसे उतरते समय एक समयके लिए होकर दूसरे समयमें मरकर देव होनेसे एक समयके लिए प्राप्त होता है श्रीर मनःपर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे इतने समय तक भी होता रहता है. इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। इनके सिवा शेष सब परावर्तमान प्रकृतियाँ बचती हैं, इसलिए उनका जैसे अवधिज्ञानीके काल बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित हो जानेसे वह अवधिज्ञानी जीवोंके समान कहा है। संयत, सामायिकसंयत और छेदीपस्थापनासंयत जीवोंके यह सब काल इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए उनके कथनको मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है। परिहार-विश्वद्धिसंयत श्रीर संयतासंयत जीवोंमें श्रीर सब काल तो इसी प्रकार है सो श्रपना श्रपना स्वामित्वका विचार कर वह पूर्वोक्त प्रकारसे घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनोंके प्र वबन्ध-वाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके जधन्य कालमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन दोनों मार्गणाश्चोंकी प्राप्ति श्रेणिमें सम्भव नहीं है त्र्योर इनमें मार्गणात्र्योंका जघन्य काल अन्त-मुंहूर्त है, अतः इनमें सब ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल श्चानम्हर्तकहा है।

प्०३. सूद्रमसाम्परायसंयत जीवोंमें श्रपगतवेदी जीवोंके समान भक्न है। श्रसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह क्याय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकशरीर, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। इसी प्रकार सातादि दण्डकके उत्कृष्ट श्रोर श्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान ज्ञानना चाहिए। पुरुपवेद श्रोर श्रोदारिक श्राङ्गापाङ्गके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तिर्यञ्चगतित्रिक, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वश्रपंभनाराचसंहनन, देवगति चतुष्क श्रोर तीर्थक्कर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। पञ्च न्त्रियज्ञाति, समचतुरक्षसंस्थान, परघात, उच्छ्ववास, प्रशस्त विद्वायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्षाचुष्क, श्रमुरुलचु श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्षाचुष्क, श्रमुरुलचु श्रोर निर्माणके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोधके समान है।

विश्लेषार्थ—अपगतवेदसे सूद्रमसाम्परायसंयममें अन्य कोई विशेषता नहीं है, इसलिए सूद्रम-साम्यरायमें वेंधनेवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल अपगतवेदी जीवोंके ५०४. चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० ओघं ।

४०५. किण्ण-णील-काउ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय०-दु०तिरिक्ख०-पंचिदि०-ओरालि०-नेजा०-क०--ओरालि० झंगो०-पसत्थापसत्थ०४—तिरिक्खाणु०-अगु०४—तस०४—णिमि०-णीचा०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक्क० बेसम०।
अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं सत्तारस सत्त साग० सादि०। सादासाद०-छण्णोक०चदुआयु०-वेउव्वियछ०-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पत्थ०-आदाव-थावरादि४—
थिरादितिण्णियुगल०-दूभग-दुस्सर-अणादे० उ० ज० एग०, उ० बेसम०। अणु० ज०
एग०, उ० झंतो०। पुरिस०-मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-

समान कहा है। असंयत जीवों में प्रायः अधिकतर प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल श्रोघ के समान बन जाता है। जिसमें कुछ विशेषता है उनका यहां स्पष्टीकरण करते
हैं—पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिमें और उसके बाद मनुष्य पर्यायमें सम्भव है। इसी
प्रकार औदारिक आङ्गोपाङ्गका निरन्तर बन्ध भी वहां सम्भव है पर यहां नरककी अपेता लेना चाहिए,
कारण कि नरकसे निकलनेके बाद भी अन्तर्मु हूर्त काल तक औदारिक आङ्गोपाङ्गका बन्ध होता
रहता है, इसलिए असंयतों में इन दोनों प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक
तेतीस सागर कहा है। असंयतों में पञ्च निद्रय जाति आदि प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध संयमके
अभिमुख होनेपर असंयतसम्यग्दिष्टके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनका निरन्तर बन्ध सर्वार्थसिद्धिमें
और वहाँ से च्युत होनेपर भी होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल
साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

५०४. चतुर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। अचतुर्शनवाले जीवोंमें ओघके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ — त्रसपर्याप्त जीवोंमें पञ्च निद्रयों की मुख्यता है और इनके चचुदर्शन नियमसे होता है, इसलिए त्रसपर्याप्तकोंके पहले जो प्ररूपणा कर आये हैं वह चचुदर्शनवाले जीवोंमें अविकल बन जाती है। तथा अचचुदर्शन बारहवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए ओघप्ररूपणा अचचु-दर्शनवाले जीवोंमें अविकल बन जाती है यह उक्त कथनका ताल्पर्य है।

५०५. कृष्ण, नील श्रीर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुल्सा, तिर्यश्चगति, पश्चीन्द्रयज्ञाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणकशरीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रर सागर श्रौर साधिक सात सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, छह नोकषाय, चार श्रायु, वैक्रियिकघट्क, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, श्रातप, स्थावर धादि चार, स्थिर श्रादि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर श्रौर श्रनादेयके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्भु हुर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्त्र संस्थान, वश्चवेभनाराच संहनन,

सुस्सर-आदेज्ञ०-उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीस सत्तारस [ सत्त ] साग० देस्० । उज्जोवं ओघं । तित्थय० उ० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो० । एवं णील०। काऊणं तित्थय० तिदय-पुढविभंगो । णील० काउ० तिरिक्ख०३—उज्जो० सादावेदणीयभंगो ।

५०६. तेड० पंचणा०-णवदंस०--मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-भय-दु०-मणुस-गदि-स्रोरालि० - ओरालि०स्रंगो ०-वज्जरि० - अप्पसत्थ०४-मणुसाणु०-उप०-पंचंत ७०

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कमसे कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। उद्योतका भङ्ग ओघके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। इसी प्रकार तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल नीललेश्यामें जानना चाहिए। तथा कापोत लेश्यामें तीसरी पृथिवीके समान भङ्ग है। तथा नील और कापोत लेश्यामें तिर्यक्कगतित्रिक और उद्योतका भङ्ग सातावेदनीयके समान है।

विशेपार्थ ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कहीं गई प्रकृतियों का निरन्तर अनुभागबन्ध कृष्णादि तीन लेश्यात्रोंमें उनके उत्कृष्ट काल तक सम्भव होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। पर पुरुपवेद आदि प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध इन लेश्यात्रोंमें सम्यग्दृष्टिके ही सम्भव है, श्रतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कृष्ण लेश्यामें कुछ कम तेतीस सागर, नील लेज्यामें कुछ कम सत्रह सागर श्रीर कापोत लेज्यामें कुछ कम सात सागर कहा है। सातावेदनीय श्रादि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः तीनों लेश्याश्रोंमें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्भ हर्त कहा है। ऋष्ण और नील लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध मनुष्योंके ही होता है भौर इनके इन लेश्यात्रोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है, इसलिए तो इन दोनों लेश्यात्रोंमें तीर्थह्नर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल अन्तम् हूर्त कहा है और कापोत लेश्यामें तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी आयुवाले नारिकयोंके भी सम्भव है, इसलिए कापोत लेश्यामें तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तीसरी पृथिवीके समान कहा है। सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके तिर्यक्रगतित्रिकका निरन्तर वन्य होता है, इसलिए कृष्ण-लेश्यामें तो इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर बन जाता है पर नील और कापोत लेश्यामें इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य का उत्कृष्ट काल साधिक सन्नह सागर और साधिक सात सागर नहीं बनता । किन्तु प्रथम दण्डकमें इनका यह काल कह आये हैं, अतः उसका बारण करनेके लिए यहां पर इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल सातावेदनीयके समान कहा है। इसी प्रकार उद्योतके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय श्रोघके समान कृष्ण लेश्यामें ही वनता है। किन्तु यहां पहले तीनों लेश्याश्रोंमें इसका काल श्रोधके समान कह श्राये हैं जो नील श्रीर कापोत लेश्यामें नहीं बनता, श्रतः इन दोनों लेश्यात्रों में उसके कालका श्रलगसे निर्देश किया है।

५०६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, मोलह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वश्रर्थमनाराचसंहनन, श्रप्रशस्त

१. ता• ग्रा० प्रत्योः म्रोराजि० तेजा० क० म्रोराजि० म्रंगौ० इति पाटः ।

ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० एग०, उ० वेसाग० सादि० | सादा०-देवगदि-वेडिव्व०-आहार०-दोश्रंगो०-देवाणु०-थिर-सुभ-जस० उक्क० एग०।अणु०ज० एग०,णवरि देवगदि०४ श्रंतो०, उ० श्रंतो० | असादा०-छण्णोक०-तिण्णिआयु०-तिरिक्खग०-एइंदि०-पंचसंटा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०--अप्पसत्थ०--थावर०--अथिरादिछ०-णीचा० उ० ज० एग०, उ० बेसम० | अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० | पंचिदि०-सम-चदु०-[ पर०-उस्सा०- ] पसत्थ०-तस०--सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० उ० एग० | अणु० ज० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० | तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४--अगु०-बादर-पज्जत-पत्ते०-णिमि०-तित्थ० उक्क० एग० | अणु० ज० श्रंतो०, उ० बेसाग० सादि० | एवं पम्माए वि | णवरि एइंदि०-आदाव-थावरं वज्ज० | पंचिदि०-तस० धुवं काद्व्वं |

वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर अलूष्ट काल साधिक दो सागर है। सातावेदनीय, देवगति, वैक्रियिकशरीर, श्राहारकशरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है। किन्तु इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तम् हुर्त है और सबका उत्कृष्ट काल अन्तम् हुर्त है। असातावेदनीय, छह नोकपाय, तीन श्राय. तिर्यक्रगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संदनन, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्रृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तम् हूर्त है। पञ्च न्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात. उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर, त्रादेय स्त्रीर उद्यगित्रके उत्कृष्ट स्त्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क. श्रमुरुल्य, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण श्रीर तीर्थद्वरके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हुत्ते है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर हैं। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें एकेन्द्रियजाति, आतप त्रौर स्थावरको छोड़कर काल कहना चाहिए। तथा पञ्चोन्द्रियजाति श्रीर त्रसको ध्रव करना चाहिए।

विशेषार्थ—पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहाँ ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है। अन्य जिन प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इतना कहा है वह भी इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। साता दण्डक और असाता दण्डककी सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं अतः उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहा है। सातावेदनीय आदि जितनी प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं उनका सर्वविशुद्ध अप्रमन्त संयतके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः उन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। पीत लेश्याके कालमें मनुष्य और तिर्यक्षके नियमसे देवगित चतुष्कका बन्ध होता है और इनके पीतलेश्यका का काल अन्तर्भु हूर्त है, इसलिए यहां देवगित चतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका

५०७. सुकाए पंचणाणावरणादिसम्मादिष्टिपगदीओ पुरिस०-अण्पसत्थ०४—
उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० ।
थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं४ उ० ज० एग०, उ० वेसम० । अणु० ज० एग०,
उ० एकत्तीसं० सादि० । सादादिदंडओ ओघं । असादा०-छण्णोक०-दोआयु०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अण्पसत्थवि०-अथिरादिछ०-णीचा० उ० ज० एग०, उ० वेसम०। अणु०
ज० एग०, उ० ख्रंतो० । मणुसगदिपंचग० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं
सा० । देवगदि०४ सादभगो । पंचिदिय-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४णिमि०-तित्थ० उ० एग० । अणु० ज० ख्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । समचदु०पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदे०--उच्चा० उक्क० एग० । अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०।

जवन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त कहा है। यही बात तैजसशरीर श्रादि प्रकृतियों के विषयमें भी जान लेनी चाहिए। पद्मलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक श्रठारह सागर है. इसिलए जिन प्रकृतियों के श्रमुख्य श्रमुभागवन्धका उत्कृष्ट काल पीत लेश्यामें साधिक दो सागर कहा है उनका यहां साधिक श्रठारह सागर काल कहना चाहिए। तथा पद्म लेश्यामें एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थायरका बन्ध न होनेसे पश्चीन्द्रय जाति श्रीर त्रस ये दो ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हो जाती हैं, श्रतः इनका काल तैजसशरीर श्रादि प्रकृतियों के समान घटित कर लेना चाहिए; क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं इसिलए उनके समान यहां काल प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती। शेष कथन सुगम है।

५०७. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि सम्यग्दृष्टिके बँधनेवाली ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ, पुरुपवेद, श्रप्रशस्त वर्णचार, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय हें श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीम सागर हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्क्रष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। सातादि दण्डकका भक्त खोघके समान है। असातावेदनीय, छह नोकपाय, दो आय, पाँच संस्थान, पाँच संहतन, अप्रशस्त विहायोगति, अस्थिर आदि छह और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रानुस्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्त है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल श्रीघके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्कका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। पञ्च न्द्रियजाति, तैजसशारीर, कार्मण-शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण और तीथङ्करके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहुर्त हं श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुमग, सुस्वर, आदेय और उच्चाोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-प्रथम दण्डकमें ये प्रकृतियाँ हैं-पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुष्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात और पाँच अन्तराय। ये प्रकृतियाँ सम्यग्दृष्टिके भी बँधती रहती हैं, इसलिए शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट काल तक इनका बन्ध सम्भव होनेसे

५०८. भवसि० ओघं। अब्भवसि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु०-ओरालि० तेजा०-क०-पसत्थापसत्थवण्ण४—अगु०-उप०--णिमि०--पंचंत० उ० ज० एग०, उ० बेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० अणंतका०। सादासाद०-सत्तणोक०-चदु-आयु०-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-आदाउज्जो०--अप्पसत्थ०-थावरादि४-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० उ० ज० एग०, उ० बेसम०। अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो०। तिग्विस्वगदितिगं ओघं। मणुस०-मणुसाणु० उक्क० ओघं। अणु० मदि०भंगो। एवं वज्जरि०। देवगदि०४ -समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर--आदेज्ज--उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अणु० ज० एग०, उ०

इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंका बन्ध अन्तिम प्रैवयक तक ही सम्भव हे इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। सातादण्डक और असाता दण्डकका विचार सुगम है। मनुष्यगतिपञ्चकका सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। कोई जीव एक समय तक उपशमश्रीणमें देवगतिचतुष्कका बन्ध कर मर कर देव हो जाय तो उसके इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय बन जाता है, इसलिए यहां देवगतिचतुष्कका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है। पञ्चिन्द्रयजाति आदि और समचतुरस्त्र संस्थान आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय स्पष्ट ही है। शुक्ललेश्याका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है और यहां पञ्चिन्द्रयजाति आदि ध्रुवबन्धिनी प्रष्टतियाँ हैं, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है और यहां पञ्चिन्द्रयजाति आदि ध्रुवबन्धिनी प्रष्टतियाँ हैं, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। किन्तु समचतुरस्त्र आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर तक सम्भव होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। शेव कथन सुगम है।

प्०द. भन्य मार्गणामें खोघके समान भङ्ग है। अभन्य मार्गणामें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशावन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, सात नोकषाय, चार श्रायु, नरकगित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावरादि चार, स्थिर, श्रस्थर, श्रुभ, श्रुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति श्रोर श्रयशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रम्तर्भ है। तिर्यञ्जगितिश्रकका भङ्ग श्रोधके समान है। मनुष्यगित श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल श्रोषके समान है। तथा श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार वर्ष्रपंभनाराचसंहननका काल जानना चाहिए। देवगितचतुष्क, समचतुरकासंस्थान, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगीत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय श्रीर उच्चगीत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय

<sup>1.</sup> ता० भा । प्रत्योः एवं सम्बाधि देवगदि०४ इति पाठः ।

तिण्णिपिलि० देसू०। पंचिदि०-ओरालि०अंगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ उ० ज० एग०, उ० बेसम०। अणु० मदि०भंगो।

५०६. खइगसं०पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-पुरिस०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० वेसम०। अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं सा० सादि०। आहारदुग--थिर-सुभ--जस० ओघं। असादा०--चदुणोक०--दोआयु०--अथिर०असुभ-अजस० उक्क० अणु० ओघं। मणुसगदिपंचग० उक्क० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं०। देवगदि०४ उक्क० अणु० ओघं। पंचिदि०-तेजा०-क०-[समचदु०-]पसत्थ०४— अगु० ३--पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा० उक्क० एग०। अणु० ज० स्रतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०।

है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चे न्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास श्रीर त्रसचतुष्कके उत्कृष्ट श्रमुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका काल मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — अभव्योंमें पाँच ज्ञानावरणादिका निरन्तर अनुस्कृष्ट वन्ध अनन्त काल तक सम्भव होनेसे यहां वह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय खादि परावर्तमान प्रकृतियां होनेसे उनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका हरम्ष्ट काल अन्तर्म हूर्त कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण ओघसे घटित करके वतला आये हैं। वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसलिए वह आधिक समान कहा है। मत्यञ्चानियोंके मनुष्यगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर वतला आये हैं वह यहाँ इन दोनोंका वन जाता है, इसलिए वह मत्यञ्चानी जीवोंके समान कहा है। उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त होनेपर देवगति आदिका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए यहां इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। नरकमें व वहाँ से निकलने पर अन्तर्म हूर्त काल तक पञ्च न्द्रियजाति आदिका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिय यहां इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल मत्यञ्चानियोंके समान साधिक तेतीस सागर कहा है। शेव कथन सगम है।

५०६. त्रायिक सम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुष्वेद, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवात और पाँच अन्तरायक उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, आहारकद्विक, स्थिर, शुभ और यशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका काल आघके समान है। असातावदनीय, चार नोकपाय, दो आयु, अस्थिर, शशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका काल आघके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका काल आघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका काल आघके समान है। पञ्चित्व जाति, तेजसशरीर, कार्मण्यारीर, समचतुरक्तसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर और उत्कृष्ट काल खन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

- ५१०. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०चहुसंज०-पुरिस०-भय०-हु०-पंचिंदिं०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४ - पसत्थवि० - तस४-सुभग-सुस्सर-आदे० --णिमि०-उच्चा०-पंचंत० उ० एग०। अणु० ज० श्रंतो०, उक्क० छाविह०। सेसं आभिणि०भंगो। णवरि देवगदि०४ अणु० उक्क० तिण्णि पत्ति० देसु०।
- ५११. उवसम० पचणा०--छट्ंसणा०--बारसक०--पुरिस०--भय-दु०-पंचिदि०-तेजा० - क०-समचदु० - पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थवि० - तस४-सुभग - सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ०ए० | अणु० ज० उ० स्रंतो० | सादासाद०-

विशेपार्थ — ज्ञायिकसम्यक्त्वमें ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अपनीअपनी बन्धव्युच्छिति होने तक निरन्तर वन्ध सम्भव है श्रीर यह काल उत्कृष्टरूपसे साधिक तेतीस
सागर है, श्रतः इन प्रकृतियोंके श्रनुरकृष्ट श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल उक्तप्रमाण कहा है।
मनुष्यगतिपञ्चकका सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर बन्ध होता है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो क्षायिकसम्यग्दृष्टि उपशमश्रेणिसे उतरकर श्रोर श्रन्तर्भु हूर्त
काल तक पञ्चे न्द्रिय जाति श्रादि प्रकृतियोंका बन्ध करके पुनः उनकी बन्धव्युच्छित्ति करता है उसके
इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्भु हूर्त उपलब्ध होता है, श्रतः यह उक्त प्रमाण
कहा है। इनका निरन्तर बन्य साधिक तेतीस सागर काल तक सम्भव है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट
श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

५१०. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवों में पाँव ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुववेद, भग, जुगुप्सा, पञ्च निद्रयज्ञाति, तेजसरारीर, कार्मण्रारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य काल अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट काल छ्यासठ सागर है। शेष भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगित चतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका, उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पह्य है।

विशेषार्थ — वेदकसम्यक्त्वमें प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण।दि अप्रशस्त प्रकृतियों-का उत्हृष्ट अनुभागवन्थ मिध्यात्वके अभिमुख हुए जीवके एक समयके लिए होता है तथा पक्चे न्द्रिय जाति आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध अप्रसत्तसंयतके एक समयके लिए होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा वेदक-सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर है, इसलिए इनके अनु-त्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट काल छयासठ सागर कहा है। देवगति चतुष्कका वेदक सम्यक्त्वमें अधिक काल तक वन्ध उत्तम भोगभूमिमें ही सम्भव है और वहां पर वेदक सम्यक्त्व कुछ कम तीन पत्य तक ही पाया जाता है, इसलिए यहाँ देवगति चतुष्कके अनुत्कृष्ट अनुभावन्यका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। होर कथन सुगम है।

५११. उपशामसम्यग्दृष्टि जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बार्ह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चे न्द्रिय जाति, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, समचतुरक्तसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थद्भर, उद्यगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य और उत्कृष्ट काल

भा पतौ पुरिसः पंचिदिः इति पाटः ।

अरदि-सोग-देवगदि४-आहार०दुग-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० उ०ए० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० । इस्स-रदि-मणुसगदिपंच० उ० ज० ए०, उ० बेसम० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० ।

४१२. सासणे सादासाद०-इत्थि०-अरदि-सोग-वामण०-स्वीलिय०-उज्जो०-अप्प-सत्थ०-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अज० उ० ए०। अणु० ज० ए०, उ०. ऋंतो०। पुरिस०-हस्स-रदि-तिण्णिआयु०-चदुसंठा०-चदुसंघे० उ० ज० ए०, उ० बेस०। अणु० ज० एग०, उ० ऋंतो०। सेसाणं उ० ए०। अणु० ज० ए०, उ० क्षावित्याओ।

एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरित शोक, देवगतिचतुष्क, आहारकद्विक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ; यशा-कोर्ति और अयशाकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। हास्य, रित और मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। समय है। अनुतकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है।

विशेषार्थ—उपशमसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त होनेसे सब प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट कात अन्तर्मु हूर्त कहा है यह स्पष्ट ही है। यहाँ विचार केवल उत्कृष्ट अनुभागबन्धके कालका करना है। पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्न प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिध्यात्त्रके अभिमुख हुए जीवके होता है तथा चयक प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपनी-अपनी बन्धन्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इन सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्विद्युद्ध देव और नारकीके तथा हास्य और रितका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तत्प्रायांग्य संक्लेशयुक्त चारों गतिके जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। शेप कथन सुगम है।

पृश्यः सासादनसम्यक्त्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, म्त्रीवेद, अरित, शोक, वामन-संस्थान, कीलकसंहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीर्ति और अयशः कीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। पुरुषवेद, हास्य, रित, तीन आयु, चार संस्थान और चार संहननके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आवली है।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें जो प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनमेंसे कुछका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध चारों गतिके सर्वसंक्लिष्ट जीवके और कुछका चारों गिनके सर्वविशुद्ध जीवके होता है। यतः यह एक समय तक ही होता है अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है, छह आविल नहीं

१ हा । पतौ तिण्णिश्चायु । चदुसंघ । इति पाठः ।

५१३. सम्मामि० सादासाद०--अरदि-सो०-थिराथिर-सुभासुभ-ज०-अजस० उ० ए०। अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। हस्स-रदि० ओघं। सेसाणं उ० ए०। अणु० ज० उ० श्रंतो०। मिच्छादिद्दी० मदि०भंगो। सण्णी० पंचिंदियपज्जतभंगो।

५१४. असण्णीसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोल्लसक०-भय-दु०-ओराल्लि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४—अगु०-उप० णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० बेसम०। अणु० ज० ए०,उ० अणंतकाल०। तिरिक्खगदितिगं ओघं।सेसाणं उ० ज० ए०,उ० बेस०।

सो इसका यह कारण प्रतीत होता है कि ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, श्रतः छह श्राविल कालके भीतर भी इनके बन्धका परिवर्तन सम्भव है, श्रतः वह छह श्राविल काल द्वारा न बतला कर श्रन्तमुं हूर्त काल द्वारा न्यक्त किया है। किन्तु पुरुपवेद श्रादि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियों का उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त कहनेका कारण पहले कह ही श्राये हैं। शेष जो पाँच झानावरणादि प्रकृतियाँ हैं उनका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य सर्वसंक्लेशयुक्त जीवके होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा वे ध्रुववन्धिनी हैं तथा सासादनका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल छह श्राविल कहा है।

५१३. सम्यग्मिण्यात्वमें सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, ग्रुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। हास्य और रितके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका काल आघके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। मिण्यादृष्टि जीवोंमें मत्यज्ञानी जीवोंके समान भंग है। संज्ञी जीवोंमें पक्षे न्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भक्ष है।

विशेपार्थ—सम्यग्मिश्यात्व गुण्स्थानका जयन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, इसलिए तो यहाँ सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तथा ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य काल अन्तर्मु हूर्त वहा है। यद्यपि वैक्रियिकपट्क और औदारिक चतुष्क इनका भी सम्यग्मिश्यादृष्टिके बन्ध होता है पर यहाँ वे अधिकारीभेदसे बँधनेके कारण परावर्तमान नहीं हैं। अब रहा सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके जयन्य कालका विचार सो हास्य और रितको छोड़कर किसीका मिश्याद्यके अभिमुख होने पर और किसीका सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर बन्ध होता है, अतः इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य काल एक समय कहा है। हास्य और रितका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध तत्यायोग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका काल ओघके समान बन जानेसे वह आघके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

५१४ श्रसंज्ञी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणः, नौ दर्शनावरणः, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रीदारिकशरीर, तैजसरारीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वणचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुस्त्वघु, उपघात, निर्माण और पाँच श्रम्तरायके उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रार उत्कृष्ट काल श्रमन्त काल है। तिर्यक्रगति त्रिकके उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका काल श्रोधके

अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०।

४१४. आहारगेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-हु०-तिरिक्ख०-ओरालि०-अप्पसत्थ०४-तिरिक्खाणु०-उप०-णीचा०-पंचंत०- उ० ओघं। अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० असंखे०। तेजइगादीणं पि उ० ओघं। अणु० णाणा०भंगो०। सेसाणं पि ओघभंगों। तित्थ० उ० ए०। अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। अणाहारा० कम्मइगभंगो।

## एवं उकस्सकालं समतं।

५१६. जहण्णए पगदं । दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--भय-दु०-अप्पसत्थवण्ण०४-उप०-पंचंत० जह० एग०। अज०

समान है। शेप प्रकृतियोंकं उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है।

विशेपार्थ — असंज्ञियों में एकेन्द्रियों की मुख्यता है, इसलिए इनमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनन्त काल कहा है। शेप कथन सुगम है।

५१५. त्राहारक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यक्चगति, त्रौदारिकशरीर, त्रप्रशासन वर्णचतुष्क, तिर्यक्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, नीचगोत्र धौर पाँच त्र्यन्तरायके उत्कृष्ट व्यनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। त्रानुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रंगुलके त्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तेजसशरीर त्रादि प्रकृतियोंके भी उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल ज्ञोधके समान है। त्राव्यक्ष्य समान है। श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका काल भी श्रोधके समान है। त्रीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। त्रानुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। श्रनाहारक जीवोंमें कार्मण्काययोगी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेपार्थ—आहारक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे इनमें पाँच ज्ञानावरणादि श्रोर तैजसशरीर आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल श्रंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। तीर्थद्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अपकश्रेणिके अपूर्वकरण में अपनी वन्धव्युच्छित्तिके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका ज्ञचन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इसका निरन्तर वन्ध सर्वार्थसिद्धिमें श्रोर उसके आगे पीद्धेकी मनुष्य पर्यायमें सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

## इस प्रकार उत्क्रष्ट काल समाप्त हुआ।

५१६. जघन्य कालका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलइ कपाय, भय, जुगुष्सा, श्रप्रशस्त वर्णचतुरक, उपचात श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक

१. ता० प्रती सेसागं स्रोघभंगो इति पाठः।

तिण्णिभंगां०। ज० त्रंतो०, उक्क० अद्ध्योग्गल०। सादासादै०-चदुआयु-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-णिरयाणु०-अप्पसत्यवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभा-सुभ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस० ज० ज० एग०, उक्क० चतारिसम०। अज० ज० एग०, उक्क० द्यंतो०। इत्थि०--णवुंस०--अरदि०सोग--आदाउज्जोव० ज० ज० एगँ०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० द्यंतो०। पुरिस० ज० ए०। अज० जह० एगँ०, उक्क० वेद्याविठ० सादि०। हस्स-रदि-आहारदुगं ज० एग०। अज० ज० एग०, उक्क० द्यंतो०। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० एग०। अज० ज० एग०, उक्क० असंखेज्जा० लोगा। मणुस०-वज्जरि०-मणुसाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं। देवगदि-देवाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि सम०। अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपत्ति० सादि०। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अज० ज० एग०, उ० पंचा-सीदिसागरोवमसदं। ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०-णिमि० ज० ज०

समय है। श्रजघन्य अनुभागवन्धके तीन भङ्ग हैं। उनमेसे सादि-सान्त विकल्पकी अपेदा जधन्य काल अन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। साता वेदनीय, असाता-वेदनीय, चार त्र्यायु, नरकगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर, श्राह्थर, श्रम, श्रशुभ, दुर्भग, दु:स्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति श्रीर त्र्रयशःकीर्तिके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजचन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, श्रातप श्रीर उद्योतके जघन्य श्रनुभाग बन्धका जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। पुरुषवेदके जघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर है। हास्य, रति श्रीर श्राहारकद्विकके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रनु-भागबन्धका जघन्य त्र्यौर उत्कृष्ट काल एक समय है। त्र्यज्ञवन्य त्र्यनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगति, वश्रपेभनाराचसंहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति श्रीर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजयन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। पद्घे न्द्रियजाति, परवात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुष्कके जघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल एकसी पचासी सागर है। श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलव श्रीर निर्माणके जवन्य अनुभागबन्धका जवन्य काल

१. ता॰ मा॰ प्रत्योः तिभंगि॰ इति पाटः । २. ता॰ प्रती सादासाद।साद (?) इति पाटः । ३. ता॰ प्रती मादासुज्ञोव॰ ज॰ ए॰ इति पाटः । ४. ता॰ प्रती म्रज्ञा॰ ए॰ इति पाटः ।

एग०, उ० बेसम०। अज० ज० एगँ०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियद्दं। वेडिव्व०-वेडिव्व०त्रंगो० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० देवगदिभंगो। समचदु०-पसत्थ०--सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। अज० ज० एग०, उक्क० वेद्याविद्य साग० सादि० तिण्णि पलि० देसू०। ओरालि०- स्रंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। तित्थ० ज० एग०। अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०।

एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। वैक्रियिकशारीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल देवगतिके समान है। समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगित, मुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य साधिक दो छ्यासठ सागर है। अजिदार आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। आजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेपार्थ-यहां प्रथम दण्डकमें जितनी प्रकृतियां गिनाई हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय तक ही होता है, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागवन्ध यथास्वामित्व अपनी अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके श्रन्तिम समयमें ही सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा ये सब ध्रुववन्धिनी प्रकृतियां हैं, अतः इनके अजवन्य अनु-भागबन्धके तीन भङ्ग बन जाते हैं---अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त श्रौर सादि-सान्त । उनमेंसे अनादि अनन्त भङ्ग अभव्योंके होता है। अनादि-सान्त भङ्ग भव्योके अपनी अपनी बन्ध व्युच्छित्तिके पूर्व तक होता है स्त्रीर सादि-सान्त भङ्ग उन भव्योंके हाता है जिन्होंने यथायोग्य सम्यक्त्व पूर्वक उपशमश्रेणि आरोहण किया है। इनमेंसे तीसरे भङ्गकी अपेन्ना इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य श्रतुभागका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त कहनेका कारण यह है कि श्रपनी-श्रपनी बन्ध-व्युच्छित्तिके बाद लौटकर पुनः इनका बन्ध प्रारम्भ होने पर इनका पुनः बन्धव्युच्छित्तिके योग्य श्रवस्थाके उत्पन्न करनेमें श्रान्तर्मुहूर्त काल लगता है। यथा किसी भव्यने श्रर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रथम समयमें उपशम सम्यक्तवको उत्पन्नकर मिथ्यात्वकी बन्धच्युच्छित्ति की । पुनः वह मिथ्यात्वमें श्राकर उसका बन्ध करने लगा तो उसे पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त करनेमें श्रन्तर्मुहूर्त काल लगेगा। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त घटित कर लेना चाहिए। तथा श्रर्धपुद्गल परावर्तन कालके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें इन सब प्रकृतियोंकी बन्ध-व्युच्छित्ति करने पर इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त होता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदिक दूसरे दण्डकमें जितनी प्रकृतियां कही हैं उनमेंसे कुछका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामवाले मिध्यादृष्टि श्रोर सम्यग्दष्टिके स्त्रीर कुछका मध्यम परिणामवाले मिध्यादृष्टिके होता है, यतः इनका जघन्य स्रतुभाग-बन्ध कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक चार समय तक होता रहता है, क्योंकि

१. ता॰ प्रती सज० एग० इति पाठः ।

इनके अनुभागबन्धके कारणभूत परिणामोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्कृष्ट काल चार समय है, अतः इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय त्रौर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा चार त्रायुश्चोंको छोड़कर ये परावर्तमान प्रकृतियां होनेसे इनका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्महर्त काल तक ही वन्ध होता है। तथा चार आयुओंका यद्यपि एकबार बन्ध अन्तर्महूत तक ही होता है पर इनका एक समय तक अजघन्य बन्ध होकर दूसरे समयमें जघन्य बन्ध सम्भव है, श्रतः इन सब प्रकृतियोंके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्महर्त कहा है। स्त्रीवेद श्रादिके जघन्य श्रनुभागबन्धका जो स्वामी बतलाया है उसके अनुसार इनके जघन्य अनुभागबन्धके योग्य परिणाम दो समयसे अधिक काल तक नहीं हो सकते, श्रतः इनके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। पुरुषवेदका जघन्य अनुभागबन्ध सपक श्रनिवृत्तिकरण जीवके श्रपनी बन्धब्युच्छित्तिके श्रन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा यह एक तो परावर्तमान प्रकृति है। दूसरे मध्यमें सम्यग्मिध्यात्व होकर सम्यक्त्वके साथ रहनेका उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरोपम है श्रीर ऐसे जीवके एकमात्र पुरुषवेदका ही वन्ध होता है, श्रतएव इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनु-भागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्ऋष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर कहा है। हास्य श्रीर रतिका जघन्य श्रनुभागवन्ध श्रपूर्वकरण चपकके श्रपनी वन्ध व्युच्छित्तिके श्रन्तिम समयमें श्रीर श्राहारकद्विक न जघन्य श्रनुभागवन्ध प्रमत्तसंयतके श्रभिमुख श्रप्रमत्तसंयतके होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा हास्य श्रीर रित ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, श्रतः इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तम् हूर्त कहा है। अब रहीं आहारकद्विक सो इनका उपशेमश्रेणिमें एक समय तक अजघन्य श्चनुभागबन्ध बन सकता है,क्योंकि जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरते समय इनका एक समय तक बन्ध करके मरा श्रीर देव हो गया उसके यह सम्भव है। तथा इनका श्रजधन्य श्रनुभागवन्ध श्रधिकसे अधिक अन्तर्मु हूर्त काल तक ही होता है यह स्पष्ट ही है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जयन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त कहा है। तियञ्चगतित्रिकका जयन्य श्रनुभाग-बन्ध सातवीं पृथिवीमें सन्यक्तवके अभिमुख हुए मिध्यादृष्टि जीवके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा ये एक तो प्रतिपत्त प्रकृतियाँ है, दूसरे अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता है, इसलिए इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। मनुष्यगति श्राद् तीन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है तथा ये प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके जघन्य ऋतुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ऋीर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा प्रतिपक्ष प्रकृतियाँ होनेके साथ सर्वार्थेसिद्धिमें इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। देवगति-द्धिक भी प्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं श्रीर मध्यम परिणामोंसे वेंधती हैं, श्रतः इनके जघन्य श्रनुभागका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्यके इनका निरन्तर बन्ध साधिक तीन पत्य काल तक होता रहता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागका जभन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। पक्के निद्रय जाति श्रादिका जघन्य अनुसागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है, स्रतः इनके जघन्य स्रनुसागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनके अजघन्य अनुभागवन्धका ५१७. णिरएसु धुविगाणं उक्तस्सभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु० बंधि०४-तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० ज० एग०। अज० ज० एग०, उ० तेतीसं०। णवरि मिच्छ० अज० ज० त्रतो०। सादादीणं ओघभंगो । इत्थि-णवुंस०-चहुणोक०-उज्जो० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० अंतो०।

खुलासा अनुत्कृष्टके समान है। श्रीदारिकशरीर श्रादिके अजघन्य अनुभागवन्धके उत्कृष्ट कालको ह्योड़कर शेष सब खुलासा पञ्चोन्द्रिय जाति त्र्यादि प्रकृतियोंके समान कर लेना चाहिए। मात्र इनका निरन्तर बन्ध एकेन्द्रियोंके सदा काल होता रहता है स्त्रीर उनकी कायस्थित स्त्रनन्त काल है, इसलिए इनके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। वैक्रियिकद्विक भी सप्रतिपन्न प्रकृतियां होनेके साथ सर्व संक्लिप्ट परिणामोंसे जघन्य अनुभागवन्धको प्राप्त होती हैं, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनका देवगतिके साथ मनुष्य सम्यग्दृष्टिके ऋधिक काज तक बन्ध होता है, इसलिए इनके अजघन्य श्रनुभागबन्धका काल देवगतिके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धके समान कहा है। समचतुरस्रसंस्थान आदि प्रकृतियाँ एक तो सप्रतिपत्त हैं। दूसरे इनका मध्यम परिणामोंसे बन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। इनके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। तथा उत्तम भोगभूमिमें पर्याप्त जीवके इनका निरन्तर बन्ध होता है स्त्रीर ऐसा जीव इस पर्यायके स्त्र तमें वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर छयासठ सागर काल तक उसके साथ रहा । तथा अन्तमें सम्यग्मिश्यात्वको प्राप्त होकर पुनः वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर छ्वासठ सागर काल तक उसके साथ रहा उसके भी इनका निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन परय अधिक साधिक दो छय।सठ सागर वहा है। श्रीदारिकत्राङ्गापाङ्ग भी सप्रतिपक्ष प्रकृति है श्रीर इसका जघन्य श्रनुभाग-बन्ध सर्व संक्लिप्ट परिणामोंसे होता है, श्रतः इसके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे इसके अजघन्य अनुभागबन्धका जयन्य काल एक समय है यह तो स्पष्ट ही है। साथ ही जो नारकी इसका तेतीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध करता है और वहाँसे निकल कर अन्तर्मुहूर्त काल तक इसका और बन्ध करता है इसकी ऋषेक्षा इसके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य श्रनुभागबन्ध मिथ्यात्वके श्रभिमुख सम्यग्दृष्टि मनुष्यके श्रन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इसका उपशम-श्रेतिको श्रपेक्षा श्रन्तम् हुर्त काल तक श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्य सम्भव है, क्योंकि जो जीव श्रन्त-मुंहर्त काल तक इसका बन्ध कर उपशमश्रीण पर श्रारोहण करता है उसके श्रपूर्वकरणमें इसकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है श्रीर इसका निरन्तर वन्ध मनुष्य श्रीर देवके साधिक तेतीस सागर काल तक होता रहता है, अतः इसके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तम् इतं श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है।

४१७. नारिकयों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके श्रज्यचन्य श्रनुभागबन्ध का जघन्य काल श्रन्तमुं हूर्त है। सातादि प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोधके समान है। स्निवेद, नपुं सकवेद, चार नोकषाय श्रीर उद्योतके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल

<sup>1.</sup> ता• प्रती तिरिक्ख॰ तिरिक्ख (?) तिरिक्खाणु• इति पाठः ।

पुरिस० ज० ज० एग०, उ० बेसम० । अज० ज० एग०, उ० तेतीसं० देसू० । मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं देसू० । तित्थय० ज० अज० उक्कस्सभंगो । एवं सत्तमाए पुढवीए । णवरि थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणं-ताणु०४-तिरिक्ख०३ [जह० एग० । अज० जह० द्यंते १०, उक्क० तेतीसं० ।] मणुसग०३ ज० एगे० । अज० ज० द्यंतो०, उक्क० तेतीसं० देसू० । इसु उवरिमासु तिरिक्ख०३ सादभंगो । सेसाणं णिरयोघं । अप्पणो हिदीओ कादव्वाओ ।

दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। पुरुष्वदेक जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। मनुष्यगति, समचतुरह्मसंस्थान, वश्रषभनार।चसंहनन, मनुष्यागत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्वायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उत्कृणेन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थद्वर प्रकृतिक जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका काल उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमं जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार श्रोर तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल ऐक समय है। तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। जगरको छह पृथिवियोंमें तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। तथा श्रेप प्रश्नित्योंका भङ्ग सामान्य नारिकयोंके समान है। मात्र श्रपनी श्रपनी स्थित करनी चाहिए।

विशेपार्थ—नारिकयों में धुवबन्धवाली प्रकृतियां ये हैं। पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पक्रोन्द्रय जाति, त्रौदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रौदारिक श्रांगापांग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रस्त वर्णचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रौर पाँच श्रम्तराय। इनका सातवें नरकमें मिण्यादृष्टिके निरन्तर बन्ध होता है। इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय तथा श्रातुत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पहले बतला श्राये हैं। वही यहां जघन्य श्रौर श्रजघन्य श्रमुभागबन्धका काल प्राप्त होता है, श्रतः यह काल उक्त प्रमाण कहा है। यहां स्त्यानगृद्धि तीन श्रादिका जघन्य श्रमुभागबन्ध सम्यक्तवके श्रभिमुख हुए जीवके श्रन्तिम समयमें होता है, श्रतः इनके जघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इनका श्रजघन्य श्रमुभागबन्ध कमसे कम एक समय तक श्रौर श्रिधकसे श्रधिक तेतीस सागर तक होता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। मात्र जो सम्यग्दृष्टि नारकी मिण्यादृष्टि होकर मिण्यात्वका बन्ध करने लगता है वह मिण्यात्वके साथ वहां श्रन्तमुं हूर्त काल तक श्रवश्य रहता है, श्रतः मिण्यात्वके श्रजघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हूर्त कहा है। सातादिक श्रधुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके जघन्य काल श्रन्तमुं हूर्त कहा है। सातादिक श्रधुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके

१. ता॰ प्रती मखुसाखु॰ ३ ज॰ ए॰, भा० प्रती मखुसाखु॰ ज॰ एग॰ इति पाढः।

५१८. तिरिक्तेसु पंचणा०-छदंसणा०-अद्वक०-भय-दुगुंच्छ०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थवण्ण४—अगु०-उप०-णिमि० पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उ० अणंतका०। थीणगिद्धि०३—मिच्छ०-अद्वक० ज० एग०, अज० ज० एग०, मिच्छ० ज० खुद्दाभव०. उक्क० अणंतका०। सादादिदंडओ ओघं। इत्थि०--णवुंस०--चदुणोक०--ओरालि०झंगो०--आदाउज्जो० ओघं इत्थिभंगो। पुरिस०-वेउव्वि०--वेउव्वि०श्रंगो० ज० ज० एग०, उक्क० बेस०। अज० ज० एग०,

जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जो काल श्रोधसे कहा है वही यहां प्राप्त होता है, इसलिए यह ओचके समान कहा है। स्त्रीवेद आदि एक तो अधुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, दूसरे इनमें अप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्धिसे और उद्योतका जघन्य अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेशसे होता है, इसलिए इनके जधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय तथा श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त-मु हर्त कहा है। पुरुषवेद भी इसी प्रकारकी प्रकृति है पर इसका सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता रहता है. इसलिए इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है. इसलिए इनके जघन्य त्रानुभागवन्धका जघन्य काल एक समय त्र्योर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। तथा ये एक तो परिवर्तमान प्रकृतियाँ हैं, दूसरे इनका सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता है. इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीर्थक्टर प्रकृतिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका काल उत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है। सातवीं पृथिवीमें यह काल इसी प्रकार है। मात्र स्त्यानगृद्धि तीन त्रादि प्रकृतियों के कालमें कुछ त्रान्तर है। बात यह है कि सातवीं पृथिवीमें एकमात्र मिध्यात्व गुणस्थानमें ही मरण होता है, इसलिए इसमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार श्रीर तिर्यञ्चगित-त्रिकके अजधन्य अनुभागवन्थका जघन्य काल अन्तर्म हुत कहा है। तथा मनुष्यगतिद्विक और उचगोत्रका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यग्मिध्यात्वके श्रभिमुख हुए सम्यग्दृष्टि नारकीके होता है. इसलिए सातवें नरकमें इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा यहां सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्भु हुर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, श्रतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूर्त श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमें मिथ्यात्व गुण्स्थानमें मनुष्यगतिद्विक श्रीर उच्चगोत्रका भी बन्ध होता है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चगतित्रिक परावर्तमान प्रकृतियाँ हो जाती हैं, अतः यहां इनका काल सातावेदनीयके समान कहा है। शेप कथन सुगम है।

पश्न. तिर्यक्रोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक-रारीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अश्शस्तवर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रोर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रोर आठ कषायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है, मिध्यात्वका खुद्दाभव-भद्दणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल सबका अनन्त काल है। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग श्रोघके समान है। स्रीवेद, नपुंसकवेद, चार नोकषाय, श्रोदारिक आङ्गोपाङ्ग, आतप और उद्योतका भङ्ग ओघसे क्रीवेदके समान है। पुरुषवेद, वैक्रियिकशारीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनु- उक्कः तिष्णिपिलि । तिरिक्तं ३ उक्कस्सभंगो । देवगदि-समचदु ०-देवाणु ०-पसत्य ०-धुभग-सुस्सर-आदे-उच्चा ० ज० प्ग०, उक्कः चत्तारिसम० । अज० ज० प्ग०, उ० तिष्णि पिलि । मणुसग०-मणुसाणु ० सादमंगो । पंचिदि ०-पर०-उस्सा०-तस ०४ ज० एग०, उक्कः वेसम० । अज० अणुक्कस्सभंगो । एवं पंचिदियतिरिक्तं ०३ । णवरि धुवियाणं अज० ज० एग०, उक्कः तिष्णि पिलि पुच्चको हिपुध ० । तिरिक्तं ०३ सादभंगो । ओरालि ० इत्थिभंगो । पुरिस०-वेउच्चि०-वेउच्चि० अंगो जहण्णुक्कस्सभंगो । अज० अणु०भंगो । देवगदि-समचदु०-देवाणु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर--आदे०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्कः चत्तारिसम० । अज० अणु० भंगो ।

भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पत्य है। तिर्यञ्चगतित्रिकका भंग उत्कृष्टके समान है। देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, स्रादेय श्रीर उचगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्राज्ञघन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन परुय है। मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। पञ्चे न्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुष्कके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका काल श्रनुत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमे जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्राज्यन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है अरोर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। निर्यञ्जगतित्रिकका भक्क सातावेदनीयके समान है। ऋौदारिकशरीरका भक्क स्त्रीवेदके समान है। पुरुषवेद, वैक्रियिक-शरीर त्रीर वैक्रियिक त्राङ्गोप। क्रके जघन्य त्रानुभागवन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है स्रोर स्रजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। देवगति, समचतुरस्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। तथा श्रजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—श्रोधमें हम सब प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्धके जघन्य श्रीर उत्कृष्ट कालका तथा अजघन्य श्रनुभागबन्धके जघन्य कालका खुलासा कर श्राये हैं। उन कारणों को पुनः पुनः दुहराना ठीक नहीं है, श्रतः श्रागे इनके कालों की विशेष चरचा नहीं करेंगे। यदि कहीं कोई विशेषता होगी तो उसपर श्रवश्य ही प्रकाश डालेंगे। श्रव रहा यहां श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सो उसका खुलासा इस प्रकार है—तिर्यञ्चों में पाँच झानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों का कायस्थित कालतक निरन्तर बन्ध होता रहता है इसलिए इनके श्रजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल कहा है। यही बात स्त्यानगृद्धि श्रादि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के विषयमें भी जाननी चाहिए। मात्र मिथ्यात्व प्रकृतिका श्रजघन्य श्रनुभागबन्ध तिर्यञ्चों खुद्दाभवमहप्रमाणकाल तक भी सम्भव है, क्यों कि जो जीव श्रन्य पर्यायसे श्राकर श्रोर खुद्दाभवमहप्रमाण काल तक तिर्यञ्च पर्यायमें रहकर श्रन्य पर्यायमें चला जाता है उसके इतने काल तक तिर्यञ्च पर्यायमें मिथ्यात्वका श्रजघन्य अनुभागबन्ध देखा जाता है, इसलिए इसके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल खुद्दाभवमहण्यमाण कहा है। श्रोधसे क्रीवेदके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जो काल कहा है वह यहां क्रीवेद श्रादि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियों का

४१६. पंचि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--णव-णोक०--ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० ग्रंगो०-पसत्थोपसत्थवण्ण४ -अगु०-उप०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-णिमि०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० ग्रंतो०। सेसाणं ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। अज० ज० एग०, उक्क० ग्रंतो०। एवं सव्वअपज्जतगाणं सुहुमपज्जत्तापज्ज०-सव्यबादर०-अपज्ज०-सव्यविगलिंदि०। णवरि एइंदिय-सुहुमोणं च पज्जत्त-अप० बोदरअपज्ज० तिरि०३ ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। विगलिंदिएसु धुविगाणं अज० अणुक्कस्सभंगो।

श्रविकल बन जाता है इसलिए यह काल श्रोध स्त्रीवेदके समान कहा है। पुरुषवेद श्रादि चौथे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें तिर्युख सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अज्ञाचन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। तिर्यक्क गतित्रिकके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्यका जो काल कह श्राये हैं वही यहां इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका प्राप्त होता है, इसलिए यह उत्कृष्टके समान कहा है। देवगति त्रादि प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि तिर्यक्किके निरन्तर बन्ध हाता रहता है. इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्यका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कहा है। नियन्नोंमें मनुष्यद्विकका बन्ध सासादन्गुणस्थान तक होनेसे ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ बनी रहती हैं, इसलिए इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है। तिर्यक्नोंमें पश्चे न्द्रिय जाति आदि प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य घटित करके बतला श्राये हैं। इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल इसी प्रकार वन जाता है, इसलिए यह अनुत्कृष्टके समान कहा है। यहां सामान्य तिर्यञ्जोंमें सब प्रकृतियोंका जो काल कहा है वह पक्के न्द्रिय तिर्यञ्जित्रिकमें श्रविकल घटित हो जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके कालमें श्रन्तर है उसका श्रलगसे निर्देश किया है। बात यह है कि इन तीन प्रकारके तिर्यद्वोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है इसलिए इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण जानना चाहिए। तथा इनके तिर्यञ्जगतित्रिक सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हो जाती हैं, इसलिए इनका भङ्ग सातावेदनीयके समान कहा है। यहां त्र्यौद।रिकशरीर भी सप्रतिपत्त प्रकृति है इसलिए इसका भक्त स्त्रीवेदके समान कहा है। पुरुषवेद आदि और देवगति आदिका यहां सम्यग्दृष्टिके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन तीन मार्गणात्रोमें इन प्रकृतियोंका जैसा काल उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय घटित करके बतला श्राये हैं यथायोग्य वैसा वन जानेसे वह मूलमें कही गई विधिसे कहा है।

५१६. पद्मे न्द्रिय तिर्यक्च अपर्याप्तकों में पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, औदारिकशारीर, तेजसशारीर, कार्मणशारीर, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, निर्माण और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मा है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूद्म और उत्कृष्ट काल प्रन्ति है। इसी प्रकार सब अपर्याप्त, सब सूद्म और उत्कृष्ट काल चार सब विकतोन्द्रिय जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और सूद्म तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त और बादर अपर्याप्त जीवोंमें तिर्यक्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा विकलेन्द्रियोंमें प्रवचन्धवाली

५२०, मणुस०३ खविगाणं ज० ओघं । अज० सेसाणं वज्ज पंचिद्दि०तिरि०-भंगो । अज० सञ्चाणं अणुकस्सभंगो । तित्थय० ज० अज० उकस्सभंगो ।

५२१. देवेसु पंचणा०--छदंसणा०-वारसक०--पुरिस०--भय--दु०--पंचिदि० ओरालि०-तेजा-क०-ओरालि० ऋंगो०--पसत्थापसत्थवण्ण४--अगु०४-तस०४-णिमि०-तित्थ०-पंचेत० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०। सादासाद०-दोआयु०-तिरिक्ख०--एइंदि०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०-अप्प-सत्थिव०-थावर-थिराथिर-सुभासुभ--दूभग-दुस्सर-अणादे०-जस०-अजस०-णीचा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। अज० ज० एग०, उ० ऋंतो०। मणुस०-समचदु०-

## प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें विकलत्रयोंको छोड़कर सबकी काय-स्थिति अन्तर्मु हूर्त है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। मात्र पक्षे न्द्रिय तिर्यञ्ज लब्ध्यपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्जगतित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है किन्तु एकेन्द्रियोंमें सर्वविशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिए इनके पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंमें निर्यञ्जगतित्रिकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। विकलत्रयोंकी कायस्थिति अधिक है, इसलिए इनमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है। शेष कथन सुगम है।

५२०. मनुष्यित्रिकमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल आघके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका काल और शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल पद्धे न्द्रिय तिर्यक्कोंके समान है। तथा शेष सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। तथिंद्धर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल उत्कृष्टके समान है।

विशेपार्थ — त्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्ञलन कपाय, हास्य, रित, भय त्रौर जुगुप्सा ये चार नोकपाय और पाँच त्रान्तराय इन प्रकृतियोंका चपकश्रीएमें जघन्य त्रजुभाग- बन्ध होता है और क्षपकश्रीए मनुष्यत्रिकमें होती है, त्रातः यहां इन प्रकृतियोके जघन्य त्रनुभाग- बन्धका काल श्रोघके समान कहा है। यद्यपि पुरुपवेदका भी जघन्य त्रनुभागवन्य चपकश्रीएमें होता है पर इसके त्रजघन्यानुभागवन्यका काल त्रानुरुष्टके समान है, इसलिए यहां इसकी परिगएना नहीं की। शेप कथन स्पष्ट ही है।

५२१. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्च न्द्रिय जाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्ण्च चतुष्क, श्रप्रशस्त जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल देतीस सागर है। सातावेदनीय, श्रम्य सातावेदनीय, दो श्रायु, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यातु-पूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, स्थिर, श्रस्थर, श्रुभ, श्रश्चुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशः-कीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रोर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल

बज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ज० एग०, उ०चत्त।रि-सम० । अज० अणुक्क०भंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४ ज० एग० । अज० अणु०भंगो । णवरि मिच्छ० अज० ज० त्रंतो ० । छण्णोक०-आदाउज्जो० ज० अज० उकस्सभंगो । एवं सन्वदेवाणं जहण्णं सोमित्तं णादृण अप्पणो हिदी णाद्व्वा ।

४२२. एइंदिएसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स च ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज अणुकस्सभंगा । सत्तणोक०-ओरास्त्रि॰त्रंगो०--पर०-उस्सा०-आदा-

अन्तमुं हूर्त हैं। मनुष्यगित, समचतुरस्रसंस्थान, विश्वर्यभाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर आदेय और उच्चगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजवन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धोचारके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्भु हूर्त है। छह नोकपाय, आतप और उद्योतके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार सब देवोंके जघन्य स्वमित्वको जानकर अपनी स्थिति जाननी चाहिए।

विशेषार्थ-सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियां श्रीर तीसरे दण्डकमें कहीं गई मनुष्यगति आदि सब प्रकृतियाँ धुवबन्धिनी हैं, इसलिए इनके श्रजधम्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मनुष्यगति श्रादिके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धके कालका भक्क यदापि अनुस्कृष्टके समान कहा है पर उसका यही श्रमिपाय है। दूसरे दण्डकमें कही गई सानावेदनीय त्रादि प्रकृतियां त्राध्रु वबन्धिनी हैं, इसलिए इनके त्राजयन्य त्रानुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्क्रष्ट काल अन्तर्मुहूतं कहा है। यदापि इनमें दो आयु भी सम्मिलित हैं पर इससे अजघन्य अनुभागबन्धके जघन्य काल एक समयमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। खुलासा पहले कर आये हैं। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका जधन्य अनुभागवन्ध सम्यक्तवके अभिमुख हुए जीवके होता है, इस लए इनके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर पहले घटित करके बतला आये हैं। अजघन्य अनुभागबन्धका यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है. इसलिए यहां श्रजघन्य श्रनुमागबन्धका काल श्रनुत्कृष्टके समान कहा है। मात्र मिध्यात्वके श्रजघन्यबन्धके जघन्य कालमें विशोपता है। कारण कि मिध्यात्वका जघन्य काल श्रन्तर्मु हूर्त है। इतने काल तक मिध्यात्वका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए मिध्यात्वके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। छह नोकषाय, आतप और उद्योत ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं। उत्कृष्ट अनुभागबन्धके समय इनका जो काल कहा है वह यहां भी वन जाता है, इसलिये उक्त प्रमाण कहा है। यहां भवनवासी आदि देवोंमें अलग अलग कालका विचार नहीं किया है सो जहां जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसका तथा अपनी अपनी स्थिति श्रीर स्वामित्वका विचार कर वह घटित कर लेना चाहिये। शेष कथन स्पष्ट ही है।

५२२. एकेन्द्रियों में ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के श्रीर तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य श्रमुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रमुभागबन्धका भङ्ग श्रमुत्कृष्टके समान है। सात नोकपाय, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छवास, श्रातप श्रीर

ता । प्रतौ भ्रागंताणुबं १४ ज० ए० भ्राज्ञ ज० मंतो इति पाठः ।

उज्जो० ज० अज० उक्कस्सभंगो । सेसाणं अपज्जत्तभंगो । णवरि सव्वत्थं अज० अप्पप्पणो अणुक्कस्सभंगो । एवं बादर० बादरपज्जत्तापज्जत्तगाणं च सुहुमाणं ।

४२३. पंचिंदि०-तस०२ सन्वपगदीणं जह० ओघं। अज० सन्वाणं अप्प-प्पणो अणुक्कस्सभंगो। णविर अप्पसत्थाणं धुविगाणं अज० ज० त्र्रंतो०, उ० अणु०भंगो।

उद्योतके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट श्रनुयोगद्वारके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपयांप्रकोंके समान है। इतनी विशेषता है सर्वत्र श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रपने श्रनुत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार बादर एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय श्रपयांप्त श्रीर सूदम जीवोंक जानना चाहिए।

विशेषार्थ — एकेन्द्रियों में ध्रुवबन्धवाली अप्रशस्त प्रकृतियों का सर्व विशुद्ध परिणामों से, ध्रुवबन्धवाली प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामों से और तिर्यञ्चगतित्रिकका सर्वविशुद्ध
परिणामों से जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए यहां जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक
समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है
यह स्पष्ट ही है, क्यों कि इनके अनुत्कृष्ट अनुभानवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल
असंख्यात लोक प्रमाण बतलाया है वही यहाँ भी प्राप्त होता है। सात नोकषाय और औदारिक
आङ्गोपाङ्ग अध्रुवबन्धिनी और यथासन्भव सप्रतिपन्त प्रकृतियाँ हैं तथा परघात आदि चार अप्रतिपन्त प्रकृतियाँ होकर भी अध्रुववन्धिनी हैं, इसलिए उत्कृष्ट अनुयोगद्वारमें इनका काल जो अपयाप्तिकोंके समान बतलाया है वैसा ही यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। तथा शेष प्रकृतियों का काल
भी अपर्याप्तकोंके समान घटित कर लेना चाहिए। मात्र एकेन्द्रियोंके अवान्तर भेदों में काल कहते
समय अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल जैसा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अलग
अलग कहा है उसी प्रकार यहां भी कहना चाहिए।

५२३. पञ्च न्द्रियद्विक श्रौर त्रसद्विकमें सब प्रकृतियों के जघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रोघके समान है। तथा सब प्रकृतियों के श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रपने श्रनुतृकृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रप्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों के श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रपने श्रपने श्रमुकृष्टके समान है।

विशेषार्थ—-जघन्य स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इन चारों मार्गणाओं में जघन्य स्वामित्व श्रोघके समान बन सकता है, इसलिए इनमें जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रोघके समान प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती, श्रतः उसका निर्देश श्रांघके समान किया है। श्रव रहा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका काल सो यहाँ श्रन्य सब प्रकृतियोंका तो वह श्रनुत्कृष्टके समान वन जाता है। मात्र ध्र वबन्धवाली श्रप्रशस्त प्रकृतियोंके कालमें कुछ विशेषता है। बात यह है कि इन प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागवन्ध, जिनका क्षपण श्रेणिमें बन्ध सम्भव है उनका तो क्षपकश्रेणिमें श्रपनी श्रपनी व्युच्छित्तिके श्रन्तिम समयमें होता है श्रोर जिनका चपकश्रेणिमें बन्ध सम्भव नहीं है उनका यथास्वामित्व श्रपनी श्रपनी व्युच्छित्तिके श्रन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनका श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध श्रन्तमुँ हूर्त कालसे कम इन मार्गणाश्रोंमें बन ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रन्तमुँ हूर्त श्रोर उत्कृष्ट काल श्रपने श्रपने श्रनुत्कृष्टके समान कहा है।

१. ता॰ भ्रा॰ प्रत्योः सम्बद्ध॰ इति पाठ: ।

४२४. सव्बपुढ०--आउ०-वणप्फदि-पत्ते०--णियोद० जह० अपज्जत्तभंगो । अज० सव्वाणं अणुक्कस्सभंगो । एवं चेव तेउ०-वाउ० । णवरि धुविगाणं तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ज० एग०, उ० बेसम० । अज० अणु०भंगो ।

५२५. पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक० पंच-णोक०-तिरिक्खगदि०३-आहारदुग-अप्पसत्थ०४ उप०-तित्थय०-पंचंत० ज० एग०। अज० ज० एग०, उ० झंतो०। इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-पंचिदि०-ओरालि०-वेडिव्व०--तेजा०-क०-दोझंगो०-पसत्थ०४-आदाउज्जो०-तस०४-णिमि० ज० ज० एग०, उ० वेसम०। अज० ज० एग०, उक० झंतो०। सेसाणं सादादीणं ज० ज० एग०, उक० चत्तारिसम०। अज० इत्थिभंगो।

५२४. सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब वनस्पतिकायिक, प्रत्येक वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका काल अपर्याप्तकोंके समान है और सब प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों, तिर्यक्षगति, तिर्यक्षगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दं। समय है। तथा अजधन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्ट के समान है।

विशेषार्थ—पृथिवीकायिक श्रौर बादर पृथिवीकायिक श्रादि जीवोंकी कायस्थिति श्रपर्याप्तकोंके समान न होकर श्रलग श्रलग बतलाई है, इसलिए यहाँ श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्धका काल श्रनुत्कृष्टके समान जाननेकी सूचना की है। इसी प्रकार श्रीग्नकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें है। मात्र इनमें तिर्यक्रगतित्रिक श्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनमें इन तीन प्रकृतियोंकी श्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके साथ परिगणना करके कालका निर्देश किया है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

५२५. पाँचों मनायोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कवाय, पाँच नोकवाय, तिर्यञ्चगितित्रक, आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात, तीर्थंद्धर और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। किवेद, नपुंसकदेद, अरित, शोक, पञ्चोन्द्रय जाति, औदारिकशरीर, वैकियिकशरीर, तंजसशरीर, कार्मणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। तथा अजघन्य अनुभागबन्धक कालका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है।

विशेषार्थ—पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रनु-भागवन्धका स्वामित्व श्रोघके समान है, इसिलये यहाँ प्रथम दंडकमें पाँच ज्ञानावरणादिक जितनी प्रकृतियाँ गिनाई हैं उनका जघन्य श्रनुभागवन्ध स्वामित्वको देखते हुए एक समय तक ही हो सकता है, श्रतः इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इन योगोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर्मु हूर्त होनेसे इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त कहा है। दूसरे द्ण्डकमें जो प्रकृतियाँ कही गई हैं उनके स्वामित्वको देखते हुए यहाँ उनका जघन्य श्रनुभागवन्ध एक श्रीर भ२६. कायजोगीसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दु०--अप्पसत्थ०४—उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अणंतका० । सादादीणं
ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० अणुक्कस्सभंगो । इत्थि०-णवुंस०-अरदिसोग-पंचिंदि०-वेउिव०-दोस्रंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०४ ज० ज० एग०,
उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० संतो० । पुरिस०--इस्स--रदि--आहारदुगतित्थ० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० संतो० । ओरालि०-तेजा-क०-पसत्थ०४—
स्राप्--णिमि० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० अणंतकालं० ।
तिरिक्लगदि०३ ओघं ।

दो समय तक बन जाता है, इसिलए उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल प्रथम दण्डक समान घटित कर लेन। चाहिए। सातादिक तीसरे दण्डक में कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है, इसिलए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका काल स्वीवेदके समान है। इसका अभिशय यही है कि जिस प्रकार स्वीवेदके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए।

५२६. काययोगी जीवोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, खुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्तकाल है। सातावेदनीय आदिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका काल अनुत्कृष्टके समान है। स्नीवेद, नपुंसकवेद, आर्ति, शोक, पञ्च न्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्यात और असचतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल खन्तमु हूर्त है। पुरुववेद, हास्य, रित, आहारकद्विक और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल खन्तमु हूर्त है। आदारकद्विक और तीर्थङ्करके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल खन्तमु हूर्त है। आदारकद्विक और तीर्थङ्करके जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है। औदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। तिर्थञ्चनिक्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। तिर्थञ्चनिक्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। तिर्थञ्चनातिष्ठके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका काल काल ओघ के समान है।

विशेषार्थ—यहाँ आगेकी मार्गणाओं में कालका बोध करनेके लिये तीन वातोंका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक है। प्रथम—जिन मार्गणाओं जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपक- अणिमें या आगेके तत्प्रायोग्य विशुद्धगुणको प्राप्त करनेके सन्मुख हुए या नीचेके तत्प्रायोग्य संक्लेश-गुणको प्राप्त करनेके सन्मुख हुए जावके अन्तिम समयमें होता है उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होता है, इसलिए उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। द्वितीय—जिन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय होता है। उदाहरणार्थ—यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई साताआदि प्रकृतियोंका जघन्य

४२७. ओरालियका० पंचणा०--णवदंसणा० मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-अप्पसत्थव०४-उप०-पंचंत० ज० एग०। अज० ज० एग०, उक्क० वावीसं वाससह-स्साणि देस्०। सादादीणं ओघं। इत्थि०-णवुंस०-अरिद्-सोग-पंचिदि०-ओरालि० [ श्रंगो०- ] वेष्ठविवै०-वेउविव० श्रंगो०-पर०--उस्सा०-आदावुज्जो०--तस०४ मणजोगि-भंगो। पुरिस०-हस्स-रदि--आहारदुग०-तित्थ० ज० एग०। अज० अणुक्कस्सभंगो०।

अनुभागबन्ध ऐसे ही परिणामोंमें होता है, अतः उनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय ऋौर उत्कृष्ट काल चार समय कहा है। जिन प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागबन्ध सर्वविद्युद्ध-परिणामोंसे या तत्त्रायोग्य विशुद्धपरिणामोंसे, उत्कृष्ट संक्लिष्टपरिणामोंसे या तत्त्रायोग्य संक्लिष्ट-परिणामोंसे होता है उनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होता है। यथा-यहाँ तीसरे दण्डकमें कही गई स्त्रीवेद आदि प्रकृतियोंका जघन्य अनु-भागबन्ध ऐसे ही परिणामोंसे होता हैं, श्रतः उनके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काज एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इन सिद्धान्तोंको ध्यानमें रखकर श्रागे कालका विचार किया जा सकता है, अतः इम केवल अजघन्य अनुभागवन्धके कालका ही विचार करेंगे। उसमें भी श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल कुछ श्रपवादोंको छोड़कर प्रायः सर्वत्र एक समय ही है, श्चतः उसका भी बार बार उल्लेख नहीं करेंगे। जहाँ कुछ विशेषता होगी उसका वहाँ अवश्य ही निर्देश कर देंगे। काययोगका उत्कृष्ट काल अनन्त है। भ्रवबन्धिनी होनेसे इतने कालतक प्रथम दण्डकमें कही गई हानावरणादिका निरन्तर वन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई सातावेदनीय आदि सप्रति-पक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका ब्ल्कृष्ट काल श्रनुत्कृष्टके समान श्रन्तमुं हूर्त कहा है। तीसरे दण्डकमें कही गई स्त्रीवद श्रादि कुछ सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं श्रीर परघात त्रादि चार सप्रतिपन्न न होकर भी उत्कृष्टसे अन्तर्मु हुर्त काल तक बन्धवाली हैं, इसलिए इनके भी अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। चतुर्थ आदि गुणस्थानोंमें पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध होता है, पर वहाँ काययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूते है। यही बात जिनके तीर्थक्करप्रकृतिका बन्ध होता है उनके विषयमें भी लागू होती है। शेप हास्य, रित श्रीर श्राहारक-द्विकका बन्ध अन्तम् हर्तसे अधिक काल तक नहीं होता यह स्पष्ट ही है, इसलिए इनके अजधन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्सु हुर्त कहा है। काययोगमें तिर्यश्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध श्रोघके समान श्रसंख्यात लोक काल तक होना सम्भव है, क्योंकि श्राग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंकी कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इनके काययोग रहता ही है श्रीर तिर्यञ्चगतित्रिककी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंका वन्ध न होकर केवल इन्हींका बन्ध होना है, इसलिए यहाँ इनका भङ्ग श्रोघके समान कहा है।

५२७. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुष्सा, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचान, श्रीर पाँच अन्तरायके जयन्य अनुभागवन्धका जयन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अज्ञयन्य श्रनुभागवन्धका जयन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है। सातादिकका भङ्ग श्रांघके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, पश्च न्द्रियजाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्यात श्रीर वसचतुष्कका भङ्ग मनायोगी जीवोंके समान है। पुरुपवेद, हास्य, रित, श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थङ्करके जयन्य श्रनुभागवन्धका जयन्य श्रीर उत्कृष्टकाल एक समय है

ता० आ० प्रत्योः पंचिद्ि० भ्रोराति० श्रोराति० वेडिव० इति पाटः ।

तिरिक्खगिद्तिगं ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णि-वाससह० देस्० । ओरास्त्रिय०-तेजा०-कम्मइगादि०णव-णिमि० ज० ज० एग०, उ० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० बावीसं वाससह० देस्०।

४२८. ओरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-[ पुरिस०-हस्स-रदि- ] भय-दु०-देवगदिपंचग०-ओरालि०--तेजा०--क०-पसत्थापसत्थव४--अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० ज० एग०। अज० ज० उक० श्रंतो०। सादासाद०-दोआयु०-

तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका भङ्ग श्रनुत्कृष्टके समान है। तिर्यश्चगतित्रिकके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर श्रोर कार्मणशरीर श्रादि नो निर्माणपर्यन्तके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है।

विशेषार्थ--भौदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है स्त्रौर प्रथम दण्डकमें कही गई ध्रवबन्धिनी प्रकृतियाँ है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। अनितम दण्डकमें कही गई श्रीदारिकशरीरश्रादि नौ श्रीर निर्माण ये ध्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं। यद्यपि इनमें सप्रतिपत्त प्रकृति स्रौदारिकशरीरका भी समावेश है पर एकेन्द्रिय जीवके यह ध्रुवबन्धिनी ही है, इसलिए इनके भी श्रजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट-काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। यहाँ नौ प्रकृतियों मेंसे श्रीदारिकशारीर, तैजसशारीर, ऋौर कार्मणुशरीर व निर्माण ये चार प्रकृतियाँ तो कही ही हैं। शेष पाँच ये हैं--प्रशस्त वर्ण-चतुष्क श्रीर श्रगुरुलघु । सातादिक सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका काल श्रोघके समान यहाँ भी बन जाता है. अतः वह स्रोधके समान कहा है। स्रीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमेंसे स्त्रीवेद. नपुंसकवेद. अरित और शोक ये तो सप्रतिपक्ष ही हैं। यद्यपि एकेन्द्रियके द्यौदारिक आक्नोपाक्नका ही बन्ध होता है पर त्रससंयुक्तप्रकृतियोंके बन्धके समय ही इसका बन्ध होता है, इसलिए ऋौदारिककाययोगमें यह कहीं सप्रतिपक्ष है ऋौर कहीं ऋध् वबन्धिनी है। परघात, उच्छवास, श्रातप श्रीर उद्योत इनका निरन्तर बन्ध श्रन्तम् हुर्त कालतक होता है। श्रव रहीं पक्क निरूपजाति, वैक्रियिकद्विक श्रीर त्रसचतुष्क सो यद्यपि सन्यग्दष्टिके इनका निरन्तर बन्ध होता है पर वहाँ श्रोदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हर्तमे श्रधिक नहीं है, इसलिये इन क्रीवेद श्रादिके श्रजघन्य श्रन्भागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रनुत्कृष्टके समान श्रन्तम् हुते कहा है। तिर्यञ्चगति-त्रिकका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके ही होता है और औदारिककाययोगके रहते हुए वायुकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है।

५२८. श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिश्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित पद्धक, श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण्शरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रतस्य अनुसाम, निर्माण, श्रीर पाँच अन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभाग-वन्थका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्तम् हि। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, दो श्रायु, मनुष्य-

मणुसगदि-पंचजादि--छस्संठा०--छस्संघै० -- मणुसाणु० -- दोविहा० -- तसथावरादिदसयुग०-जचा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। अज० अणु०भंगो। इत्थि०-णवुंस०अरिद--सोग--ओरालि० श्रंगो०-[पर०-जस्सा०-]आदाउज्जो० ज० ज० एग०, उक्क०
बेसम०। अज० अणु०भंगो। तिरिक्ख०३ ज० ज० उ० एग०। अज० ज० एग०,
उ० श्रंतो ै०।

५२६. वेडव्वियका० पंचणा०--छदंसणा०--बारसक०--णवणोक०--पंचिदि०-ओरालि०--तेजा०--क० -ओरालि०श्रंगो०--पसत्थापसत्थव०४ –आदाउज्जो०--तस०४--णिमि०--तित्थ०--पंचंत० ज० ज० एग०, उ० बेसम०। अज० अणु०भंगो। थीण-

गित, पाँच जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायोगिति, त्रस-स्थावर आदि दस युगल और उच्चगोत्र के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्छष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। कीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शोक, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका प्रक्ति है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वविशुद्ध परिणामोंसे और प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे, शरीरपर्याप्ति अगले समयमें प्रहण करनेवाला है ऐसे जीवके, यथायोग्य जघन्य अनुभागवन्ध होता है, इसिलये इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। जिनके उनका जघन्य अनुभागवन्ध होता है उनके एक समय कम अन्तर्मु हूर्त काल तक और जिनके उनका जघन्य अनुभागवन्ध नहीं होता उनके पूरे अन्तर्मु हूर्त काल तक इनका अजघन्य अनुभागवन्ध होता है इसिलए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उच्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। दो आयुको छोड़कर सातावेदनीय आदि सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान वन जाता है यह स्पष्ट ही है। इसी प्रकार स्त्रीवेद आदिके कालका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। तिर्यक्रगतित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध वादर अगिनकायिक व वायुकायिक जीवके शरीरपर्याप्तिके प्रहण करनेके एक समय पूर्व होता है, इसिलए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसिलए यहां इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय कहा को स्त्री उत्कृष्ट काल शक्त समय कहा है। तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसिलए यहां इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्म कृति होता है यह स्पष्ट ही है।

५२६. वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, नौ नोकषाय, पञ्च निद्रयजाति, श्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रसचतुष्क, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय

<sup>3.</sup> ता॰ प्रती पंचजादि छुस्संघ० इति पाठः । २. ता॰ प्रती तिरिक्स॰३ ज॰ ज॰ ए॰ ट॰ संतो॰, सा॰ प्रती तिरिक्स॰३ ज॰ ज॰ एग॰ । सजा॰ ज॰ एग॰ श्रंतो॰ इति पाठः ।

गिद्धि०३--मिच्छ०-अणंताणुवं०४--तिरिक्खगदि३ ज० एग०। अज० अणु०भंगो। सादादीणं ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। अज० ज० एग०, उक्क० अंतोग्रु०।

४३०, वेउन्वियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोस्रसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थव०४-अगु०४-बादर-पज्जत्त-पर्ने०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० उ० अंतो० । सादासाद०-मणुसग०-एइंदि०-छस्संठा०-छस्संघ०-मणुसाणु०-दोविद्या०-थावर-थिरादिछयुग०-उच्चा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० अणु०भंगो । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० अणु०भंगो । पुरिस०-इस्स-रदि-तिरिक्ख०३-पंचिंदि०-ओरालि०अंगो०-आदाउज्जो०-तस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० अंतो० ।

है। अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क श्रीर तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। सातावेदनीय श्रादिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्भ हूर्त है।

विशेषार्थ—वैकियिकयोगमें सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल ब्रन्तमुं हूर्त कहा है। वह यहां भी प्रथम दण्डक और द्वितीय दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन जाता है, इसिलए वह अनुत्कृष्टके समान कहा है। मात्र द्वितीय दण्डककी प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल वैकियिककाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेना घटित करना चाहिए। सातावेदनीय आदिका काल स्पष्ट ही है।

विशेषार्थ—वैक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर प्रथम दण्डकमें कहो गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियाँ वैक्रियिकमिश्रकायोगमें श्रु ववन्धिनी हैं, श्रातः यहाँ इनके श्राजधन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रान्तमुं हूर्त कहा है। यहाँ जिनके तीर्थङ्कर प्रकृतिका वन्ध होता है उनके वह श्रु ववन्धिनी ही है, श्रातः उसे श्रुववन्धिनी प्रकृतियों से साथ परिगणित किया है। दूसरे श्रौर तीसरे दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियाँ सप्रतिपक्ष हैं। उनके

५३१. आहारका० पंचणा०--छदंमणा०--चतुसंज० -- सत्तणोक० -- देवगदि--एगुणतीस-उचा०-पंचंत० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० श्रंतो० । सादासाद०--देवायु०-थिरादितिण्णियुग० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारि-सम० । अज० ज० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

५३२. आहारमि० पंचणा०-छदंसणा०--चदुसंज०--पुरिस०-भय-दु०--देवगदि-एगुणतीस-उच्चा०-पंचंत० ज० एग०। अज० ज० उ० त्रंतो०। सादासाद०-थिरादि-तिण्णियुग० आहारकायजोगिभगो। चत्तारिणोक०--देवाउ० ज० एग०। अज० ज० एग०, उ० त्रंतो ०।

श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रनुत्कृष्टके समान बन जाता है, श्रतः इन प्रकृतियों के श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रनुत्कृष्टके समान कहा है। पुरुषवेद श्रादि सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं। इसलिए इनके भी श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त कहा है। मात्र श्रातप श्रीर उद्योत श्रप्रतिपक्षरूप हैं। पर इनका जघन्य बन्धकाल एक समय श्रीर उत्कृष्ट बन्धकाल श्रन्तमुं हूर्त होनेसे उनके भी श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उक्त काल कहा है।

५३१. आहारककाययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, सात नोकपाय, देवगित उनतीस प्रकृतियाँ, उच्चगात्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दां समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, देवायु और स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है।

विशोषार्थ--यहाँ आहारककाययोगके जघन्य और उत्कृष्ट कालकी श्रपेक्षा तथा प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर अजघन्य बन्धकी श्रपेक्षा दोनों प्रकारसे सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका अघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तमु हुर्त बन जाता है, इसलिए उक्त प्रमाण कहा है।

५३२. श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुष्वेद, भय, जुगुष्मा, देवगित उनतीस प्रकृतियाँ, उचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय श्रोर स्थिर श्रादि तीन युगलका भङ्ग श्राहारक-काययोगी जीवोंके समान है। चार नोकपाय श्रोर देवायुके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है।

विशोषार्थ — आहारककाययोगी जीवोंके ज्ञानावरण आदि प्रथम दण्डक व चार नोकषायके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय वतलाया है और आहारकिमिश्रमें एक समय वतलाया है। इसका कारण यह है कि इनका जघन्य वन्ध सर्वविशुद्ध या सर्वसंक्लेश परिणामोंसे होता है जो आहारकिमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है जैसा कि वैक्रियिकिमिश्रमें भी बतलाया है। अर्थान् वैक्रियिककाययोगमें दो समय और वैक्रियिकिमिश्रमें एक समय इसी अपेन्ना बतलाया है। देव आयुका जघन्य अनुभागवन्ध भी आहारकिमिश्रकाययोगके अन्तिम समयमें ही होता है। इसी

<sup>1.</sup> भा० प्रती ग्रज ० उ० ग्रंतो० इति पाटः ।

५३३. कम्मइ० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-हस्स-रदि-भय-दु०तिरिक्त्वै०३ — ओराल्ठि० -- तेजा०-क० -- पसत्थापसत्थवण्ण४ — अगु०४ — आदाउज्जो०बादर-पज्जत्त-पत्ते०-णिमि०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० तिण्णिसम० ।
सादासाद०-एइंदि०-हुंड०-थावरादि४ — थिराथिर--सुभासुभ-दूभ०-- [दुस्सर-] अणादे०जस०-अजस० ज० अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । इत्थि०-मणुस०--तिण्णिजादि-पंचसंठा०-छ्रस्संघ०-मणुसाणु०-दोविहा०-सुभग-सुस्सर आदे०-उच्चा० ज० अज०
ज० एग०, उ० बेसम० । पुरिस०-देवगदिपंचग-पंचिंदि०-ओराल्ठि० अंगो० — तस०
ज० अज० ज० एग०, उ० बेसम० । णवुंस०-अरदि-सोग ज० ज० एग० उ० बेसम० ।
अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० । अथवा कम्म० सव्वपगदीणं ज० एग० ।
अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णिसम० देवगदिपंचगं वज्ज० ।

कारण आगे अन्तर प्ररूपणामें आहारकमिश्रकाययोगमें देवायुके अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं बतलाया है। शेष कथन सुगम है।

५३३. कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, द्दास्य, रति, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगतित्रिक, श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण श्रीर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, एकेन्द्रियजाति, हुण्ड संस्थान, स्थावर आदि चार, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अना-देय. यशःकीर्ति श्रीर श्रयशःकीर्तिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। स्नीवेद, मनुष्यगति, तीन जाति, पाँच संस्थान, अह संहनन, मनुष्य-गत्यानुपूर्वी, दो विहायोगति,सुभग,सुस्त्रर, श्रादेय श्रीर उचगोत्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्ध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। पुरुपवेद, देवगतिपञ्चक, पञ्च निर्य जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर त्रसके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। नपुंसकवेद, अरित श्रीर शोकके जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। अथवा कार्मण्याययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। मात्र देवगतिपञ्चकको छोड़कर यह काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्य अप्रशस्त प्रकृतियोंका सर्वविद्युद्ध परिणामोंसे और प्रशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट संक्लेश परिणामों से होता है। किन्तु अपर्याप्त योग होनेसे यहां ऐसे परिणाम एक समय तक ही हो सकते हैं, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्थका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। इनके अजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय आदि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध परि-

१. ता० प्रतौ हस्प्रस्तिभ० तिरिक्ख०३ इति पाठः । २. ता० द्या॰ प्रस्थोः ज० धज० एग॰ इति पाठः ।

४३४. इत्थिवे० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०-भय०-दु०--अप्पसत्थ०४--उप०-पंचंत० ज० एग० । अज० अणु०भंगो । णविर मिच्छ० अज० ज०
झंतो० । सादासाद०-चदुआयु०-णिरय०--तिरिक्ति०--चदुजादि-पंचसंडा०--पंचसंघ०दोआणु०--अप्पसत्थ० -थावरादि०४-थिरादितिण्णियुग०-दूभग०--दुस्सर०--अणादे०णीचा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ० झंतो० ।
इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-आदाउज्जो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज०
ज० एग०, उ० झंतो० । पुरिस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं
पिलदो० देस्व० । इस्स-रदि-आहारदुगं ज० एग० । अज० ज० एग०, उ० झंतो० ।
मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ज०

वर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है नथा कार्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर अजघन्य श्रानुभागवन्यका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। स्नीवेद श्रादि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध उन्हों जीवोंके होता है जो श्राधिक से श्राधिक दो विप्रहसे उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनके जघन्य श्रीर अजघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। यही वात पुरुपवेद श्रादि चौथे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके विपयमें जाननी चाहिए। नपुंसकवेद, श्राति श्रीर शोक का जघन्य श्रानुभागवन्ध श्रपने श्राप्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है, श्रतः इनके जघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। इनके श्राज्यन्य श्रानुभागवन्यका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है यह स्पष्ट ही है। यहां विकल्परूपसे सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्राज्यन्य श्रानुभागवन्धके जघन्य श्रोर उत्कृष्ट कालका निर्देश कया है सो श्रागमसे जानकर उसकी संगति बिठलानी चाहिए। इससे ऐसा विदित होता है कि देवगतिपञ्चकका बन्ध तो उसी जीवके सम्भव है जो श्राधिकसे श्राधक दो मोड़ा लेकर उत्पन्न होता है पर श्रान्य प्रकृतियोंके बन्धके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है।

प्रश्र. स्रीवेदी जीवोंमें पॉच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका भक्त अनुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगित, तिर्यक्रगित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो अनुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। स्नीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शोक, आतप और उद्यातके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। पुरुपवेदके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। इत्वच्य अनुभागबन्धका जघन्य आतेर आहारक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। इत्वच्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। इत्वच्य अनुभागबन्धका जघन्य आतेर आहारक हिकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अनुभागबन्धका अवन्य अनुभागबन्धका जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अनुभागबन्धका अवन्य अनुभागबन्धका जघन्य अनुभागबन्धका अवन्य अनुभागबन्धका अनुभागबन्य अनुभागबन्धका अनुभागबन्धका अनुभागबन्धका अनुभ

एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० जह० एग०, उ० पणवण्णं पिस्ठ० देस्व० । देव-गदि०--देवाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०, उ० तिण्णि पिस्ठ० देस्व० । पंचिदि०-ओरास्ठि० अंगो०-तस० ज० णग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० पणवण्णं पिस्ठ० देस्व० । ओरास्ति०-पर०--उस्सा०--बादर-पज्जत-पत्ते० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० जह० एग०, उक्क० पणवण्णं पिस्ठ० सादि० । वेउव्व०-वेउव्व०अंगो० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उ० तिण्णि पिस्ठ० देस्व० । तेजा०-फ०-पसत्थ०४—अगु०--णिमि० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० । अज० ज० एग०, उ० पिस्दोवमसद्पुधत्तं । तित्थय० ज० एग० । अज० [ ज० ] एग०, उ० पुठ्वकोडी देस्व० ।

वज्रर्धभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय श्रीर उच-गोत्रके जघन्य अनुभागवन्यका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है स्त्रीर उत्क्रष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य है। देवगति श्रीर देवगत्यानुपूर्वीके जयन्य श्रनुभागबन्धका जयन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्क्रप्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चोद्रियजाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर त्रसके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर ज्टा काल कुछ कम पचवन पत्य है। श्रीदारिकशरीर, परघात, उच्छवास, बादर, पर्याप्त श्रीर प्रत्येकके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक सयय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज्ञधन्य श्रनुभागवन्धका जयन्य काल एक समय है श्रीर उत्क्रष्ट काल साधिक पचवन पल्य है। वैक्रियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन परुष है। तैजसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघ श्रीर निर्माणके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल सी पत्य पृथक्तवप्रमाण है। तीर्श्वद्भर प्रकृतिके जघन्य श्रमुभागबन्धका जबन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ—यहां प्रथमदण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध कायस्थिति प्रमाण काल तक सम्भव है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल भी यही है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका काल अनुत्कृष्टके समान कहा है। मात्र मिध्यात्वका निरन्तर बन्ध कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक अवश्य होता है, क्यों कि मिध्यात्व गुणस्थानका इससे कम काल नहीं है, इसलिए इस प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। सातावेदनीय आदि या तो सप्रतिपन्न प्रकृतियों हैं या उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त काल तक बँधनेवाली प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। यही बात क्षीवेद आदि तीसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के विषयमें जाननी चाहिए। पुरुषवेदका सन्यग्दष्टि देवियों के निरन्तर बन्ध होता है और स्वीवेदियों सन्यवत्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पस्य है, अतः इसके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उत्त प्रमाण कहा है। हास्य और रित ये सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ हैं और आहारक दिकका बन्धकाल ही अन्तर्मुहूर्त है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सम्यर्मुहूर्त है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सम्यर्मुहूर्त है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल समस्य हुतं है, स्वतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल समस्य हुतं है, स्वतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल समस्य हुतं है, स्वतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल समस्य हुतं है सम्यर्म होता है, इनकी प्रतिपक्ष

४३५. पुरिसेसु पंचणाणावरणादि याव पंचंतराइणा ति ज० एग०। अज० ज० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुथतं। सादादिविदियदंडओ इत्थिवेदादितदियदंडओ इथि०भंगो। पुरिस० ओघं। हम्स-रदि-आहारहुगं ओघं। मणुस०-बक्जरि०-मणुसाणु० ज० ज० एग०, उक्क० चतारिसम०। अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० सा०। देवगदि-देवाणु० ज० अज० ओघं। पंचिं०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० एग०, उ० वेसम०। अज० ज० एग०, उ० तेविहसागरोवमसदं। ओरालि०-ओरालि० आंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम०। अज० अणु०भंगो०। वेडिब्ब०--वेडिविव०आंगो० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अज० विद्वादिभंगो। तंजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०

प्रकृतियोंका नहीं, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है। भोगभूमिमें पर्याप्त मनुष्यिनियों के देवगतिद्विक और वैक्रियिकदिकका नियमसे बन्ध होता है और उत्तम भोगभूमिका उत्कृष्ट काल तीन पत्य है। इसमेंसे अपर्याप्त अवस्थाका काल कम कर देने पर कुछ कम तीन पत्य शेप रहता है, अतः इन चार प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। सम्यग्दृष्टि देवियोंके पञ्चिन्द्रिय जाति आदि तीन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पत्य कहा है। स्वाप्त कि नियमसे बन्ध होता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ अधिक पचवन पत्य कहा है। तेजसशरीर आदि ध्रु वबन्धिनी प्रकृतियां हैं और इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ अधिक पचवन पत्य कहा है। तेजसशरीर आदि ध्रु वबन्धिनी प्रकृतियां हैं और इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध कर सकती है, अतः इसके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका बन्ध कर सकती है, अतः इसके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है।

५३५. पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर पाँच अन्तराय तक प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तमु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल सी सागर पृथक्त प्रमाण है। सातावेदनीय श्रादि दसरे दण्डक श्रीर स्त्रीवेद श्रादि तीसरे दण्डकका भङ्ग स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। पुरुपवेदका भङ्ग ओघके समान है। हास्य, रति श्रीर श्राहारकद्विकका भङ्ग श्रीघके समान है। मनुष्यगति, वन्नपेभ-नाराच संहनन और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति स्रोर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रीर अजघन्य अनुभागबन्धका काल श्रीघके समान है। पञ्चे न्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास श्रीर त्रसचतुष्कके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल पक समय है और उन्कृष्ट काल एकसी त्रेसठ सागर है। श्रीदारिकशारीर श्रीर औदारिकशाक्री-पाङ्गके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज-घन्य अनुआगबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। वैक्रियिकशरीर और वैक्रियिक आङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है स्त्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका भक्क देवगतिके समान है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु श्रौर निर्माण के जपन्य अनुभागवन्धका काल स्रोधके समान है। स्रजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक

ज० ओद्यं। अज० ज० एग०, उ० कायिहदी०। समचढु०--पसत्य०--सुभग-सुस्सर-आदे>-उश्चा० ज० अज० ओद्यं। तित्य० ओद्यं।

५३६. णबुंसगे पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०-भय०-दु०--अप्प-सत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० एग०। अज० ज० एग०, उ० अणंतकालं०। णविरि मिच्छ० अज० ज० श्रंतो०। सादसाद०-चदुआयु०-णिरयगदि०-चदुजादि-पंचसंठी०-पंचसंघ०--णिरयाणु०-अप्पसत्थवि०--थावरादि०४--थिरादितिण्णियुग०--दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम०। अज० ओघं। इत्थि०-णवुंस०-हस्स-

समय है और उत्हृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है। समचतुरह्मसंस्थान, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उचगोत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका काल ओघके समान है। तीर्थह्नर प्रकृतिका भङ्ग ओघके समान है।

विशेषार्थ-परुपवेदी जीवके पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकोक्त प्रकृतियोंका जघन्य अनु-भागबन्ध जिस अवस्थामें होता है उसे देखते हुए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तम् हर्त होता है, क्योंकि पुरुषवेदका जघन्य काल अन्तम् हर्त है। इनके अजघन्य अनुभागवन्य का उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। सर्वार्थिसिद्धिमें मनुष्यगतिद्विक श्रीर वक्रपंभनाराचसंहननका नियमसे बन्ध होता है, इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। देवगतिद्विकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ओघसे साधिक तीन पत्य घटित करके बतला आये हैं। वह पुरुषवेदी जीवोंके ही सम्भव है, अतः यहां यह काल श्रीघ के समान कहा है। देवगतिदिकका बन्ध करनेवालेके वैक्रियिकदिकका नियमसे बन्ध होता है, श्रतः वैक्रियकद्विकके श्रमुभागबन्धका काल देवगतिके समान कहा है। पञ्चे निद्रयजाति श्रादि सात प्रकृ-तियोंके अजघन्य अनुभागबन्धका जो उत्कृष्ट काल एकसौ त्रेसठ सागर कहा है वह एकसौ पचासी सागरमेंसे छटे नरकके बाईस सागर कम कर देने पर उपलब्ध होता है। इन्ने काल तक पुरुषवेदी जीवके इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। सर्वार्थिसिद्धिके देवोंके ऋौदारिकद्विकका निरन्तर बन्ध होता रहता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अनुत्कृष्टके समान तेतीस सागर कहा है। तैजसशारीर ऋादि प्रकृतियां ध्रवबन्धिनी है, ऋतः इनके ऋजधन्य ऋनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण कहा है। त्र्योवसे समचतुरस्त्रसंस्थान श्रादिके त्रजचन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो छ्यासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य घटित करके बतला आये हैं। वह पुरुषवेदी जीवोंके ही सम्भव है, अतः यहाँ यह काल श्रोघके समान कहा है। तीर्थद्भर प्रकृतिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल सधिक तेतीस बनता है। श्रोवसे भी यह काल इतना ही है, अतः यह भी श्रोधके समान कहा है।

५३६. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्त-सुंदूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगित, जार चाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विद्यायोगित, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल

<sup>3.</sup> चा॰ प्रती पंचंत ज॰ एग॰ ड॰ इति पाठः। २. ता॰ प्रती व्यारयगहिपंचसंठा॰ इति पाठः।

रदि-सोग-आहारदुग-आदाउज्जोव आधं। पुरिस कि प्राप्त अज कि एग कि एग कि उसके तेतीसं देस् । तिरिक्स मदितिगं ओधं। मणुस कि सम चदु कि - सजिर कि साणु कि प्राप्त कि प

चार समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अर्रात, शोक, आहारकद्विक, आतप और उद्योतका भक्क ओघके समान है। पुरुषवेदके जघन्य श्रत्भागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रत्भागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यक्रगतित्रिकका भक्क श्रोघके समान है। मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्जर्षभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, त्रादेय त्रीर उच्चगोत्रके जघन्य त्रीर श्रजघन्य अनुभागबन्धका काल सामान्य नारिकयोंके समान है। देवगति श्रौर देवगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्बृष्ट काल चार समय है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। पद्धे न्द्रियजाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुष्कके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णंचतुष्क, श्रगुरुलघु श्रीर निर्माएके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। वैक्रियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक ब्राङ्गोपाङ्गके जवन्य श्रनुभागवन्धका जवन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। प्रजयन्य प्रमुसागबन्धका सङ्ग देवगतिके समान है। तीर्थद्धर प्रकृतिके जयन्य प्रमुसागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उक्तृष्ट काल साधिक तीन सागर है।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल है। प्रथम दण्डकमें कही गईं पाँच झानावरणादि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ होनेसे इनका इतने काल तक निरन्तर बन्ध सम्भव है, इसिलए यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अनन्तप्रमाण कहा है। मिध्यात्वके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्भ हुत क्यों है इसका हम पहले स्पष्टीकरण कर आये हैं। सालादिकके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल ओघके समान अन्तर्भ हुत यहाँ भी बन जाता है, क्योंकि ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ है, अतः यहाँ यह काल ओघके समान कहा है। कालकी दृष्टिसे यही बात सीवेद आदिके विषयमें जाननी चाहिए। जो नारकी सम्यग्दृष्टि होता है उसके निरन्तर पुरुषवेदका बन्ध होता है। इसीसे यहाँ पुरुषवेदके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। ओघसे तिर्यक्कगितिष्ठकके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल

<sup>🤾</sup> ता० प्रती तिरिक्खगदि४ स्रोघं इति पाटः । ४. सा० प्रती पुष्यकोढि० पंचिं० इति पाटः ।

५३७. अवगदवे० पंचणा०--चदुदंसणा०--सादा०--चदुसंज०--जस०--उच्चा०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक० श्रंतो० ।

५३८. कोधे पंचणा०-छदंसणा०-चहुसंज०-भय०--दु०--अप्पसत्य०४-उप०-पंचंत० ज० एग०। अज० जे० उ० श्रंतो०। केसिंचि अज० ज० एग०। थीण-गिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-पुरिस०-इस्स-रदि--तिरिक्ख०३-आहारदुग-तित्थ० ज० एग०। अर्जे० [ज०] एग०, उक्क० श्रंतो०। सादासाद०-चढुआयु०-तिण्णिगदि-

श्रसंख्यात लोकप्रमाण बतलाया है। वह नपुंसकवेदी जीवोंके ही उपलब्ध होता है, क्योंकि श्रमि-कायिक श्रीर वायुकायिक जीव, जिनके इतने काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता है, नपुंसकवेदी ही होते हैं, अतः यह काल आयके समान कहा है। सामान्य नारिकयोंमें मनुष्यगति आदिके अज-घन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर घटित करके बतला आये हैं। नारकी नपुंसकवेदी होनेसे यहाँ भी वह बन जाता है, श्रतः यह काल सामान्य नारिकयोंके समान कहा है। जो नपुंसकवेदी मनुष्य पर्याप्त जीवन भर सम्यग्दृष्टि रहता है उसके निरन्तर देवगतिद्विकका बन्ध होता है। यह काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण होनेसे देवगतिद्विकके अप्रज्ञघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। वैक्रियिकद्विकके अजधन्य अनुभागबन्धका काल देवगतिके समान कहनेका यही कारण है। सानवें नरकके नारकीके वहाँ से मर कर नपुंसकवेदी तिर्येख्व होने पर श्चन्तम् हर्त काल तक पञ्चे न्द्रियजाति श्रादिका नियमसे बन्ध होता रहता है। उत्कृष्टरूपसे यह काल साधिक तेतीस सागर होनेसे पञ्च न्द्रिय जाति श्रादिके श्रजघन्य अनुभागवन्धका उत्क्रष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। श्रीदाश्किशरीर श्रादिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जो काल श्रोधमें कहा है वह सबका सब नपुंसकवेदी जीवोंके ही घटित होता है। कारण कि श्रनन्त काल प्रमाण कायस्थिति नपुंसकवेदमें ही सम्भव है, खतः यह काल श्रीघके समान कहा है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका नरकमें साधिक तीन सागर काल तक बन्ध सम्भव है, अतः इसके अजयन्य अनुभागबन्ध-का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है।

५३७. अपगतवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्भाहर्ते हैं।

विशेषार्थ--बन्धके प्रकरणमें अपगतवेदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त होनेसे इनमें सब प्रकृतियोंके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त कहा है।

५३८. कोध कपायमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, धप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। मात्र किन्हींके मतसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका अघन्य काल एक समय है। स्त्यानगृद्धि- त्रिक, मिध्यात्व, बारह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, तिर्यक्रागतित्रक, आहारकद्विक और तीर्यक्रर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। सातावेदनीय, असातावेदनीय,

१. ता॰ प्रती सज्ज॰ ए॰ उ॰, सा॰ प्रती सज्ज॰ उ॰ इति पाठः। २. ता॰ सा॰ प्रत्योः एग॰। उक्क॰ सज्ज॰ इति पाठः।

चहुजादि--इस्संठा० - इस्संघ० - तिण्णिआणु०-दोविहा०-थावरादि४-थिरादिझयुग०-उचा० ज० ज० एग०, उ० चत्तारिसम० । अज० मणजोगिभंगो । इत्थि०-णबुंस०-अरदि-सोग--पंचिदि०-ओरालि०-वेडिव०-तेजा०-क० -दोझंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-आदाउज्जो०-तस०४-णिमि० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० झंतो० । एवं माण-माया-लोभाणं ।

४३६. मदि०-सुद् पंचणाणावरणादि याव पंचंतराइग ति ज० अज० सादादि-विदियदंडओ इत्थि०-णवुंस०--इस्स-रदि-अरदि-सोग-तिरिक्खगदितिग-आदाउज्जो०ज० अज०ओघं। पुं ० ज० ए०। अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। मणुसर्ग०-मणुसाणु० ज०

चार त्रायु, तीन गित, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, तीन त्रानुपूर्वी, दो विहायोगित, स्थावर त्रादि चार, स्थिर त्रादि छह युगल श्रीर उचगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका भक्क मनोयोगी जीवोंके समान है। स्नीवेद, नपुंसकवेद, श्राति, शोक, पश्चिन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, श्रातप, उद्योत, त्रसचतुष्क श्रोर निर्माणके जवन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त है। इसी प्रकार मान, माया श्रीर लोभ कषायमें जानना चाहिये।

विशेपार्थ-यहाँ पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अपनी स्वामित्वसम्बन्धी विशेषताके साथ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सम्बन्धमें भी यही बात जाननी चाहिए। अन्यत्र इन सब प्रकृतियोंका अजधन्य अनुभागबन्ध होता है। किन्तु क्रोध कपायका जघन्य काल एक समय ऋौर उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्त हानेसे यहाँ दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त कहा है। यद्यपि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका काल भी इसी प्रकार घटित किया जा सकता है पर वहाँ पहले पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तम् हुर्त ही कहा है। सो यहाँ किसी भी कपायके साथ जीव किसी भी गतिमें उत्पन्न हो सकता है श्रीर इसलिए क्रोध कपायका एक समय काल नहीं बनता। सम्भवतः इस मतको ध्यानमें रखकर यह विधान किया है। तथा 'केसिंचि' इत्यादि द्वारा जो श्रजपन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय कहा है सो क्रोधकपायके साथ नरकगतिमें ही जाता है, अन्य गतिमे जानेवालेके क्रोधकपाय बदल जाता है सम्भवतः इस मतको ध्यानमें रखकर यह निर्देश किया है, क्योंकि इस मतके अनुसार क्रोध कपायका जघन्य काल एक समय बन जाता है। शेप कथन स्पष्ट ही है। मात्र मान, माया और लोभ कषायमें काल कहते समय मरण श्रीर व्याघात दोनों प्रकारसे इनका जघन्य काल एक समय लेना चाहिए।

५३९. मत्यज्ञानी श्रीर श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणसे लेकर श्रन्तरायतककी प्रकृतियों के जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रानुभागवन्धका तथा सातावेदनीय श्रादिक दूसरा दण्डक, स्निवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्रारत, शोक, तिर्यञ्जगतित्रिक, श्रातप श्रीर उद्योतक जघन्य श्रीर अजघन्य श्रातमावन्धका काल श्रोयके समान है। पुरुषवेदके जघन्य श्रानुभागवन्धका काल श्रोयके समान है। पुरुषवेदके जघन्य श्रानुभागवन्धका स्नाम्य

१. झा॰ वर्ती कोघं। पुंसभंगो । मणुसग॰ इति पाटः।

जि॰ एग०, उक्क० चतारिसम० । अज० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि० । देवन०-समचतु०--देवाणु०--पसत्थ०--सुभग--सुस्सर--आदेज्ज--जस०--उच्चा० ज० ज० एग०, उ० [चतारिसम० । अज० ज० एग०, उ० ] तिण्णिपलि० देसू० । पंचिंदि०-ओरालि०-धांगो०-पर०--उस्सा०--तस४ ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० ज० एग०, उ० तेतीसं सा० सादि० । ओरालि०--तंजा०--क०--पसत्थ०४--अगु०--णिमि० ओघं । वेडिब्व०-वेडिव० श्रंगो० ज० ज० एग०, उ० वेसम० । अज० देवगदिभंगो ।

५४०. विभंगे पंचणाणावरणादि याव पंचंतराइग ति ज० एग०। अज० ज०

श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर छत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हूर्त है। मनुष्यगित श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके बघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। देवगति, समचतुरस्त्रसंस्थान, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्दायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति श्रीर उत्कृगत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चे न्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात, बच्छ्रवास, श्रीर त्रसचतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। श्रीदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण समुष्क, श्रगुरुलघु श्रीर निर्माणका भङ्ग श्रोघके समान है। विक्रियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका भङ्ग देवगितिके समान है।

विशेषार्थ --- पाँच झानावरण दण्डक, सातावेदनीय दण्डक श्रीर स्त्रीवेद श्रादिका जो काल श्रोघसे कहा है वह यहां श्रविकल बन जाता है, इसलिए यह श्राघके समान कहा है। पुरुपवेदका सम्यक्त्वके सम्मुख हुए जीवके जघन्य श्रानुभागवन्ध होता है, इसलिये यह जघन्य श्रीर उत्कृष्ट एक समय कहा है। तथा परावर्तमान प्रकृति होनेसे इसके श्रजघन्य श्रानुभागवन्ध जात एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त कहा है। मनुष्यगतिद्विकका श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध नीवें मैवेयकमें श्रीर वहाँ से श्रानेके बाद श्रन्तमुं हूर्त काल तक होता है, इसलिए उत्कृष्ट रूपसे यह साधिक इकतीस सागर कहा है। देवगित श्रादिका भोगभूममें पर्याप्त श्रवस्था होनेपर नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। पञ्च न्द्रिय जाति श्रादिका सातवें नरकमें श्रीर कहांसे निकलने बाद श्रन्तमुं हूर्त काल तक नियमसे बन्ध होता है, श्रतः इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रोघ से श्रीदारिकशरीर श्रादिका जो काल कहा है वह यहाँ श्रविकल बन जाता है, इसलिए वह श्रोघके समान कहा है। वैकियकदिकका बन्ध देवगतिके साथ होता है, श्रतः इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका काल देवगतिके समान कहा है।

५४०. विभन्नकानी जीवोंमें पाँच क्रानावरण श्रादिसे लेकर पाँच श्रन्तराय तककी प्रकृतियों के जघम्य अनुभागवन्धका जघन्य भीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य

१ ता० प्रती पुग० तेसीसं इति पारुः।

एग०, उक्क० तेतीसं० देस्०। णवरि पिच्छत्त० अज० जै० श्रंतो०। सादासाद०चहुआयु०--णिरयगदि--देवगदि--चदुजादि--छस्संठा०--छस्संघ० -- दोआणु०--दोविहा०थावरादि४-थिरादिछयुगल-उच्चा० ज० ज० एग०, उ० चतारिसम०। अज० ज०
एग०, उक्क० श्रंतो०। इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग--आदाउज्जो० ओघं। पुरिस०हस्स-रदि० ज० ओघं०। अज० ज० एग०, उ० श्रंतो०। तिरिक्खगदि३ ज० वै
एग०। अज० णाणा०भंगो। मणुस०-मणुसाणु० ज० ओघं। अज० ज० एग०, उ०
एक्तिसं० देस्०। पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०-क०-ओरालि०श्रंगो०--पसत्थ०४अग्र०३-तस०४-णिमि० ज० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अज० ज० एग०, उक्क०
तेतीसं ० देस्०। वेडिन्व०-वेडिन्व०श्रंगो० इत्थिभंगो।

काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतनी विशेपता है कि मिध्यात्वके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चार श्राय नरकगति, देवगति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, दो विहायागिति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर श्रादि छह युगल श्रीर उच्चगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जयन्य काल एक समय हैं ऋौर उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरित, शांक, आतप स्त्रीर उद्योत का भङ्ग त्रोघके समान है। पुरुषवेद, हास्य त्रीर रितके जघन्य त्रानुभागवन्धका काल त्रांघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। तिर्यक्कगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य श्रानुभागवन्धका काल ज्ञानावरणके समान है। मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानपूर्विके जघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है त्र्यार ब्ट्हुष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है। पञ्चीन्द्रय जाति, श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रमुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क श्रीर निर्माण के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जवन्य काल एक समय है और उन्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। बैक्तियिक-शरीर श्रीर वैकियिक श्राङ्गापाङका भङ्क खीवेदके समान है।

विशेषार्थ—विभक्तकानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेनीस सागर है. अतः इसमें पाँच क्वाना-बरणादि प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंक तथा तिर्यक्चगतित्रिक और पक्च न्ट्रिय जानि आदिके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेनीस सागर कहा है। मिध्यात्व गुणस्थानका काल अन्त-मुंहूर्त है और मिध्यात्वका जधन्य अनुभागबन्ध सयमके अभिमुख हुए मिध्यादृष्टि जीवके अन्तिम समयमें होता है। इसका ही यह अर्थ है कि शेप समयमें उसका अजधन्य अनुभागबन्ध हाता है। इसीसे इसके अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। साताबेदनीय आहि सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। यहां कही गई दो आयु यद्यपि सप्रतिपत्त प्रकृतियां नहीं हैं पर उनका उत्कृष्ट बन्ध ही अन्तर्मु हूर्त काल तक होता है, अतः उनकी साता आदिके साथ परिगणना कर ली है। स्नीवेद आदिके जधन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका काल जो आधके समान कहा है सो यहां भी अजधन्य अनुभाग-

ता• बा० प्रत्यो मिच्छत अपज ज ज इति पाठः । २. बा० प्रती तिश्विकादि० ४ ज० इति पाठः । ३. ता• प्रती एग० तेत्तीसं० देस्० इति पाठः ।

४४१. आभि०-सुद्०--ओधि० पंचणा०-स्रदंसणा०--चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०--पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०--पसत्थापसत्थ०४--त्रगु०४--पसत्थ०-तस०४-- सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि०--उच्चा०--पंचंत० ज० एग०। अज० ज० श्रंतो०, उक्क० ह्याविद्वि० सादि०। सादासाद०-दोआयु०--थिरादितिण्णियुग० ज० अज० ओघं। अपचक्वाणावर०४-तित्थ० ज० एग०। अज० ज० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। पचक्वाणा०४ जह० एग०। अज० [ ज० ] श्रंतो०, उक्क० वादालीसं सादि०। चदुणोक०-आहारदुगं ओघं। मणुसगदिपंचग० ज० एग०। अज० ज० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीस० सागै०। देवगदि०४ ज० एग०। अज० ज० एग०, उ० तिण्णिपलि० सादि०।

बन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त लिया है। सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ होनेसे यहां पुरुपवेद आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर्मु हूर्त है यह स्पष्ट ही है। यहां मनुष्यगतिद्विकका निरन्तर बन्ध नीवें प्रैवेयकमें कुछ कम इकतीस सागर तक होता है। इससे इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। वैकियिकद्विक यहां सप्रतिपक्ष प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका भङ्ग स्त्रीवेदके समान कहा है।

५४१. त्र्याभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ऋौर अवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चोन्द्रिय जाति, तैजसशारीर, कामणशारीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, श्रप्रशस्त वर्णचतुरक, श्रगुरुलघुचतुरक, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र त्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त है ऋौर उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, दो त्रायु ऋौर स्थिर श्रादि तीन युगलके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रप्रत्याख्या-नावरण चार और तीथद्वर प्रकृतिके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। प्रत्याख्यानावरण चारके जवन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर है। चार नोकषाय श्रीर श्राहारकद्विकका भङ्ग श्रोघके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य श्रनु-भागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्त-मुंहर्त हैं और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति चतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्हृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्हृष्ट साधिक तीन पल्य है।

विशेषार्थ — आभिनिबोधिक कानी आदिका जयन्य काल अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक इयासठ सागर प्रमाण होनेसे यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक इयासठ सागर कहा है। सातावेदनीय आदिका काल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। चतुर्थ गुणस्थानका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट काल

१. ता॰ चा॰ प्रत्योः तेत्तीसं० सादि० इति पाठः ।

४२. मणपज्जवे पंचणा-छदंसणा०-चढुसंज०-पुरिस०--भय०-दु०--देवगदि-पंचिदि०-वेडिव्व०-तेजा०-क०--समचदु०-वेडिव्वयद्यंगो ०--पसत्थापसत्थ०४-देवाणु०-अगु०४-पसत्थिवं०--तस०४-सुभग--सुस्सर-आदे०--णिमि०--तित्थ०-उञ्चा०--पंचंत० ज० एग०। अज० ज० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देस्व०। सेसं ओधिभंगो। एवं संजद-सामाइ०-छेदो०। एवं चेव परिहार०-संजदासं०। णविर अज० ज० श्रंतो०। सुहुमसंपरा० अवगदवेदभंगो।

साधिक तेतीस सागर है, अतः यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चार और तीर्थक्कर प्रकृतिके अजधन्य अनु-भागवन्धका जधन्य काल अन्तर्भ हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। चतुर्थ और पञ्चम गुणस्थानका मिलाकर जधन्य काल अन्तर्भ हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर है, अतः यहाँ प्रत्याख्यानावरण चारके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तर्भ हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक ब्यालीस सागर कहा है। चार नोकपाय और आहारकद्विकका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। सम्यन्दृष्टि नारक और देवोंके मनुष्यगति पञ्चकका नियम् छे बन्ध होता है। तथा इनका जधन्य काल अन्तर्भ हूर्त और देवोंमें उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तर्भ हूर्त और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। सम्यन्दृष्टि मनुष्यका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है, और इनके निरन्तर देवगित चतुष्कका बन्ध होता है, अतः इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है।

५४२. मनः पर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्च न्द्रियजाति, वैक्रियिकशारीर, तैजसशारीर, कामण्शारीर, समचतुरक्ष-संस्थान, वैक्रियिक छाङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुल्युचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, छादेय, निर्माण, तीथङ्कर, उचगात्र छौर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अग्रेस उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। शेप भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार संयन, सामायिकसंयत और छेद्रापस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार परिहारविद्युद्धिमंयन छौर संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके पाँच ज्ञानायरणादिक अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हुत है। सूर्मसांपरायसंयतका भङ्ग अपगनवेदियोंके समान है।

विशेपार्थ मनः पर्ययद्वानी जीवोंके पाँच ज्ञानावरणादि तथा जिनके नीर्थङ्कर प्रकृति बँधती है उनके वह भी ध्रुवविध्नी प्रकृतियाँ है। साथ ही मनः पर्ययद्वानमें उपशमश्रेणिमें मरणकी अपेक्षा इनका एक समय तक भी वन्ध सम्भव है। कारण कि उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छिति होनेके बाद पुनः लौटते समय एक समय तक बन्ध हाकर मरने पर मनः पर्ययज्ञानमें इनका अज्ञान्य अनुभागवन्ध एक समय तक देखा जाता है। तथा मनः पर्ययज्ञानका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः यहाँ इन प्रकृतियों के अज्ञान्य अनुभागवन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। यहाँ रोघ प्रकृतियाँ अध्युवबन्धिनी हैं, अतः उनके जघन्य और अज्ञान्य अनुभागवन्धका काल जिस प्रकार अवधिक्वानी जीवोंके कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी वह बन जाता है, अतः वह अवधिक्वानी जीवोंके समान कहा है। संयत, सामायिक-संयत और छेदोपस्थापनासंयतोंके भी यह व्यवस्था बन जाती है, अतः इनमें सब प्रकृतियोंके

१. ता॰ प्रतौ समचदु॰ [ दो ] ग्रंगो॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ ग्रगु॰ पसन्थ॰ इति पाठः ।

१४३. असंजदे पंचणाणावरणादिषदमदंदओ ओघं । सादादिविदियदंदओ इत्यदंदओं इस्म-रदि-तिरिक्लगदि०४ -देवगदि४ ओघं । पुरिस० ज० ओघं । अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० । मणुसगदि०३ ओघं । पंचिदियदंदओ मदि०भंगो । तित्थय० ओघं । चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० आघं । ओषिदं०-सम्मादि० ओधिभंगो ।

५४४. किण्णाए पंच णाणावरणादिपढमदंडओ णिरयभंगो। णवरि अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०--अणंताणुबंधि०४ ज० एग०। अज० ज० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं० सादि०। सादासाद०-चहुआयु०-णिरय--देवगदि--चहुजादि--पंचसंठा०--पंचसंघ०--दोआणु०--अप्पसत्थ०-थावरादि४-थिरादितिण्णियुग०--दूभग--दुस्सर--अणादे० ज० ज० एग०, उक्क० चतारिसम०।

जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका काल मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान कहा है। परिहार-विशुद्धिसंयत श्रीर संयतासंयतोंमें भी ऐसे ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन दोनोंका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त है, श्रतः इनमें घ्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तमु हूर्त कहा है।

५४३. श्रसंयतोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकका भङ्ग श्रोघके समान है। सातावेदनीय श्रादि द्वितीय दण्डक, स्रोवेद दण्डक, हास्य, रित, तिर्यञ्चगितचतुष्क और देवगितचतुष्कका भङ्ग श्रोघके समान है। पुरुपवेदके जघन्य श्रनुभागवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगिति- त्रिकका भङ्ग श्रोघके समान है। पञ्चि निद्रयज्ञाति दण्डकका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। त्रिश्चर प्रकृतिका भङ्ग श्रोघके समान है। चच्चदर्शनी जीवोमें त्रस पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। श्रवधिदर्शनी श्रीर सम्यन्दृष्टि जीवोंमें श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ — उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय इन मार्गणात्रोंका जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है उसे ध्यानमें रखकर तथा श्रोघ व श्रान्य जिन मार्गणात्रोंक समान यहाँ काल कहा है उसे भी ध्यानमें रखकर काल घटित किया जा सकता है, श्रातः यहाँ इमने श्रालगसे विचार नहीं किया है।

५४४. कृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकका भक्ष सामान्य नारिकयों के समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल अन्तर्म हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार आयु, नरकगति, देवगति, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, अपशस्त विहायोगित, स्थावर आदि चार, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जधन्य अनुभागकन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजधन्य अनुभाग-

ता॰ प्रतौ इत्थि॰ इत्थि (?) दंडचो इति पाठः। २. ता॰ प्रतौ देवगदिपंचसंठा॰ इति पाठः।

अजि जि ए०, उक्क अंतो । इत्थि ०-- पुरिस ०-ण वुंस ०- इस्स -- रिद -- अरिद -- सोज-तिरिक्ख गदि ०३ -- पणुस ०-समच दु-- व ज्ञारि ०-- मणुसाणु ०-- आदा उ ज्ञो ०-- पसत्थ ०- सुभग-सुस्सर- आदे ०- उच्चा ० णिरयोघं । तित्थ ० ज० एग० । अजि ज० ज० उ० अंतो ०। एवं णील-का ऊणं । णवरि तिरिक्ख ०३ सादभंगो । णीलाए तित्थय ० ज० ज० एग०, उक्क ० बेसम ०। अजि ज० एग०, उक्क ० अंतो ०। का ऊए तित्थ ० णिरयोघं ।

बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। स्निवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्रारत, शोक, तिर्यक्चगितित्रक, मनुष्यगित, समचतुरस्रसंस्थान, वश्रपेमनाराच-संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रातप्त श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रातप्त श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। इसी प्रकार नील श्रीर कापोत लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यक्ष-गितित्रकका भंग सातावेदनीयके समान है। तथा नीललेश्यामें तीर्यक्कर प्रकृतिके जघन्य श्रानुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। कापोतलेश्यामें तीर्यक्कर प्रकृतिका जघन्य श्रानुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। कापोतलेश्यामें तीर्यक्कर प्रकृतिका भंग सामान्य नारिकयोंके समान है।

विशेषार्थं — कृष्ण लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्ववनिधनी प्रकृतियां हैं स्रोर मिध्यात्व गुणस्थानमें स्त्यानगृद्धि तीन आदिका निरन्तर बन्ध होता है। तथा कृष्ण लश्याका जघन्य काल श्रन्तम् हुर्त श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, श्रतः इसमें इन प्रकृतियोंके श्रजधन्य अनुभागबन्धक। जघन्य काल अन्तम् हूर्त अोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहां स्त्यानगृद्धि त्रादिका जधन्य श्रनुभागवन्य सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए सर्वविशुद्ध मिध्यादृष्टिके श्रन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त तो बन जाता है पर ज्ञानावरणादिका यह काल कैसे बनता है यह अवश्य ही विचारणीय है, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविश्रद्ध सन्यग्दृष्टिके कहा है, इसलिए पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय नारिकयोंके समान बन जानेसे इनके श्रजघन्य श्रनुभाग बन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। यह नहीं हां सकता कि नरकमें और सानवें नरकमें तो इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय बत जावे और कृष्णलेश्यामें न बने और एसी अवस्थाम जब कि कृष्ण लेश्यामें इनके जवन्य अनु-भागबन्धका स्वामी सर्वविश्चद्ध सम्यग्द्दष्टि नारकी होता है। इस समस्त प्रकरण पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ नविर कह कर जो अजवन्य अनुभागवन्धका जवन्य काल अन्तर्म हुर्त कहा है वहाँ वह एक समय होना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रान्तरपरूवणासे भी होती है। सातावेदनीय श्रादि श्रध्न वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके श्रजघन्य श्रातुभागवन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त कहा है। स्त्रीवेद आदि हैं तो अध्ववनिधनी प्रकृतियां पर यहां सम्यग्दृष्टिके पुरुपवेद, मनुष्यगति, समचतुरक्रसंस्थान, वत्रर्पभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्यायागित, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रीर उचगोत्रका ही बन्ध होता है। नारिकयोंमें भी इसी प्रकार व्यवस्था है, अतः इन सब प्रकृतियोंकी कालप्ररूपणा नारिकयोंके समान बन जानेसे वह सामान्य नारिकयोंके समान की है। कृष्ण लेश्यामें मिथ्यात्वके अभिमुख हुए सर्व संक्लिष्ट मनुष्यके दीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य अनुभाग-बन्ध होता है, इसलिए इसके ज्ञायन्य अनुभागबन्धका ज्ञायन्य और उत्कृष्ट काल एक समय तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर्भा हुते कहा है। नील और कापोत लेश्यामें

प्रथम. तेऊए पंचणा०--छदंसणा०--बारसक०--भय--दु०--अप्पसत्थ०४-छप०पंचंत० ज० एग० । अज० ज० श्रंतो०, उक० बेसाग० सादि० । थीणगिद्धि०३-प्रिच्छ०-अणंताणुबंधि०४ ज० [एग०] । अज० [ज०] एग० श्रंतो०, उक० णाणा०भंगो । सादासाद०--तिण्णिआयु०--तिरिक्खग०--एइंदि०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थ०-थावर-थिरादितिण्णियुग०-दूभग-दुस्सर-आणादे०-णीचा० जे०ज०
एग०, उक० चत्तारि सम०। अज० ज० एग०, उक० श्रंतो० । इत्थि०-णवुंस०-अरदिसोग-देवगदि०४-आदाउज्जो० ज० ज० ए०, उ० बेसम०। अज० ज० एग०, उक०
श्रंतो० । पुरिस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक० णाणा०भंगो । इस्स-रदिआहारदुगं ओघं। मणुस०-समचदु०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०उचा० ज० ज० ए०, उक० चत्तारि सम० । अज० ज० एग०, उक० बे सागै०
सादि० । पंचिदि०--ओरालि०--तेजा०--क०--ओरालि०श्रंगो०-पसत्थ०४-अगु०३-

स्रोर सब काल तो कृष्ण लेश्या के समान है। मात्र दो विशेषताएँ हैं। प्रथम तो यह कि जहां कृष्ण लेश्याका उत्कृष्ट काल लिया है वहां नील श्रीर कापोत लेश्याका काल कहना चाहिए। दूसरे तीर्थहर प्रकृतिका काल श्रपने श्रपने स्वामित्वके श्रनुसार कहना चाहिए जो मूलमें कहा ही है।

५४५. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा अप्रशस्त वर्णचतुरक, उपघात श्रीर पाँच श्रान्तरायके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है। स्त्यानगृद्धितीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर द्यन्तमु हूर्त है। तथा उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान है। सातादेदनीय, त्रासातावेदनीय, तीन आयु, तिर्यक्कगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यक्कगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, स्थिर श्रादि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति, शोक, देवगतिचतुष्क, आतप और उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है क्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तमु हुर्त है। पुरूषवेद के जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ज्ञानावरणके समान हैं। हास्य, रति और आहारकद्विकका भङ्ग श्रोघके समान है। मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्जर्षभनाराचसहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय और रचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है। पक्क न्द्रियजाति, भौदारिकशारीर, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, भौदारिक भाक्नोपाङ्ग, प्रशस्त

आ• प्रती चखादे॰ ज॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती बेस॰ साग॰ इति पाठः ।

तस०४-णिमि०-तित्थय० ज० ज० एग०, उक्क० बे समे०। अज० ज० एग०, उक्क० बेसाग० सादि०। एवं पम्माए। णवरि पंचिंदि०-तस० तेजइगभंगों ।

५४६. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उपघा०-

वर्ण चतुष्क, त्रगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रौर तीर्थङ्कर के जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें पश्चीन्द्रियजाति श्रौर त्रसचतुष्कका भङ्ग तैजसशरीरके समान है।

विशेपार्थ - पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि का जघन्य त्रानुभागबन्ध ऐसे सर्वविश्चद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है जिसके वे परिएाम अन्तर्म हर्तके पूर्व नहीं प्राप्त हो सकते तथा पीत-लेश्याका उत्क्रष्ट काल साधिक दो सागर है, इसलिए यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जयन्य श्रनुभागबन्धका जयन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय तथा श्रज्यवन्य श्रनुभागबन्धका जबन्य काल अन्तम् हर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है। पीतलेश्याके कालमें एक समय शेव रहने पर जो जीव सासादनसम्यग्दृष्टि हो जाता है उसके पीतलेश्यामें स्त्यानगृद्धि तीन श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारका श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध एक समय तक देखा जाता है। इसलिए इनके श्रजघन्य त्रानुभागबन्धक। जघन्य काल एक समय कहा है पर इस प्रकार मिण्यात्व ग्रास्थानमें पीतलेश्याका एक समय काल घटित नहीं होता, इसलिए मिध्यात्वके अजघन्य अनुभागबन्धका जयन्य काल अन्तम् हर्त कहा है। यहां यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जीवस्थान कालप्ररूपणामें पीतादि लेश्याका जघन्य काल एक समय संयतासंयत, प्रमत्तसंयत श्रीर श्रप्रमत्त-संयत जीवोंके ही घटित करके बतलाया है, नीचके गुणस्थानोंमें नहीं। (फर भी यहां स्त्यानगृद्धि तीन श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्य प्रकारसे नहीं बन सकता है। इससे हमने यह सम्भावना की है। श्रागे शुक्ललेश्यामें भी यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। यहां इन स्त्यानगृद्धि त्रादिके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानावरण के समान साधिक दो सागर है यह स्पष्ट ही है। सातावदर्नाय त्रादि अध्न वबन्धिनी प्रकृतियां हैं इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तम् हुर्त कहा है। यही बात स्त्रीवेद आदि के सम्बन्धमें जाननी चाहिए। यद्यपि सम्यग्दृष्टि मनुष्यके देवगतिचतुष्कक। निरन्तर बन्ध होता है पर मनुष्य पर्यायमें लेश्या अन्तर्म हर्नके बाद बदलती रहती है इसलिए पीतलेश्यामें इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल अन्तुम् हुर्त उपलब्ध होनेसे इन प्रकृतियोंका परिगणना स्त्रीवेद आदि के साथ की है । सम्यग्दृष्टि देवके निरन्तर पुरुपवदका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल ज्ञानावरएके समान साधिक दो सागर कहा है। हास्यादि चार श्रध्व-बन्धिनी प्रकृतियां हैं, स्वामित्वकी श्रपेक्षा भी श्रोघसे यहां कोई विशेषता नहीं है, इसलिए इनका काल ऋोचके समान कहा है। सम्यग्दृष्टि देवकं मनुष्यगति ऋादिका निरन्तर बन्ध होता है, श्रतः इनके अज्ञचन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर कहा है। यही बात पद्धे निद्वयजाति श्रादिके सम्बन्धमें जाननी चाहिए। पद्मलेश्यामें यह सब व्यवस्था वन जानी है। मात्र यहां एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध नहीं होनेसे पक्च न्द्रियजाति और त्रसकी ध्रववन्धिनी प्रकृतियों के साथ परिगणना होती है। यही कारण है कि पद्मलेश्यामें इन दो प्रकृतियोंका भक्न तैजसशारीरके समान कहा है।

५४६. शुक्तलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुन्सा,

१. ता० प्रतौ बेसर०, ब्रा० प्रतौ वे साग० इति पाठः । २. श्वा० प्रतौ तस०४ तेजहगर्मगो इति पाठः ।

पंचेत० ज० एग० । अज'० ज० श्रंतो०, उक्क० तेतीसं० सादि० । थीणगिद्ध०३—

पिच्छ०-अणंताणु०४ ज० एग० । अज० ज० एग० श्रंतो०, उक्क० एकतीसं० सादि० ।

सादासाद०-दोआयु०-पंचसंठा०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--थिरादितिण्णियुगल०--दूभगदुस्सर-अणादे०-णीचा० ज० ज० एग०, उक्क० चत्तारिसम० । अज० ज० एग०,
उक्क० श्रंतो० । इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-देवगदि०४ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम०।
अज० सादभंगो । पुरिस० ज० एग० । अज० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।

इस्स-रदि-आहारदुगं ओघं । मणुसगदिपंचग० ज० ज० एग०, उक्क० वेस० । अज०
ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं० । पंचिदि०--तेजा०--क०-पसत्थ०४-अगु०३-तस०४णिपि०-तित्थ०-ज० ज० एग०, उक्क० वेमम० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं०
सादि० । समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० ज० ओघं । अज० ज०
एग०, उक्क० तेत्तीसं० सादि० ।

श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघनय अनुभागबन्धका जघनय काल अन्तर्महर्त ह और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य ऋौर उत्क्रप्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और अन्त-मुंहर्त है तथा उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायागिति, स्थिर श्रादि तीन युगल, दुर्भग, दुःस्वर, श्रानादेय श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल चार समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तम् हूर्त है। स्नीवेद, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक श्रौर देवगतिचतुष्कके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। पुरुष-वेदके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य श्रनुभागवन्धका जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। हास्य, रति और आहारक-द्विकका भक्त त्रोघके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्राजघन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है भौर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। पञ्चे न्द्रिय जाति, तैजसंशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क. अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रीर तीर्थङ्करके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है स्रीर उत्क्रष्ट काल दो समय है। स्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है और बत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। समचतुरस्त्र संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रजघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ३५ प्रकृतियाँ, पुरुषवेद, पक्चे न्द्रिय जाति आदि १६ प्रकृतियाँ, श्रोर समचतुरस्र श्रादि ६ प्रकृतियाँ इन ५८ प्रकृतियों के श्रजघन्य श्रनुभाग-बन्धका किन्हींके ध्रु ववन्धिनी होनेसे तथा किन्हींके सन्यक्त्वीके नियमसे बँधनेवाली होनेसे उत्कृष्ट

१. ता॰ मा॰ प्रत्योः पंचंत॰ ज॰ एग॰, म्रज्ञ॰ ज॰ एग॰, म्रज्ञ० इति पाठः। २. ता॰ मा॰ प्रत्योः द्वचा॰ मोमं। ज॰ मोमं इति पाढः।

४४७. भवसि० ओघं। अब्भवसि० धुवियाणं पसत्थापसत्थ०४ ज० ज० एग०, उ० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका०। सेसाणं मदि०भंगो। णवरि सन्वाणं ज० अपज्जत्तभंगों। अज० अणु०भंगो।

५४८. खइगसम्मा० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०--पुरिसं०-भय--दु०-अप्प-सत्थ०४-डप०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० श्रंतो०, उक० तेत्तीसं० सादि० । सादासाद०--दोआयु०--तिण्णियुग० ज० अज० ओघं । हस्स--रदि०४-आहारदुगं

काल साधिक तेतीस सागर कहा है। जो द्रव्यिलंगी मुनि नौवें प्रैवेयकमें उत्पन्न होता हैं उसके स्त्यानगृद्धि ३ आदि प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। साता आदि २५ और क्षीवेद आदि प्रे अधुवविध्नी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त कहा है। यहां देवगति चतुष्कके विषयमें पीतलेश्यामें किया गया स्पष्टीकरण जान लेना चाहिए। हास्यादि ४ का भंग आघके समान कहनेका यही अभिशाय है। मनुष्यगति पञ्चकका सर्वार्थसिद्धिमें निरन्तर बन्ध होता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल पूरा तेतीस सागर कहा है।

५४७. भन्यमार्गणाका भङ्ग त्रोंचके समान है। स्रभन्यामें ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ, तथा प्रशस्त वर्णचतुष्क और अप्रशस्त वर्णचतुष्कके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट अनन्त काल है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवों के समान है। इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागवन्धका काल अपर्याप्त जीवोंके समान है और अजधन्य अनुभागवन्धका काल अपर्याप्त जीवोंके समान है और अजधन्य अनुभागवन्धका काल अनुतृष्ट्रष्टके समान है।

विशेषार्थ—श्रोधसे जो काल कहा है वह भव्यमार्गणामें श्रविकल वन जाता है, श्रतः इसे श्रोधके समान कहा है। श्रभव्य मार्गणामें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका श्रनन्त काल तक श्रजधन्य श्रनुभागवन्ध सम्भव हं नेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। नथा शेप प्रकृतियोंका भक्त मत्यज्ञानी जीवोंके समान है ऐसा कहनेका श्रभिप्राय इतना ही है कि श्रभव्य नियमसे मिध्यादृष्टि होते हैं, इसलिए मत्यज्ञानी जीवोंमें जो काल कहा है वह यहाँ बन जायगा। पर मत्यज्ञानी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जधन्य श्रीर, श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका काल यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि मत्यज्ञानी जीव परिणामोंकी विशुद्धि द्वारा कमसे सम्यक्त्व श्रादि गुणोंको भी उत्पन्न करते हैं। यह दूसरी बात कि इन गुणोंके सद्भावमें मत्यज्ञान नहीं होता पर श्रभव्योंमें ऐसी योग्यता नहीं होती, श्रतः उनमें शेप प्रकृतियोंके जधन्य श्रनुभागवन्धका काल पूरी तरह किसके समान होता है वह दिग्वलाते हुए कहा है कि श्रपर्याप्तकोंके शेप प्रकृतियोंके जधन्य श्रनुभागवन्धका काल कहा है वह यहाँ उन प्रकृतियोंके जधन्य श्रनुभागवन्धका काल जानना चाहिए श्रीर श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका काल काल कानना चाहिए।

५४८. स्वायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्ता, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, दां श्रायु श्रीर तीन युगलके

ता॰ भ्रा॰ प्रत्योः ज॰ श्रष्पसत्थर्भगो इति पादः । २. ता॰ प्रती बारसक० बारसक० (?)
 पुरिस० इति पादः ।

बोघं। मणुसगिद्वपंचग० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं। देवगिद्द०४ ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० तिण्णि पिल्ल० सादि०। पंचिंदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अग्र०३-पसत्थि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उच्चा ० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० सादि०। तित्थकरं एवं चेव।

५४६. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-बारसक० पुरिस० भय-दु०-पंचिदि०-तेजा०-क०--समचदु०--पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-सुभग--सुस्सर--आदे०-- णिमि०-उच्चा०-पंचंत० ज० एग० । अज० ज० अंतो०, उक्क० छाविछ० । अपच-क्खाणा०४ तेत्तीसं सादि० । पचक्खाणा०४ वादाळीसं० सादि० । सादासाद०-दोआयु०-तिण्णियुग० ज० अज० ओघं । देवगदि०४ ज० एग० । अज० [ ज० ]

जधन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका काल श्रोध के समान है। हास्य, रतिचतुष्क श्रोर श्राहारकद्विकका भक्क श्रोध के समान है। मनुष्यगति पञ्चकके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल
एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल
एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल तेनीस सागर है। देवगति चतुष्कके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल
एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय
है श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। पञ्चे न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलधित्रक, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग,
सुस्वर, श्रादेय, निर्माण श्रोर उच्चगोत्रके जधन्य अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है
और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय है
कोर उत्कृष्ट काल दो समय है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्क इसी प्रकार है।

विशेपार्थ — यहां पाँच ज्ञानावरणादि ३६, पञ्चोन्द्रयजाति आदि २१ और जिनके बन्ध होता है उनके तीर्थ इर ये ५८ प्रकृतियाँ घ्रु वबन्धिनी है, अतः इनके अज्ञधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है, क्योंकि संसार अवस्थामें इतने काल तक क्षायिक सम्यक्त्वकी उपलब्धि होतो है। प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि उनके जघन्य अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, अतः इनके अज्ञधन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त कहा है, क्योंकि क्षायिकसम्यक्त्वका जघन्य काल ही अन्तर्मु हूर्त है। दूसरे असंयत और संयमासंयम आदि गुण स्थानोंका जघन्य काल भी अन्तर्मु हूर्त है। दोप प्रकृतियोंके कालका स्पष्टीकरण आभिनिबोधिक हानी जीवोंके जैसा किया है उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए।

५४६. वेदकसम्यग्दृष्टि जीवोंमं पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चे न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण उच्चगोत्र श्रीर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल अन्तर्सु हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल छथासठ सागर है। किन्तु अप्रत्याख्यानावरण चारका साधिक तेतीस सागर और प्रत्याख्यानावरण चारका साधिक क्यालीस सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, दो आयु श्रीर तीन युगलके जघन्य और

१. ता॰ मा॰ प्रत्योः ग्रिमि॰ तित्थ॰ उचा॰ इति पाठः ।

श्रंतो०, उक्क० तिण्णि पत्ति० देसू०। मणुसगिद्धंचग० ज० एग०। अज० [ ज० ] श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं०। तित्थ० ज० एग०। अज० ज० श्रंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि०। सेसं ओधिभंगो।

५५०. उवसम० पंचणा०-छदंसणा०--बारसक०-पुरिस०-भय०-दु०--मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-ओरालि०ग्रंगो०-वज्जिर०-पसत्थापसत्थ०४--मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थिव०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०--णिमि०-तित्थ०--उज्ञा०-पंचेत० ज० एग०। अज० ज० उ० श्रंतो०। सादादि० ओधिभंगो। एवं हस्स-रदि-अरदि-सोग-देवगदि०४-आहारदुगं।

अज्ञानिय अनुभागबन्धका काल श्रोधके समान है। देवगितिचतुष्कके ज्ञयन्य अनुभागबन्धका ज्ञधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अज्ञाचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। मनुष्यगित पख्नकके ज्ञघन्य अनुभागबन्धका ज्ञघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अज्ञाचन्य अनुभागबन्धका ज्ञघन्य काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अज्ञघन्य ज्ञानुभागबन्धका ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य काल अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। श्रेप भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेपार्थ—वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तम् हुर्त और उत्कृष्ट काल छ्यामठ सागर होंनेसे यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोके त्र्यज्ञघन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल स्रन्त-मुंहर्त श्रीर उत्कृष्ट काल छ्यासठ सागर कहा है। मात्र वेदक सम्यक्त्वके साथ श्रसयमका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर और असंयम व संयमासंयम दोनोंका मिलाकर उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस सागर होनेसे यहाँ अप्रत्याख्यानावरण चारकं श्रीर प्रत्याख्यानावरण चारकं श्रजधन्य श्रतुभागवन्धका उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक तेतीस सागर श्रीर साधिक व्यालीस सागर कहा है। सातादि दण्डकका भङ्ग श्रांघके समान है यह स्पष्ट ही है। मनुष्य या तिर्यक्षके वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल स्रान्तर्मुहूर्न और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य होनेसे यहाँ देवर्गात चतुष्कक। जघन्य काल अन्तर्में हूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। देवोंमें और नार्यक्रियोंमें वेदकसम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और देवोंमें उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हानेसे यहाँ मनुष्यगति पञ्चकके श्रजवन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल श्रन्तमु हूर्त श्रीर उत्कृष्ट काल ततीस सागर कहा है। मनुष्योमें वदकसम्यक्त्वका जवन्य काल अन्तमु हूर्त और मनुष्य व देवोंमे तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्य करनेवालेका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर हाने वे यहाँ तीर्थं हुर प्रकृतिक श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जयन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चादिए कि नरक अर्थार देवमें तीर्थद्वर प्रकृतिका जिसके बन्ध होता है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि ही होता है, इसलिए यहाँ जघन्य काल अन्तर्मु हुर्त घटित नहीं होना। शेष प्रकृतियोंका भक्क आवधिज्ञानके समान है यह स्पष्ट ही है।

५५०. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्च न्द्रियज्ञाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसरारीर, कार्मणशरीर, समचतुरक्र-संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्श्वभनाराचसंहनन, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रस्त वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिवहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, रखगोत्र श्रोर पाँच श्रान्तरायके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहूर्त है। सातावेदनीय श्रादिका भङ्ग श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार हास्य, रित, श्ररति, शोक, देवगित-

५५१, सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-सोस्रसक०-भय-दु०-तिगदि०-पंचिदि०चदुसरीर०-दोश्रंगो०--पसत्थापसत्थव०४-तिण्णिआणु०-अगु०४-तस०४-णिमि०-णीचा० पंचंत० ज० एग०। अज० ज० एग०, उ० झावलिगाओ। सादासाद०तिण्णिआयु०-चदुसंठा०--पंचसंघै०--अप्पसत्थ०--थिरादितिण्णियुग०--दूभग--दुस्सरअणादे० जह० ओघं। अज० ज० एग०, उक० श्रंतो०। इत्थि०-अरदि-सोग०उज्जो० ज० ज० एग०, उ० बेसम०। अज० ज० एग०, उ० श्रंतो०। पुरिस०इस्स-रदि० ज० एग०। अज० इत्थि०भंगो। समचदु०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-आदे०उच्चा० ज० ओघं। अज० ज० एग०, उ० झाविलगाओ।

५५२. सम्मामिच्छे पंचणाणावरणादिधुविगाणं ज० एग०। अज० ज० उ०

चतुष्क श्रीर श्राहारकद्विकका भङ्ग जानना चाहिए।

विशेषार्थ--प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय होनेसे इनके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त कहा है, क्योंकि उपशामसम्यक्त्वका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

प्पर. सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, तीन गति, पक्चे न्द्रियजाति, चार शरीर, दो श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल छह श्राविल है। सातावेदनीय, श्रासाववेदनीय, तीन श्रायु, चार संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रादि तीन युगल, दुर्भग, दुस्वर श्रोर अनादेयके जघन्य श्रनुभागवन्धका अङ्ग श्रांचके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। स्वीवेद, श्रर्रात, शोक श्रोर उद्योतके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। पुरुपवेद, हास्य श्रोर रितके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है। पुरुपवेद, हास्य श्रोर रितके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका भङ्ग स्रोपके समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगिति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उत्कृष्ट काल छह श्राचिक समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल छह श्राविक समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल छह श्राविक है।

विशेषार्थ—सासादनगुणस्थानका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आविल होनेसे यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके अजयन्य अनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आविल कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्भु हूर्त कहनेका कारण इनका अध्युववन्धिनी प्रकृतियाँ होना है। शेष कथन सुगम है।

५५२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धिनी प्रकृतियोंके जघन्य अनु-भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और

१. भा॰ प्रती चतुसंठा॰ चतुसंघ॰ इति पाठः ।

श्रंतो ०। सेसं० ओषि०भंगो। मिच्छादिष्टी० मदिय०भंगो। सण्णी० पंचिदिय-पजात्रभंगो।

४५३. असण्णीसु धुविगाणं तिरिक्खगिदितिगस्स च ण० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका०। णविर तिरिक्खगिद०३ अजै० असंखेज्जा लोगा। तिण्णिवेद-हस्स-रिद-अरिद-सोग०-पंचिदि०-ओरालि०-वेउव्वि०-दोश्रंगो०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस०-४ ज० ज० एग०, उक्क० वेसम०। अज० ज० एग०, उ० श्रंतो०। णविर ओरालि० अज० ज० एग०, उक्क० अणंतका०। सेसाणं अप्पज्जतभंगो।

उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। रोप भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोंके समान है। मिथ्यादृष्टि जीवोंमें मत्य-ज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है। संज्ञी जीवों पख्ने न्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—सम्यग्मिध्यादृष्टिमं ये घु वबिन्धिती प्रकृतियाँ हैं—पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शना-वरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चिन्द्रयज्ञाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम-चतुरुत्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगित, असचतुष्क, सुभग, गुस्वर, आदेय और पाँच अन्तराय। तथा देव और नारिकयोंके मनुष्यगित-पञ्चक और मनुष्य व तिर्यञ्चोंके देवगतिचतुष्क। इनमंसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका सम्यक्त्वके आभामुख हुए सर्विशुद्ध जीवोंके और प्रशस्त प्रकृतियोका मिध्यात्वके अभिमुख हुए सर्व संक्तिष्ट जीवोंके ज्ञान्य अनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके ज्ञान्य अनुभागवन्धका ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अन्यथा इनका अज्ञान्य अनुभागवन्ध होता है और सम्य-गिमध्यात्वका ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुन है, अतः इनके अज्ञानन्य अनुभागवन्धका ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

प्य १. श्रसंज्ञी जीवोमें धुववन्धवाली श्रोर तिर्यञ्चगितित्रकके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रनन्त काल है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगितित्रकके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक है। तीन वेद, हास्य, रित, श्राक, राक, पञ्चोन्द्रयजाति, श्रोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो श्राङ्गापाङ्ग, परघान, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत श्रोर श्रसम्बद्धकके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त है। इतनी विशेषता है कि श्रोदारिकशरीरके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रानन्त काल है। श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग श्रपर्याप्रकों के समान है।

विशेषार्थ—असंज्ञियोंकी कायस्थिति अनन्त काल हैं। पर इनमें तियंख्रगितित्रिकका निरन्तर बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव ही करते हैं और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है। इसीसे तिर्यद्भगिति त्रिकके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक कहा है। इसी प्रकार औदारिकशारीरका इनके निरन्तर बन्ध होता रहता है, क्योंकि यहाँ औदारिक आङ्गोपाङ्गके समान न तो अधुववन्धिनी है और न सप्रतिपक्ष ही। इसीसे यहाँ इसके

१. ता॰ चा॰ प्रत्यो: ज॰ एग॰ ड॰ चंतो॰ इति पाठः। २. चा॰ प्रती ग्वदि तिरिचगादि॰ ६ चज॰ इति पाठः।

४४४. आहारे धुविगाणं तिरिक्खगिदितिगस्स च ज० ओघं। अज० ज० एग०, उ० श्रंगुळ० असंखे०। सेसं ओघं। णविर मिच्छ० अज० ज० खुद्दाभव०तिसमयूणं। तित्य० अज० ज० एग०। अणाहार० कम्मइगभंगो।

एवं कालं समत्तं।

## १४ अंतरपरूवणा

४४४. श्रंतरं दुवि०-जह० उक्क० | उक्क० पगदं | दुवि०-ओघे० आदे० | ओघे० पंचणा-छदंसणा०-असादा०-चदुसंजै०--सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उक्क०अणुभागवंधंतरं केव० १ ज० एग०, उक्क० श्रणंतकाल- श्रजधन्य श्रतुभागवन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रनन्त काल कहा है । शेप कथन स्पष्ट ही है ।

५५४. स्राहारक जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली स्रोर तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य स्रनुभागबन्धका काल स्रोघके समान है। स्रजघन्य स्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है स्रोर उत्कृष्ट काल स्रांगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। शेष भङ्ग स्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि मिध्यात्वके स्रजघन्य स्रनुभागबन्धका जघन्य काल तीन समय कम खुद्दाभवमहण प्रमाण है। तथा तीर्यद्भर प्रकृतिक स्रजघन्य स्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय है। स्रनाहारक जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवों के समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—श्रोघसे धुवबन्धवाली प्रकृतियोंका श्रौर तिर्यक्चगतित्रिकका जघन्य श्रनुभागबन्ध एक समय तक होता है। वह काल यहाँ भी सम्भव है, इसलिए यह श्रोघ के समान कहा है।
तथा इनका श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध उपरामश्रेणिसे उतरते समय श्रौर सासादनमें एक समय तक
होकर मरकर जीवके श्रनाहारक हो जाने पर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय
बन जाता है, श्रतः वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा श्राहारकोकी कायस्थिति श्रङ्गुलके श्रसंख्यातवें
भागप्रमाण होनेसे इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। मिश्यात्व
गुणस्थानमें श्राहारक तीन समय कम जुल्लक भवषहण प्रमाण श्रवहय रहता है, श्रीर इस कालमें
मिश्यात्वका श्रजघन्य श्रनुभागबन्ध होता है, इसिलए यहाँ मिश्यात्वकं श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका
जघन्य काल उक्त प्रमाण कहा है। उपशमश्रेणीसे उतर कर श्रीर एक समय तक तीर्थङ्कर प्रकृतिका
बन्धकर मरणद्वारा जीवका श्रनाहारक हो जाना सन्भव है। इसीसे यहाँ इसके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

इस प्रकार काल समाप्त हुन्त्रा।

## १४ अन्तरप्ररूवणा

५५५. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार सज्वलन, सात नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका कितना अन्तर है । जघन्य अन्तर एक

१. ता प्रती खुदसंगा । चदुसंज । इति पाठः ।

मसंखेजा पोग्गलपरि०। अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० ज० एग०, उ० अणंतकालं०। अणु० ज० एग०, उ० बे
लाविठ० देस्०। सादा०-पंचिदिं०-तेजा०-क०-समचद्दु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्यिव०तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थ० उक्क० णत्थि श्रंतरं। अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो०।
अह० उ० ज० एगं०, उ० अणंतका०। अणु० ज० एग०, उ० पुन्वकोही देस्०।
णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुम्सर-अणादे०-णीचा० उ० णाणावरणभंगो। अणु० ज० एग०, उ० बेद्धाविठ० सादि० तिण्णिपलि० देस्०। णिरयमणुसायु-णिरयगदि-णिरयाणु० उ० अणु० ज० एग०, उ० अणंतका०। तिरिक्तायु०
उ० णाणा०भंगो। अणु० ज० एग०, उ० सागरोवमसदपुथ०। देवायु० उ० ज० एग०,
उ० अद्धपोग्गल०। अणु० ज० एग०, उ० अणंतकालं०। तिरिक्ताणु०
उ० णाणा०भंगो। अणु० ज० एग०, उ० तेविहसागरोवमसदं। मणुस०-मणुसाणु० उ०
ज०एग०, उ० अद्धपोग्गल०। अणु० ज० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा। देवगदि०४

समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रानन्तानुबन्धी चार श्रौर स्त्रीवेदके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। सातावदनीय, पञ्चोन्द्रयजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलंघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचनुष्क, स्थिर त्रादि छह, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका त्रान्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्चन्तमु हूत है। आठ कपायों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्चन्तर श्रनन्त काल है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरएके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो **छपास**ठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पत्य है। नरकायु, मनुष्यायु, नरकगिन श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रीर अनुखृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। तिर्यक्रायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरएकं समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हं श्रीर उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर पृथक्त प्रमाण है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। निर्यञ्चगति स्रोर निर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्रन्तर झानावरएके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हं और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति स्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट अनुभागदम्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर

ता० भा० प्रत्योः सादासाद् पंचिंदि० इति पाठः । २. भा० प्रतौ भट्ठ ज प्रा० इति पाठः ।

उक्क णित्य द्वांतरं । अणु ज एग एग एग उव अणंतका । चतु जादि-आदाव-शाय-रादि ०४ उक्क णाणा ० भंगो । अणु ज एग एग एग उव पंचासी दिसागरोव मसदे । ओरालि ० ओराहि ० ओराहि

एक समय है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लांकप्रमाण है। देवगतिचतुष्कके उत्हृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हृष्ट
श्रन्तर श्रनंत काल है। चार जाति, श्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चारके उत्हृष्ट श्रनुभागवन्धका
श्रन्तर श्रानावरणके समान है। श्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हृष्ट
श्रन्तर एक सो पचासी सागर है। श्रीदारिकशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गांपाङ्ग श्रीर वश्रपंभनाराच
संहननके उत्हृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रांतर मनुष्यगति के समान है। श्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य
श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्हृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है श्रीर उत्हृष्ट
श्रनुभागवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर
श्रृद्दं है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रभंपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका
जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। उच्चगोत्रके उत्हृष्ट
श्रनुभागवन्धका श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है
श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोंक प्रमाण है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पद्में निद्रय मिथ्यादृष्टि उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त जीव करता है। इसके ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और यदि इस पर्यायका त्याग कर निरन्तर एकेन्द्रिय आदि अन्य पर्यायों में परि-अमण करता रहे तो अनन्त कालके अन्तरसे भी हो सकते हैं। इसी प्रकार जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी संज्ञी पद्भे निद्रय मिथ्यादृष्टि उत्कृष्ट संक्लेशपरिणामवाला जीव है उन सबके सक्छ अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण घटित कर लेना चाहिए। पाँच आनावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय है। तथा इनकी बन्धव्युच्छित्ति होकर पुनः इनका बन्ध करनेमें अधिकसे अधिक अन्तर्भुहूर्त काल लगता है। अतः यहां इन प्रकृतियोंक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त कहा है। स्रयात्वगुणस्थानमें और शेषका मिथ्यात्व गुणस्थानका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य उत्कृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो बार अयासठ सागर कहा है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्धक जघन्य उत्कृष्ट अनुभागवन्धक अन्तर कालका अनुभागवन्ध चपकश्रेणिमें होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धक अन्तर कालका विध किया है। तथा ये अधुववन्धनी प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुतकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य

रै. श्रा॰ प्रती उ॰ सागरोवमसद् १ इति पाठः। २ श्रा॰ प्रती श्रंतरं। ज॰ श्रंतो॰ इति पाठः।
३. ता॰ प्रती उन्नो॰ ड॰ ख॰ उ॰ श्रद्धपोमा॰ इति पाठः।

अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त कहा है। मात्र तार्थक्कर प्रकृतिका यह श्रन्तर लाते समय तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवको उपशमश्रेणि पर आरोहण कराके और वहाँ क्रमसे एक समय काल तक और अन्तर्मु हुत काल तक अवन्धक रख कर यथाविधि पुनः बन्ध कराके यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। जो जीव संयमासंयम आदिका धारी होता है उसके श्रप्रत्याख्यानावरण चारका श्रौर जो संयमका धारी होता है उसके प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता श्रीर इन संयम।संयम व संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। इसके बाद जीव नियमसे असंयमी होता है, श्रतः यहाँ इन श्राठ कषायोंकं श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुञ्ज कम एक पूर्वकोटि कहा है। नपुंसकवेद, हुण्डसंस्थान श्रीर श्रमम्प्राप्तास्पाटिका संहननका द्वितीयादि गुणस्थानोंमें श्रीर शेषका तृतीयादि गुणस्थानोंमें बन्ध नहीं होता। साथ ही भोगभूमिमें भी पर्यात त्रवस्यामें इनका बन्ध नहीं होता इसलिए यदि कोई जीव सम्यक्तव श्रीर सम्यग्मिथ्यात्वके साथ कुछ कम दो बार छ्यासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके पूर्व उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हो जाय तो कुछ कम तीन पत्य श्रधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कालका अन्तर देकर इसका बन्ध होगा। यही कारण है कि यहां इन प्रकृतियोंके श्रनुत्वृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय त्रीर उत्कृष्ट त्रान्तर कुछ कम तीन पत्य त्रधिक कुछ कम दो छयासठ सागर कहा है। एकेन्द्रिय पर्योयमें परिश्रमण करते हुए नरकायु ऋौर नरकगतिद्विकका तो बन्ध होता ही नहीं। मनुष्यायका बन्ध सम्भव है पर तिर्यञ्च पर्यायमें रहनेका उत्कृष्ट काल अनन्त्रमाण होनेसे जो जीव इतने काल तक तिर्यञ्ज है उसके मनुष्यायुका भी बन्ध नहीं होगा, श्रतः इन चारों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रमुभागबन्धके समान इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। तिर्यञ्चगतिका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्तवप्रमाण है, अतः यहाँ इसके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय और उक्तर आसतर सी सागर प्रथक्त-प्रमाण कहा है। देवायका उत्हर अनुसागयन्य तत्प्रायांग्य विश्वद्ध परिणामवाले अप्रमत्तसंयत जीवके होता है स्त्रीर श्राप्रमत्तसंयत गुणस्थानका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवतन प्रमाण है, श्रतः यहाँ इसके उन्कृष्ट श्रनुमागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम अधपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। तथा एकेन्द्रिय आदि चतुरिन्द्रिय तकके जीवके देवायुका बन्ध होता ही नहीं, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्चन्तर श्चनन्त काल कहा है। जो दोबार छ्यासठ सागर काल तक सम्यक्त्व श्रीर सम्यग्मिथ्यात्व के साथ रहकर अन्तिम प्रैवेयकमें इकतीस सागर कालनक मिण्यात्वके साथ रहता है उसके तिर्यक्क-गतिद्विकका इतने काल तक बन्ध नहीं हाता, अतः इनके अनुत्ऋष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और रुख्छ अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्द्दष्टि देव नारकीके होता है। यह अवस्था पुनः अधिकसे अधिक कुछ कम अर्थ-पुद्गल परिवर्तनके बाद उपलब्ध होती है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुदुगल परिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा इनका यदि अधिकसे अधिक काल तक बन्ध ही न हो तो अप्रिकायिक और वायुकायिक जीवोंके नहीं होता श्रीर यह उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यान लोक प्रमाण कहा है। देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट धनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा श्रमन्त काल तक एकेन्द्रियसे लेकर चतुरिन्द्रिय पर्यायमें इनका बन्ध ही नहीं होता, श्रतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघनय अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। चार जाति आदिका बाईस सागर तक छटे नरकमें, फिर बहाँसे सम्यक्तवके साथ निकले हुए जीवके दो बार छ्यासठ सागर कालके भीतर फिर ३१ सागर छायके साथ उत्पन्न हुए नीवें प्रैवयकमें बन्ध ५५६. णिरयेसु पंचणा०-छदंसणा०--बारसक०--भय-दु०-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-ओरालि० ग्रंगो०-पसत्थापसत्थवण्ण४—अगु०४-तस४-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० देसू०। अणु० ज० एग०, उक्क० बेसम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्खगदि-पंचसंटा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थ०-दूभग०-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० अणु० ज० एग०, उक्क० तेत्तीसं०

ही नहीं होता। इस कालका जोड़ एकसौ पचासी सागर है, अतः इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर एकसो पचासी सागर कहा है। श्रोदारिक-शरीर श्रादि तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी मनुष्यगतिके समान है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल मनुष्यगतिके समान कहा है। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य उत्तम भोग-भूमिमें उत्पन्न होता है उसके सम्यक्त्वके प्रारम्भ कालसे उत्तम भोगभूमिमें रहनेके काल तक इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन परुय कहा है। आहारकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमे होता है, अतः इनके इसके अन्तरकालका निषेध किया है। अप्रमत्तसंयतका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हूर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रर्धपुद्गलपरिवर्तन काल है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहूर्त स्त्रोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल कहा है। उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध सातवें नरकके नारकीके होता है और सम्यक्तवका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तनकाल प्रमाण है, अतः इसके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रध्पुद्गल परिवर्तन कालप्रमाण कहा है। तथा जो जीव दो बार छ्यासठ सागर कालतक सम्यक्त्व स्रौर मध्यमें सम्यग्मिथ्यात्वक साथ रहकर मिथ्यात्वके साथ अन्तिम मैवेयकमे उत्पन्न होता है उसके इतने कालतक इसका बन्ध ही नहीं होता, स्रतः इसके स्रतुत्कृष्ट स्रतुभागवन्धका जयन्य स्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एकसो त्रेसठ सागर कहा है। उच्चगात्रका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध त्तपकश्रेणीमें होता है अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा अग्निकायिक त्र्योर वायुकायिक जीवोंके इसका वस्ध ही नहीं होता त्र्योर इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है, श्रतः इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रमंख्यात लोकप्रमाण कहा है। यहाँ सर्वत्र श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय एक समयके अन्तरसे दो बार उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके ले आना चाहिए। मात्र जहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है वहाँ उपशमश्रे शिमें एक समयतक उन प्रकृत तियोंका बन्ध न कराकर ले श्राना चाहिए। मात्र एसे जीवको उपशमश्रेणिमें एक समयतक उन प्रकृतियोंका अवन्धक रखकर और दूसरे समयमें मरण कराकर देवोंमें उत्पन्न कराकर उन प्रकृतियोंक। बन्ध कराना चाहिए।

पपदः नारिकयों में पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, पश्चे - नित्रयजाति, स्रोदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, स्रोदारिक स्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, स्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, स्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण स्रोर पाँच स्रन्तरायके उत्कृष्ट स्रतु-भागबन्धका जघन्य स्रन्तर एक समय है स्रोर उत्कृष्ट स्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। स्रमुत्कृष्ट स्रनुभागबन्धका जघन्य स्रन्तर एक समय है स्रोर उत्कृष्ट स्रन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, स्रनन्तानुबन्धी चार, क्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यक्रगित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, स्रश्शस्त विद्दायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, स्रनादेय स्रोर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्रोर

देसू० | दोआउ० उक्क० अणु० ज०एग०, उ० ह्रम्मासं देसू० | मणुसग०--मणुसाणु०उच्चा० उक्क० अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं देसू० | उज्जो० उक्क० ज० भंतो०,
अणु० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० देसू० | सादासाद०-पंचणो०-समचदु०-वज्जरि०पसत्थ०--थिराथिर-सुभासुभ--सुभग--सुस्सर--आदेज्ज-जस०--अजस० उ० ज० एग०,
उक्क० तेतीसं० देसू० | अणु० ज० एग०, उक्क० श्रंतो० | तित्थ० उ० ज० एग०,
उ० तिण्णिसाग० सादि० | अणु० ज० एग०, उ० वेसम० | एवं सत्तमाए पुढवीए |
इसु उवरिमासु एसेव भंगो | णवरि मणुस०३ सादभंगो | उज्जो० णवुंसगभंगो | सेसाणं
अपप्पणो दिदी काद्वा |

अनुष्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयुत्रोंके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उचगोत्रके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। उद्यातके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है, तथा अनुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पाँच नोकपाय, समचतुरस्त्रसंस्थान, वश्रर्पभनाराचसंहनन, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, अस्थिर, ग्रुम, अशुम, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकार्ति और श्रायशःकीर्तिके उत्कृष्टं अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। तीर्थङ्करप्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और अन्तर साधिक तीन सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वीमें जानना चाहिए। प्रारम्भकी छह पृथिवियोंमे यही भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँ मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग सातावेदनीयके समान है ऋौर उद्योतका भङ्ग नपुंसकवदक समान है। तथा शेप प्रकृतियोंकी ऋपनी अपनी स्थिति करनी चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी मिण्यादृष्टि नारकी और प्रशस्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्थका स्वामी सम्यग्दृष्टि नारकी है। ये एक समय के अन्तरसे या प्रारम्भमं और अन्तमं यदि इन प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागवन्थ करे और मध्यमें एक समय तक या कुछ कम तेतीस सागर काल तक अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थ करता रहे तो इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कान दो समय होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कान दो समय होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। दूसरे दण्डकमें कही गई स्त्यानगृद्धि तीन आदिका मिण्यादृष्टिके बन्ध होता है और सम्यग्दृष्टिके नहीं इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्थ कराके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थक कराके अति सागर होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्थ कराके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्य अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्थका उत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत

४४७. तिरिक्तेसु पंचणा०-छदंसणा०-अद्दक०--भय-दु०-अप्पसत्य०४--उप०-पंचंत० उक्क० ओद्यं। अणु० ज० एग०, उ० बेसम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणं-ताणुबं०४-इत्थि० उ० ओद्यं। अणु० ज० एग०, उक्क० तिण्णिपत्ति० देसू०। सादा०-

जघन्य अन्तर पूर्ववत् एक समयके अन्तरसे बन्ध कराके ले आना चाहिए । दोनों आयुओंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यद्विक श्रीर उच्चगोत्रका सम्यग्दृष्टि नारकीके उत्कृष्ट या श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करावे । फिर कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिध्यात्वमें रखकर पुनः अन्तमें सम्यग्दृष्टि बनाकर वैसा ही बन्ध करावे तो इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर आनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। यह दानों प्रकारका जघन्य अन्तर एक समय एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट बन्ध कराके ले आवे। उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सन्यक्तवके श्रभिमुख नारकीके होता है। अतः यह अवस्था कमसे कम अन्तर्मु हूर्तका अन्तर देकर श्रीर श्रधिकसे श्रधिक कुछ कम तेतीस सागरका श्रन्तर देकर प्राप्त होती है, श्रातः उद्योतके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्सु हूर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा उद्योत अध्ववविधनी प्रकृति होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और कोई मिध्यादृष्टि नारकी प्रारम्भ और श्रन्तमें इसका बन्ध करता है और बीचमे कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यग्द्दिट होकर उसका बन्ध नहीं करता. श्रतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। सातावेदनीय आदिमेसे किन्हींका मिथ्याद्यप्टि श्रीर किन्हींका सम्यग्द्यप्ट उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध करता है। यह कमसे कम एक समयके अन्तरसे श्रीर श्रधिकसे श्रधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे करता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा ये सब सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जचन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुन कहा है। तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्ध तीसरे नरक तक ही होता है। उसमें भी साधिक तीन सागरकी आयुवाले नारकींसे अधिक स्थितवालेके नहीं होता. खतः इसके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर कहा है, क्योंकि यहाँ एक समयके अन्तरसे या साधिक तीन सागरके अन्तरसे उत्कृष्ट अनु-भागबन्ध सम्भव है। तथा इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। सातवीं पृथिवीमें यह श्रोघ नारकप्ररूपणा श्रविकल वन जाती है, इसलिए उसके कथनको सामान्य नारकीके समान कहा है। मात्र यहाँ से चौथी पृथिवी तक तीर्थङ्कर प्रकृतिकी श्रपेक्षा कथन नहीं करना चाहिए। शेप छह पृथिवियों में भी अपनी अपनी स्थितिके अनुसार यह श्चन्तर कालप्ररूपणा वन जाती है। इतनी विशेषता है कि इन प्रथिवियोमें मनुष्यगतित्रिक सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, अतः इनका अन्तर सातावेदनीयके समान कहना चाहिए। तथा इन प्रथि-वियोंमें उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मिथ्याद्दष्टि साकार-जागृत तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणाम-वालेके होता है, अतः इसका अन्तर काल नपुंसकवेदके समान बन जानेसे वह उसके समान कहाहै।

५५७. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्राठ कवाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यान-गृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओषके पंचिदि ॰ समचढु ० -पर० उस्सा० -पसत्थ० -तस०४ - थिरादिछ० उ० ज० एग०, उक्क० अद्ध्योग्गल० । अणु० ओघं । असादा० -- पंचणोक० -- अथिर -- असुभ -- अजस० उक्क० अणु० ओघं । अपचक्काणा०४ -- णवुंस० -- तिरिक्ख० -- च्युजा० -- ओरालि० - पंचसंग० -- ओरालि० - यांचरादि०४ -- यांचरालि० -- यांचरादि०४ -- दूभग - दुस्सर -- अणादे० -- णिचा० उ० ओघं । अणु० ज० एग०, उ० पुक्कोडी देसू० । तिण्णिआयु० उ० अणु० ज० एग०, उक्क० पुक्कोडितिभागं देसू० । तिरिक्खायु० उक्क० ओघं । अणु० ज० एग०, उक्क० पुक्कोडी सादि० । णिरय० -- णिरयाणु० उ० अणु० ओघं । पणुस० -- मणुसाणु० उ० ज० एग०, उ० अणंतका० । अणु० ओघं । देवगदि०४ उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० ओघं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० ओघं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० जांचं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० जांचं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० जांचं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० जांचं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० जांचं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० एग०, उ० अद्ध्योग्गल० । अणु० जांचं । तेजा० -क० - पसत्थ०४ -- अगु० - णिमि० उ० ज० ।

समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। सातावेदनीय, पद्धे न्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर त्रादि छहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, अस्थिर, अशुभ और अयशः कीर्तिके उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रप्रत्याख्यानावरण चार, नपुसकवेद. तिर्यक्रगति, चार जाति, त्रौदारिकशरीर, पाँच संस्थान, त्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी, त्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर. श्रानादेय श्रीर नीचगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रान्तर श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तीन आयके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। तिर्यक्रायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। नरकर्गात स्त्रौर नरकगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्त्रौर अनुत्कृष्ट स्त्रनुभागबन्धका स्रान्तर श्रोघके समान है। मनुष्यगति श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर अधिके समान है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरि-वर्तन है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है।

१. ता॰ प्रती उच्चा॰ ग्रद्धपोग्ग॰ इति पाठः। २. ता॰ प्रती **ड॰ त॰ प्॰ ड॰, भा॰ प्रती ड॰** ज॰ ड॰ इति पाठः।

विशेषार्थ—तिर्यक्कोंमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल क्योघके समान बन जाता है, इसलिए वह श्रोघके समान कहा है। तथा इनके चकुष्ट अनुभागबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्दृष्ट अन्तर दो समय कहा है। दूसरे दण्डकमें कहीं कई प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है यह स्पष्ट ही है। इनका अनुकृष्ट अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे होता है इसलिए यह अन्तर एक समय कहा है। तथा तिर्यक्रोंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है श्रीर इतने काल तक स्त्यानगृद्धि आदिका बन्ध नहीं होता. अतः इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। संयतासंयत सर्वविश्वद्ध पञ्चोन्द्रिय तिर्यम्ब पञ्चोन्द्रयजाति श्रादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करता है। यह एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और कुछ कम अर्धपदगल परिवर्तनके अन्तरसे भी सम्भव है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त होनेसे वह स्रोधके समान कहा है। स्रसातावेदनीय स्रादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य स्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल तथा अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त श्रोधके समान यहाँ भी बन जाता है, श्रतः वह श्रोधके समान कहा है। अप्रत्याख्यानावरण चार आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका श्रोघ के समान जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है यह स्पष्ट ही है। तथा इनका अनुत्कृष्ट श्रानुभागवन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है और कर्मभूमिज सन्यन्दृष्टि तिर्यञ्जके इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तिर्यक्रोमें तीन आयका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध त्रिभागके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें सम्भव है तथा कमसे कम एक समयके श्रन्तरसे भी हो सकता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कहा है। तिर्यञ्जायके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जधन्य अभीर उत्कृष्ट जो अन्तर अधिसे घटित करके वतला आये हैं वह यहाँ भी बन जाता है अतः वह श्रोधके समान कहा है। तथा इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागका कमसे कम एक समयके अन्तर बन्ध सम्भव है और पिछले भवमें पूर्वकोटिके त्रिभागमें एक पूर्वकोटि प्रमाण तिर्यक्कायका बन्ध करके वर्तमान पर्यायमें अन्तम् हर्त रोष रहने पर तिर्यक्कायका बन्ध करे तो साधिक एक पूर्वकोटिके अन्तरसे भी तिर्यञ्चायुका बन्ध सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि कहा है। नरकगति स्रोर नरकगत्यानुपूर्वीका स्रोध से जो दोनों प्रकारका अन्तर बतलाया है वह तिर्यक्री की मुख्यतासे ही बतलाया है, अतः यह श्रोघकं समान कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है और अधिक से अधिक अनन्त कालके अन्तरसे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्तकाल कहा है। इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका अन्तरकाल ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे होता है और जो अर्धपुदुगलपरिवर्तन कालके प्रारम्भ और अन्तमें संयतासंयत हो इनका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध करता है उसके अधिकसे अधिक इतने कालके अन्तरसे इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है। इसीसे इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थपदगलपरिवर्तन प्रमास कहा है। इसी प्रकार उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य प्रप्रतः पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-छदंसणा-अहक०-भय-हु०-तेजा०-क०-पसत्यापसत्थ०४-अगु०उप०-णिमि०-पंचंत० उ० जह० एग०, उ० पुव्वकोहिपुधत्तं। अणु० ज० एग०, उक्क० बेसम०। सादासाद०--पंचणोक०-देवगदि०४-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०--तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर--आदे०-जस०-अजस०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो। अणु० ओयं। थीणगिद्धि०३-पिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० णाणा०भंगो। अणु० तिरिक्खोघं। अपचक्खाणा०४-णवुंस०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०--पंचसंठा०-ओरालि०भ्रंगो०-छस्संघ०-तिण्णि-आणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०--थावरादि०४-दूभग-दुस्सर--अणादे०-णीचा० उ० णाणा०भंगो। अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोही देसू०। चदुआयु० तिरिक्खोघं। णविर तिरिक्खायुग० उक्क० पुव्वकोहिपुधत्तं।

श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर घटित कर लेना चाहिए। तथा इन पाँचों प्रकृतियों श्रे श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका श्रन्तर काल श्रोघके समान है यह स्पष्ट ही है। तै जसशरीर श्रादि का उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्ध संयतासंयतके होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रधंपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय कहा है।

५५८. पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्राठ कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामंगाशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, देवगतिचतुष्क, पञ्चे न्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेये, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति और उचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग ज्ञानावरण के उत्कृष्टके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भन्न श्रोपके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार श्रार बीवेदके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। तथा श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका भङ्ग सामान्य तिर्यक्चोंके समान है। श्रप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, तीन गति, चार जाति, श्रीदारिक-शरीर, पाँच संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्यात, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका भङ्ग ज्ञानावरणकं समान है। तथा श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्क्रुष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। चार आयुका भङ्ग सामान्य तिर्यक्रोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्रायुक्षे उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है।

विशेषार्थ — त्रवतक जो अन्तरकालका स्पष्टीकरण किया है उससे यहाँसे लेकर आगेके अन्तरकालके समक्रनमें बहुत कुछ सहायता मिलती है अतः सर्वत्र जो विशेषता होगी उसका ही निर्देश करेंगे। पक्रे न्द्रियातर्यक्रित्रककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिष्टथक्त अधिक तीन पस्य प्रमाण है। अतः किसी उत्त तिर्यक्रिके अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और भोगभूमिमें उत्पन्न होनेके

४४६. पंचिदि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० श्रंतो० । अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । सेसाणं उ० अणु० जै० एग०, उ० श्रंतो० । एवं सव्वअपज्जताणं तसाणं थावराणं चै सुहुमपज्जताणं ।

५६०. मणुस०३ पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० पुच्चकोडिपुध०। अणु० ओघं। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-

पूर्व प्रथम दण्हकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेपर उसका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रथक्त प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। भोगभूमिमें इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध सम्भव न होनेसे उसकी स्थितिका यहाँ प्रहण नहीं किया। इसी प्रकार सातावेदनीयदण्डक, स्त्यानगृद्धिदण्डक और अप्रत्याख्यानावरण चार दण्डकके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर घटित कर लेना चाहिए। अप्रत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके और इस दण्डकमें कही गई शेष प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि कहा है। यहाँ पर्यायके प्रारम्भमें और अन्तम अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके यह अन्तर लाना चाहिए। सब आयुओंके अनुभागवन्धका अन्तर काल सामान्य तिर्यक्रोंके समान बन जाता है। मात्र तिर्यक्रायुमें विशेषता है। भोगभूमिको छोड़कर तिर्यक्रोंकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। यह सम्भव है कि कोई तिर्यक्र इसके प्रारम्भ और अन्तमें तिर्यक्रायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है।

५५६. पद्धे न्द्रिय तिर्यद्ध अपर्याप्तकों में पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकरारीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। इसी प्रकार त्रस स्रोर स्थावर सब अपर्याप्त और सूदम पर्याप्तकों के जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई सब ध्रुवबिन्धनी प्रकृतियाँ हैं, श्रतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त तथा श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय कहा है। तथा शेष सब श्रध्नुवबिन्धनी प्रकृतियाँ है, श्रतः उनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तम् हूर्त बन जानसे वह उक्त प्रमाण कहा है। स्थावर श्रीर त्रस सब श्रपर्याप्त तथा सूदम पर्याप्तकोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल प्रश्लेन्द्रिय तिर्थक्ष श्रपर्याप्तकोंके समान है श्रीर स्वामित्वकी श्रपेक्षा भी कोई श्रन्तर नहीं है, श्रतः उनका कथन प्रश्लेन्द्रिय तिर्थक्ष श्रपर्याप्तकोंके समान है यह कहा है।

५६०. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है भौर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर प्

<sup>1.</sup> भा• प्रतौ ड॰ ज• इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ तसाख च इति पाठः ।

अणंताणुबं०४-इत्थि० पंचिदियतिरिक्खभंगो । सादा०-देका०-पंचिदि०-वेउव्वि०-सम-चदु०-वेउव्वि० ग्रंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-[उच्चा०] उ० णत्थि ग्रंतरं । अणु० ओघं । असादा०-पंचणोक्क०-अधिर-असुभ-अजस० उ० णाणा०भंगो । अणु० सादभंगा । अहक०-णवंस-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंच-संठा०-ओरालि० ग्रंगो०- इस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाउज्जो०-अप्पस्त्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० अणु० जोणिणिभंगो । तिण्णिआयु० उ० अणु० ज० एगे०, उ० पुव्वकोडितभागं देमूणं । मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० पुव्वकोडि-पुप्त० । अणु० ज० एग०, उ० पुव्वकोडी सादि० । आहारदुग० उ० णत्थि ग्रंतरं । अणु० ज० श्रंतो०, उ० पुव्वकोडिपुप्तं । तेजा०-क०-पसत्थव०४ -अगुँ०-णिमि०-तित्थ० उ० णत्थि ग्रंतरं । अणु० ज० उक० ग्रंतो०।

श्रोघके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार श्रीर स्नीवेदका भक्क पञ्चे-न्द्रिय तिर्यक्कोंके समान है। सातावेदनीय, देवगति, पक्कोन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, समचत्रक-संस्थान, वैक्रियिक ऋाङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका अन्तरकाल श्रोधके समान है। असातावेदनीय, पाँच नोकपाय, अस्थिर, श्रामुभ श्रीर श्रयशाःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। आठ कपाय, नपुंसकवेद, तीन गति, चार चाति, औदारिक-शरीर, पाँच संस्थान, ऋौदारिक ऋक्षिपाङ्ग, छह सहनन, तीन श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विद्वायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग पञ्चोन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिनीके समान है। तीन आयुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकाटिके कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि-पृथक्तवप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। आहारकदिकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम् हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण श्रीर तीर्थद्वर प्रश्नुतिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर नहीं है। अनुरकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है।

विशेषार्थ—यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका अन्तरकाल जिस प्रकार पद्म निद्रय तिर्यक्रके घटित करके बतला आयं हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। मनुष्योंमें उपशमश्रीणिकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुगगबन्धका अन्तर ओघके समान बन जानेसे वह वैसा कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदिक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका अन्तर पद्में निद्रय तिर्यक्रोंके समान है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका अन्तर पद्में क्षपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। पद्में निद्रय तिर्यक्रके आठ कषाय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जो अन्तर कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, इसलिए यह पद्में निद्रय तिर्यक्रके समान कहा है। तीन आयु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुतकृष्ट

<sup>ी</sup> আ॰ प्रती उ॰ ज॰ एग॰ इति पाठः । २. ता॰ आ॰ प्रत्योः पसत्यवि॰४ अगु॰ इति पाठः ।

४६१. देवेसु पंचणा०--छदंसणा०--बारसक०--भय--दु०--अप्पसत्थ०४--छपै०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अद्वारस० सादि० । अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । श्रीणगिद्धि०३--मिच्छ०-अणंताणुवं०४--इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० देसू० । सादा०-मणुस०--पंचिदि०-समचदु०--ओरालि० अंगो०--वज्जरि०--मणुसाणु०-पसत्थ०-तस०-थिरादिखं०-उच्चा० उ० ज० एग०, उक्क० तेतीसं० देसू० । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । असादा०-पंचणोक०-अथिर-असुभ-अजस० उ० णाणा०भंगो । अणु० सादभंगो । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उ० अणु० ज० एग०, उ० अद्वारस० सादि० । एइंदि०-आदाव-थावर० उ० अणु० ज० एग०,

अनुभागबन्धका अन्तर भी उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र तिर्यंक्चोंके तीन आयुओं में तिर्यंक्चायु सम्मिलित न थी सो यहाँ तीन आयुओं से मनुष्यायु अलग करनी चाहिए। आहारकद्विक और तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रीएमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रीएमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा आहारकद्विकका बन्ध न होकर पुनः बन्ध कमसे कम अन्तमु हूर्तके बाद श्रीर अधिकसे अधिक पूर्वकोटिपृथक्तव कालके बाद ही सम्भव है, क्योंकि सातवें सुठमें आनेपर पुनः सातवें गुएएस्थानकी प्राप्ति अन्तमु हूर्तके बाद होती है तथा पूर्वकोटिपृथक्तव कालके प्रारम्भ और अन्तमें सातवें गुएएस्थानकी प्राप्ति हाकर इनका बन्ध हो और मध्यमें न हो यह भी सम्भव है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाए कहा है। तथा तैजसशरीर आदिकी उपशम श्रीएमें बन्धव्युच्छिति होकर पुनः उतरनेपर यदि इनका बन्ध हो तो अधिकसे अधिक अन्त- मु हूर्तकालका अन्तर पड़ता है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर धन्तमु हुर्तकालका अन्तर पड़ता है, अतः यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर धन्तमु हुर्तक कहा है।

प्रदेश. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, भय, जुगुप्सा, श्रप्नशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्सृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्सृष्ट श्रन्तर साधिक श्राठाह सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्सृष्ट श्रन्तर साधिक श्राठाह सागर है। श्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धी चार, स्नीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रोर नीचगोश्रके उत्सृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग झानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्सृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। सातावेदनीय, मनुष्यगति, पश्चोन्द्रय जाति, समचतुरका संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ष्मपेमनाराच संहनन, मनुष्यगति, पश्चोन्द्रय ज्ञाति, समचतुरका संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ष्मपेमनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस, स्थिर श्रादि छह श्रोर उच्चगोत्रके उत्सृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है भौर उत्सृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है भौर उत्सृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रम्तर श्रानुकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रम्तर सानावेदनीयके समान है। दो श्रायुश्रोका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्यञ्चगिति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्योतके उत्सृष्ट भौर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है शौर उत्सृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। एकेन्द्रियजाति, श्रातप भौर स्थावर एक समय है शौर उत्सृष्ट श्रम्तर साधिक श्रठारह सागर है। एकेन्द्रियजाति, श्रातप भौर स्थावर

१. आ॰ प्रती अप्पस्तथ॰ उप॰ इति पाठः । २. सा॰ आ॰ प्रत्योः तस॰४ श्रिरादिख्॰ इति पाठः ।

उक्कः बेसागः सादिः । ओरास्तिः-तेजाः -कः-पसत्थः ४-अगुः ३-बाद्स-पज्जनः पत्ते ०-णिमिः -तित्थः उ० ज० एगः , उ० तेत्तीसं० देस् ०। अणुः ज० एगः , उ० बेसमः । एवं सञ्बदेवाणं अप्पप्पणो श्रांतरं णेदञ्वं याव सञ्बद्घ त्ति ।

४६२. एइंदिएसु धुविगाणं उ० ज० एग०, उ० असंखेजा लोगा। बादर-भ्रंगुल० असंखे०। पज्जत्ते संखेजाणि वाससहस्साणि। सुहुमे असंखेजा लोगा।

के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक हो सागर है। श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धितकके सब देवाँके अपना अपना अन्तर ले आना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें पाँच झानावरणादि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका स्रोध उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सहस्रार करूप तक होता है आगे नहीं, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। स्त्यानगृद्धि आदि दसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके विषयमें यही बात है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर झानावरणाके समान कहा है। तथा इनका बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता. श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एकतीस सागर वहा है। यहाँ नौवें प्रैवेयकके प्रारम्भमें और अन्तमें इनका बन्ध करा के श्रीर मध्यमें उस जीवको सम्यग्दष्टि रखकर यह श्रान्तर काल ले श्राना चाहिए । देवों में सातावेदनीय त्रादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यग्दृष्टि सर्वविद्युद्ध देवके होता है। सर्वार्थीसिद्धिमें भी यह सम्भव है। श्रतः सर्वार्थसिद्धिमें प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें इनका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध करानेसे यह कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। तथा ये सब सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर श्रान्तमु हूर्त कहा है। श्रासातावेदनीय श्रादिका उत्कृष्ट श्रानुभागवन्य सहस्रार करूप तक ही होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान कहा है। तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान बन जानेसे वह उसके समान कहा है। दो आयुत्रोंका भक्त नारिकयोंके समान है यह स्पष्ट ही है। तिर्यक्रगतित्रिक का बन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। मात्र उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह अन्तर प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रारम्भ और अन्तमें अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके और मध्यमें अन्तरकाल तक सम्यग्दृष्टि रखकर यह अन्तर ले आना चाहिए। इसी प्रकार एकेन्द्रियजाति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए। मात्र इनका बन्ध ऐशान करुप तक होता है, इसलिए यह साधिक दो सागर कहना चाहिए । श्रोदारिकशरीर श्रादिके एत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सातावेदनीय स्नादि की तरह घटित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार सब देवोंके अपनी अपनी स्थिति आदिको जानकर अन्तर काल प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वह अलगसे नहीं कहा।

५६२. एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। बादरोंमें अङ्गुलके असंख्यात वें माग प्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमें संख्यात हजार वर्ष है और सूद्दमोंमें असंख्यात लोक प्रमाण है। अणु० ज० एग०, उ० वेसम० | तिरिक्खायु० उक्क ओषं | अणु० ज० एग०, उ० बाबीसं वाससहस्साणि सादि० | सुहुमाणं श्रंतो० | मणुसायु० उ० अणु० ज० एग०, उक्क० सत्तवाससहस्साणि सादि० | सुहुमाणं श्रंतो० | मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० अणु० ज० एगं० उ० असंखेजा लोगा | बादरे० श्रंगुल० असं० | अणु० ज० एग०, उक्क० कम्मिट्टदी० | पज्जते उक्क० अणु० ज० एग०, उक्क० संखेजाणं वाससहस्साणि | सुहुमे असंखेजा लोगा | उज्जो० उ० ज० एग०, उ० अणंतका० | बादरे श्रंगुल० असं० | पज्जते संखेजाणि वाससहस्सा० | सुहुमे असंखेजा लोगा | सेसाणं उ० णाणा०भंगो | अणु० ज० एग०, उ० श्रंतो० |

तथा इन सबमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। तिर्यक्कायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मात्र सूदमोंमें यह उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है। मात्र सूदमोंमें यह उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। बादरोंमें अङ्गुलके असंख्यात वें भाग प्रमाण है। तथा बादरोंमें अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानवर्णके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानवर्णके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर अन्तर्म क्रन्तर है।

विशेषार्थ — एकेन्द्रियों में बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुमागबन्ध करते हैं और एकेन्द्रियों में वादर एकेन्द्रियों का उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुमागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। बादर एकेन्द्रियों की उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यात वें भागप्रमाण है। बादर पर्याप्तकों की संख्यात हजार वर्ष है और सूद्मों की असंख्यात लोकप्रमाण है। अतः यहाँ यह अन्तर कुछ कम अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है। मात्र यहाँ अपनी अपनी कायस्थिति प्रारम्भ में और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके उत्कृष्ट अन्तरकाल लाना चाहिए। यहाँ यह शंका होती है कि जिस प्रकार इन बादर एकेन्द्रिय आदिमें यह अन्तर काल प्राप्त किया गया है उसी प्रकार एकेन्द्रियों में यह अन्तरकाल अनन्तकाल क्यों नहीं कहा, क्यों कि बादर एकेन्द्रिय आदिके समान एकेन्द्रियों की कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल लानेमें कोई बाधा नहीं आती। प्रश्न ठीक है पर अनुभागबन्धके योग्य परिणाम असंख्यात लोकसे अधिक नहीं हैं, अतः इनमें उत्कृष्ट अन्तर बहुत ही अधिक हो तो वह असंख्यात

ता॰ प्रतौ -सहस्साखि । सादादि॰ सुहुमाखं, म्रा॰ प्रतौ -सहस्साखि । सादा॰ सुहुमाखं इति
 पाढः । २. मा॰ प्रतौ भ्रखु॰ एग॰ इति पाठः । ३. ता॰ प्रतौ उ० संखेजाखि, म्रा॰ प्रतौ उक्क॰ म्रसंखे-जाखि इति पाठः ।

४६३. विगलिंदि०-विगलिंदियपज्जत्ते धुविगाणं उ० ज० एग०, उ० संखे-ज्जाणि वाससहस्साणि । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । तिरिक्खायु० उ० णाणी-भंगो । ऋणु० ज० एग०, उ० पगादिश्चंतरं । मणुसायु० उ० अणु० ज० ए०, उ०

लोकप्रमाण हाता है। यही कारण है कि एकंन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लांकप्रमाण कहा है। इन सबके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रमु-त्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्जायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल आंघके समान कहा है यह स्पष्ट ही है। इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष कहनेका कारण यह है कि बाईस हजार वर्षकी आयुवाले किसी पृथिवीकायिकने प्रथम त्रिभागमें तिर्येखायुका अनुस्कृष्ट बन्ध किया। उसके बाद वह बाईस हजार वर्षकी श्रायुवाला पुनः पृथिवीकायिक हुन्ना श्रीर जब जीवनमें अन्तम् हर्त काल शेष रहा तब तिर्यञ्जायका अनुतकृष्ट बन्ध किया तो इस प्रकार तिर्यञ्जायके श्चनत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्चन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष श्रा जाता है। किन्तु मन्ष्यायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनत्कृष्ट श्रनभागबन्धका श्रन्तर एक ही भवमें लाना होगा, श्रतः बाईस हजार वर्षके त्रिभागको ध्यानमें रत्वकर वह दोनों प्रकारका उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष कहा है। मात्र सदमोंकी दो भवकी आयु मिलाकर और एक भवकी आयु अन्तुम हुर्त ही होती है, अतः इतमें तिर्यक्कायु श्रीर मनुष्यायुकं उत्कृष्ट व श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है। मनुष्यगतित्रिकके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर यह दोनों ही श्रसंख्यात लोक-प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि इनका ऋग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें बन्ध नहीं रोता श्रीर इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है। मात्र इनके उत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर ध्र ववन्धवाली प्रकृतियोंके समान भी लाया जा सकता है। बादरोंकी कायस्थिति श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे इनमें इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर तो उक्त प्रमाण घटित हो जाता है पर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण ही प्राप्त होता है. क्योंकि बादर एकेन्द्रियोंमें अग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंकी कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण होनेसे इतने अन्तरके बाद इनका नियमसे अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध तो होने ही लगता है। इनके पर्याप्तकोमें इसी प्रकार उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर काल संख्यात हजारवर्ष ले श्राना चाहिए। श्रर्थात् संख्यात हजार वर्षप्रमाण कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर अन्तमें उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध कराके इसका उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए और बीचमे संख्यात हजार वर्षतक श्राग्तिकायिक त्र्यार वायकायिक जीवोंमें परिभ्रमण कराके इनके त्रानुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट त्र्यन्तर संख्यात हजार वर्ष ले आना चाहिए । सूच्मोंमें भी इसी प्रकार इनके *चत्कु*ष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण ले आना चाहिए। उद्योत अध्ववनिधनी प्रकृति होनेसे इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकेन्द्रियोमं अनन्तकाल बन जानेसे यह उक्तप्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

५६३. विकलेन्द्रिय श्रीर विकलेन्द्रिय पर्यात्र जीवोंमं घु वयन्थवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनु-भागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सख्यात हजार वर्ष है। श्रनुत्कृष्ट श्रनु-भागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। तिर्यक्षायुके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट

भा मती भंतो । विगित्तिदियपज्यते इति पाठः । २. भा मती तिरिक्खायु • गागा इति पाठः ।

पगदिश्चंतरं । सेसाणं० ड० णाणार्वभंगो । अणु० ज० एग०, ड० श्रंतो० ।

५६४, पंचिदि०-तस०२ पंचणा०-छदंसणा०-असाद०-चदुसंज०-सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उ० ज० एग०, उक० कायिहिदी०।
अणु० ज० एग०, उ० ऋंतो०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि० उ०
णाणा०भंगो। अणु० ओघं।सादा०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३पसत्थिव०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थ० उक० णित्थ ऋंतरं। अणु० ओघं।
अहक० उ० णाणा०भंगो। अणु० ओघं। णवुंसग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० णाणा०भंगो। अणु० ओघं। तिण्णिआयु० उ०
णाणा०भंगो। अणु० ज० एग०, उ० सागरोवमसदपुध०। मणुसायु० उ० अणु०
ज० एग०, उ० णाणा०भंगो। पज्जत्ते चदुआयु० उ० अणु० ज० एग०, उ० सागरां-

अनुभागबन्धका जधन्य ऋन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके ऋन्तर के समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त है।

विशेषार्थ—विकलेन्द्रियोंकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें मनुष्यायुके सिवा शेप सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मात्र कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके यह अन्तर ले आना चाहिए। तथा तिर्यक्षायुके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अशेर मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिवन्धकं अन्तरकं समान है सो प्रकृतिवन्धमें यहाँ इन प्रकृतियोंके अन्तरको देखकर यह खुलासा कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

५६४. पञ्च न्द्रियद्विक श्रीर त्रसद्विक जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता-वेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय, श्राप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, श्रास्थर, श्राञ्चम, श्रायश:-कीर्ति श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर कायस्थिति प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुगागबन्धका जधन्य श्चन्त एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर श्चन्तर्मु हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन,मिध्यात्व, श्चनन्तानुबन्धी चार श्रीर स्त्रीवेदके उत्कृष्ट श्चनु-भागवन्धका अन्तर ज्ञानावरएके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ओघके समान है। सातावेदनीय, पञ्चे न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रमुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण श्रीर तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। श्राठ कपायोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। तथा श्रनुत्कृष्ट श्रनु-भागबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायो-गति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर स्रोघके समान है। तीन आयुत्रोंके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथकत्वप्रमाण है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है। पर्याप्तकोंमें

श्रा० प्रती भंगी । श्रयु० ज० एग०, उ० पगिवश्रंतरं । सेसाखं इति पाटः ।

वमसदपुषः । णवरि तसपज्जने तिण्णिआयु० उक्क० सागरोवमसदपुषः । मणुसायु० उक्कस्समणुक्कस्सं सगिद्वदी० । णिरय०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदा०-थावरादि०४ उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० एय०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं । तिरिक्ल ०-तिरिक्लाणु०-उज्जो० उ० णाणा०भंगो । अणु० ओघं । मणुस०-मणुसाणु० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । देवगदि०४—उच्चा० उ० णित्थ श्रांतरं । अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि० । ओरालि०-ओरालि० श्रंगो०-वज्जरि० उ० णाणा०-भंगो । अणु० ओघं । आहारदुग० उक्क० णित्थ श्रंतरं । अणु० ज० श्रंतो०, उक्क० कायिददी० ।

चार त्रायुत्रों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि त्रस पर्याप्तकों तीन आयुत्राके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण है। तथा मनुष्यायुका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्राचके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्राचके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्राचके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्राचके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्राचके समान है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर हो। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवगतिचतुष्क और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गापाङ्ग, और वर्ण्यभनाराचस्वन के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावन्धका अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका ज्ञानरकाल नहीं है।

विशेपार्थ—प्रथम दण्डकमे कही गई ज्ञान।वरणादि प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है, क्यों ि अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें यदि इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो नो यही अन्तर उपलब्ध होता है। तथा इनकी एक बार बन्धव्युच्छित्ति होने पर पुनः इनका बन्ध हो तो अन्तमुं हुत काल अवश्य लगता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हुने कहा है। स्त्यानगृद्धि आदि तथा आगे और जितनी प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर ज्ञान।वरणके समान कहा है उसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अथान अपनी अपनी कायस्थितिक प्रारम्भमें अन्तमें उनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध कराके यह अन्तर ले आना चाहिए। तथा स्त्यानगृद्धि आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर आधिके समान है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका आपरे समान है। साताबेदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध च्यक्षेणिमें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धक जनतरका निपंध किया है। तथा इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल आपके समान है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि

१. ता॰ म्रा॰ प्रत्योः उक्क० वेसागरोवमसहस्सा॰ । मणुसायु॰ इति पाटः । २. ता॰ म्रा॰ प्रत्योः श्रगु॰ ज॰ एयट्टिदी तिरिक्ख० इति पाटः ।

४६४. पुढवि०-आउ० धुविगाणं उ० ज० एग >, उक्क० अप्पप्पणो कायद्विदी काद्व्वा । अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । तिरिक्खायु० उ० णाणा०भंगो । अणु०

अधुषयन्धिनी प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट धन्तर अन्तर्मेहर्त सर्वत्र बन जाता है। देशसंयतके अप्रत्याख्यानावरण चारका और संयत के श्राप्रत्याख्यानावरण चार श्रीर प्रत्याख्यानावरण चार इन श्राठोंका बन्ध नहीं होता श्रीर संयमा-संयम व संयम इन दोनोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका अन्तर त्रोघके समान घटित हो जानेसे वह त्रोघके समान कहा है। नपुंसकवेद त्रादिके अनुत्रुष्ट अनुमागबन्धका अन्तर भी श्रोधके समान वन जाता है, क्योंकि वह इन मार्गण। श्रोमें श्रविकलरूपसे घटित होता है, इसलिए वह भी श्रोचके समान कहा है। जीव त्रस श्रीर पश्चे न्द्रिय रहते हुए यदि नारक, तिर्येश्व या देव नहीं होता तो सौ सागर प्रथक्त काल तक नहीं होता। इतन कालके बाद उसे यह पर्याय श्रवश्य ही धारण करना पड़ती है, परन्त मनुष्यपर्यायके विषयमें यह बात नहीं है, इसलिए यहां तीन ऋायुओं के ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका उत्कृष्ट ऋन्तर सौ सागर पृथक्तवप्रमाण कहा है श्रीर मनुष्यायुके श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपने उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है। मात्र यह अन्तर सामान्य त्रस श्रीर सामान्य पञ्च न्द्रियोंमें सम्भव है। इनके जो पर्यात हैं उनमेंसे पञ्च न्द्रिय पर्यातकोंमें तो चारों श्रायुश्रोंके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरपृथक्तवप्रमाण ही है। इसका श्रभिप्राय यह है कि यदि कोई निरन्तर पञ्चे न्द्रिय पर्याप्त बना रहे तो सौ सागर प्रथक्त कालके बाद उसे नारकादि विवक्षित पर्याय अवश्य ही धारण करनी पड़ेगी। पर त्रस पर्याप्तकों में तो तीन आयुत्रों के अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर यही रहेगा। मात्र मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपने उत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरके समान अपनी कायस्थितिप्रमाण होगा। नरकगति श्रादिके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रोयसे जो एकसौ पचासी सागर वतलाया है वह इन मार्गणात्रोमें ही सम्भव है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगति त्रादिके त्रानु-त्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रोघमें इन्हीं मार्गण। श्रोंकी मुख्यतासे कहा है, इसलिए वह श्रोघके समान कहा है। सातर्वे नरकमें मिध्यादृष्टि नारकीके व उसके बाद अन्तम् हुर्त काल तक मनुष्यद्विकका बन्ध नहीं होता. श्राटः इनके श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रान्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। देवगतिचतुष्क और उच्चगोत्रका उत्कृष्ट अनुभागवन्य चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसका श्रन्तर सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। तथा सातवें नरकके मिध्यादृष्टि नारकी के भौर वहाँसे निकलने पर अन्तम् हर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता. अतः इनके अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रीदारिकशरीर श्रादिके श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रोघसे साधिक तीन पत्य बतलाया है वह यहाँ घटित हो जाता है, अतः यह स्रोघके समान कहा है। स्राहारकद्विकका उत्कृष्ट स्रानुभागबन्ध चपकश्रेणिमें होता है, श्रतः इसके श्रन्तरकालका निषंध किया है। तथा इनकी बन्धव्युच्छित्ति होने पर इन मार्ग-णाश्चोंमे पुनः बन्ध कमसे कम श्रन्तर्मुहर्तमें श्रीर श्रधिकसे श्रधिक श्रपनी श्रपनी कायस्थितिका अन्तर देकर सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर्मु हूर्त और उत्कृष्ट श्रपनी श्रपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है।

५६५. प्रथिवीकायिक श्रीर जलकायिक जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रानुः भागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी श्रपनी कायस्थितिप्रमाण् करना चाहिए। श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय हैं। तिर्यक्षायुके उत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रान्तर ज्ञानावरणके समान हैं। श्रानुत्कृष्ट जि॰ एग॰, उ॰ पगिदिश्चंतरं। मणुसायु॰ उ॰ अणु॰ जि॰ एग॰, उ॰ पगिदिश्चंतरं। सेसाणं उ॰ णाणा॰भंगो। अणु॰ जि॰ एयसमयं, उ० श्चंतो॰। एवं तेउ०-वाउ०। णविरि मणुसगिदि॰४ णित्थ। तिरिक्लगिदि०४ धुवभंगो। वणप्पिदिका० एइंदियभंगो। णविरि तिरिक्लायु॰ अणु॰ जि॰ एग॰, उ० दसवस्ससहस्साणि सादि॰। मणुसायु॰ उ० अणु॰ जि॰ एग॰, उ० तिण्णिवाससहस्साणि सादि॰। मणुसगिदितिगं सादभंगो। वाद्रवणप्पिदिपत्ते॰ पुढविभंगो। णियोद॰ वणप्पिदिभंगो। णविरे अप्पप्पणो हिदी भाणिद्वा।

अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काना-वरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर कुर्त है। इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके मनुष्यगितचतुष्ठका बन्ध नहीं होता। तथा तिर्यक्षगितचतुष्ठका भङ्ग प्रव-प्रकृतियोंके समान है। वनस्पितकायिक जीवोमें एकेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यक्षायुके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अनुतर एक समय है और उत्कृष्ट अनुनागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुनागवन्धका कार्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष है। मनुष्यगितिक्रका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है। बावर वनस्पितकायिकप्रयोगकारीक जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी स्थानी स्थित कहनी चाहिए।

विशेषार्थ-कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्य हो और मध्यमें न हो ता ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण श्राता है, श्रातः वह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार श्रान्य जिन प्रशृतियोंक उत्कृष्ट श्रातु-भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है उसे घटिन कर लेना चाहिए। तिर्यक्रायक उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट व श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर इनके प्रकृति बन्धके अन्तरके समान कहा है सा उसका यही अभिप्राय है कि प्रकृतिबन्धके समय इनका जो श्रन्तर बतलाया है वह यहाँ उक्त श्रन्तर ज्ञानना चाहिए। श्राग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके श्रौर सब श्रन्तरकाल इसी प्रकार वन जाता है। मात्र इनके मनुष्यगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होनेसे तिर्यञ्चगतिचतुष्क ध्रवप्रकृतियाँ हो जाती हैं। अर्थात् आयुवन्धकं समय इनकं तिर्यञ्चायुका ही बन्ध होता है स्त्रीर मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी स्त्रीर उच्चगात्रका बन्ध न होकर निरन्तर तिर्यक्क-गति, तिर्यञ्चानुगत्यानुपूर्वी ऋार नीचगात्रका ही वन्य होता है। इमलिए यहाँ इन तीन प्रकृतियोंके अन्तरकालको प्ररूपणा घ्रु ववन्धवाली प्रकृतियोंक समान करनी चाहिए श्रीर मनुष्यायुका अन्तर-काल न कहकर एकमात्र तिर्यञ्जायका अन्तरकाल कहना चाहिए। वनस्पतिकायिक जीवोंकी काय-स्थिति एकेन्द्रियोंके समान है, इसलिए इनका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान कहा है। मात्र इनकी भवस्थिति दस हजार वर्ष हैं, इसलिए इनमें निर्यक्कायुके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दस हजार वर्ष तथा मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन हजार वर्ष कहा है। तथा इनके तिर्यञ्चगतित्रिकके प्रतिपक्षरूपसे मनुष्यगतित्रिकका भी बन्ध होता रहता है, अतः इनका ५६६, पंचमण०--पंचवचि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०भय-दु०--चदुआयु०--अप्पसत्थ०४-उप०--पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अंतो० ।
आणु० ज० एग०, उ० बेसमे० । [सादा०-] देवगदि०४-पंचिदि०-समचदु०-पर०उस्मा०-उज्जो ०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-उच्चा० उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज०
एग०, उ० अंतो० । असादा०-सत्तणोक०-तिण्णिगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसंठा०ओरालि०अंगा०-छस्संघ०-तिण्णिआणु०-आदाव०--अप्पसत्थ०--थावरादि०४-अथिरादिछ०-णीचा० उ० अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । आहार्र०-तेजा०-क०-आहार०अंगो०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि०-तित्थ० उ० अणु० णत्थि अंतरं ।

भङ्ग सातावेदनीयके समान जानना चिहए। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंकी काय-स्थिति व सब प्रकृतियोंका बन्ध वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है और निगोद जीवोंकी कायस्थिति व सब प्रकृतियोंका बन्ध वनस्पतिकायिक जीवोंके समान है इसलिए यह कथन इनके समान किया है।

पृद्दः पाँचों मनोयोगी श्रोर पाँचों वचनयोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, चार श्रायु, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। सातावेदनीय, देवगित चार, पञ्चोन्द्रयजाति, समचतुरक्ष संस्थान, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, श्रोर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर के। श्रादाविदनीय, सात नोकपाय, तीन गिति, चार जाति, श्रोदारिकशारीर, पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गापाङ्ग, छह संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, श्रातप, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि छह श्रोर नीचगोत्रके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्राह्मत विद्यायेगरि, श्राह्मत श्राह्मापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, निर्माण श्रोर तीर्थङ्करके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्राह्मत वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, निर्माण श्रोर तीर्थङ्करके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर काल नहीं है।

विशेपार्थ—इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, अतः यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। सातावदनीय आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रीणमें होता है। तथा उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके अभिमुख हुए सातव नरकके नारकीके होता है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल सम्भव न होनेसे उसका निपेध किया है। तथा ये सब अधुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। असातावदनीय आदि भी अधुववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं और इनका एक समयके अन्तरसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है। तथा उसी योगके रहते हुए अन्तर्मुहूर्तके वाद पुनः इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है। तथा उसी योगके रहते हुए अन्तर्मुहूर्तके वाद पुनः इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है और यदि बीचमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध होने लगे तो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है और यदि बीचमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध होने लगे तो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भव है और यदि बीचमें प्रतिपक्ष प्रकृतिका वन्ध होने लगे तो इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धमें भी अन्तर्मुहूर्तका अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुन

वेसम॰ इति स्थाने ता॰ प्रती वेस॰ सादि॰, श्रा॰ प्रती वेसाग॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती प्रः उज्जो॰ इति पाठः । ३. ता॰ ग्रा॰ प्रस्थोः ग्राहारे॰ इति पाठः ।

५६७. कायजोगीसु पंचणा०-छदंसणा०--असादा०-चदुसंज०-णवणोक०दोगदि-चदुजादि-ओरालि०-पंचसटा०--ओरालि० ग्रंगो०-छस्संघ०--अप्पसत्थ०४-दोआणु०-उप०-आदाव०-अप्पसत्थवि०-थावरादि०४-अथिरादिर्ञ्व०-णीचा०-पंचंत० उ०
अणुँ० ज० एग०, उ० ग्रंतो० । थीणगिद्धि०३-पिच्छ०-वारसक०-णिरय-देवायु०
उ० ज० एग०, उ० ग्रंतो० । अणु० ज० एग०, उ० वेसम० । सादा०-देवगदि ४पंचिदि०-तेजा०--क०--समचदु०--पसत्थ०४-अगु०३-उज्जो०--पसत्थवि०--तस०४थिरादिछ०-णिमि०-तित्थय० उ० णित्थ ग्रंतरं । अणु० ज० एग०, उ० ग्रंतो० ।
तिरिक्तवायु० उ० ज० एग०, उ० ग्रंतो० । अणु० ज० एग०, उ० वावीसं वाससहस्सा० सादि० । मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० ग्रतो० । अणु० ओघं । मणुस०मणुसाणु० उ० ज० एग०, उ० ग्रंतो० । अणु० ओघं । आहारदुग० उ० अणु०
णित्थ ग्रंतरं । उच्चा० उ० णित्थ ग्रंतरं । अणु० ओघं ।

त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त कहा है। आहारक शरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तर कालका निर्णेध किया है। तथा इनकी बन्धन्युन्छित्तिके बाद उसी योगके रहते हुए पुनः इनका बन्ध सम्भव नहीं है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निर्णेध किया है।

५६७. काययोगी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, असातावेदनीय, चार संज्वलन नो नोकपाय, दंा गति, चार जाति, श्रौदारिकशरीर, पॉच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गापाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, दो आनुपूर्वी, उपघात, आनप, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर त्रादि चार, श्रिस्थर श्रादि छह, नीचगांत्र श्रीर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृतं है। स्त्वानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, वारह कपाय, नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। सातावदनीय, देवगतिचतुष्क, पञ्च न्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघु त्रक, उद्योत, प्रशस्त विद्वायोगित्. त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और तीर्यद्वरक अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवस्थका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर माधिक बाईस हजार वर्ष है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्हृष्ट अनुभागवन्धका जचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहुर्त है। अनु-त्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रोघकं समान है। श्राहारकद्विकने उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका अन्तरकाल नहीं है। उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा अन-ऋष्ट ऋनुभागबन्यका ऋन्तरकाल श्रोघके समान है।

विशेषार्थ—काययागमें पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध संज्ञी पख्चे न्द्रिय पर्याप्त-जीवके द्वाता हे और इनके काययागका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त हैं, इमलिए ता इसमें इन प्रकृतियोंके

ता० त्रा० प्रत्योः धिसदिछ् इति पाटः ।
 ता० प्रतो० उ० उ० त्रमु० इति पाटः ।

४६८. ओरालियका० पंचणाणावरणादि० मणजोगिभंगो । णवरि तिरिक्ख-मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० श्रंतो० । अणु० ज० एग०, उ० सत्तवाससह० सादि०। ४६६. ओरालियमि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छत्त--सोलसक०--भय-दु०-

उत्कृष्ट श्रनभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त कहा है। तथा उपशमश्रेणिमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका एक समयके लिए श्रीर अन्तर्म हूर्तके लिए अवन्धक होकर मर कर देव होने पर एक समय या श्वन्तम् हर्तके श्वन्तरसे इनका पुनः बन्ध सम्भव है इसलिए ध्रवनन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त कहा है। तथा अप्र वबन्धिनी प्रकृतियोंके बन्धके बाद एक समय तक या अन्तर्म हुत तक इनकी प्रतिपक्ष प्रकृत तियोंका बन्ध सम्भव है, इस लिए अध्र वबन्धिनी प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। स्त्यानगृद्धि श्रादिके उत्कृष्ट श्चनुभागबन्धका अन्तरकाल तो ज्ञानावरणादिके समान ही घटित करना चाहिए। मात्र इनके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके श्रानुत्कृष्ट श्रानु-भागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ऋौर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। यहाँ अन्य प्रकारसे श्चन्तर सम्भव नहीं है। सातावरनीय त्रादिका उत्कृष्ट त्रमुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, तथा उद्योतका सम्यक्तवके श्रभिमुख सातर्वे नरकके नारकीके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रनुभाग-वन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा इनमें कुछ तो अधु ववन्धिनी प्रकृतियाँ है और कुछका उपशम-श्रेणिकी श्रपेता श्रन्तर सम्भव हैं इसलिए इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रान्तम् हूर्त कहा है। तिर्यख्वायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध संज्ञी पक्क न्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हर्त कहा है। तथा तिर्यक्तायुका काययागके रहते हुए एकेन्द्रियोंमें साधिक बाईस हजार वर्षके अन्तरसे बन्ध सम्भव होनेसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष कहा है श्रीर मनुष्यायुका श्रोघके समान साधिक सात हजार वर्षके श्रन्तरसे अनुभागवन्ध सम्भव है इसलिए इसके अनुकृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर त्रोघके समान कहा है। मनुष्यगतिद्विकका उत्कृष्ट अनु-भागबन्ध पद्घोन्द्रियपर्याप्रके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुंहर्त कहा है। श्रीर एकेन्द्रियोंमें इनका श्रोघके समान श्रसंख्यात लोकका श्रन्तर देकर बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रांघके समान कहा है। आहारकद्विक का उत्कृष्ट अनुभागवन्ध अपकश्रीणमे होता है तथा इनका एक बार वन्ध होनेको बाद पुनः बन्ध होनेके काल तक योग वदल जाता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके श्चम्तरकालका निपेध किया है।

५६द. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्रायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर सात हजार वप है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादि सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जचन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर काल जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। मात्र श्रीदारिककाय-योगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष होनेसे यहाँ तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम सात हजार वर्ष प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है।

५६६. श्रौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व,

देवगदि०४—[ तेजा०-क०-पसत्थापसत्यवण्ण४—] अगु०-उप०-णिमि०-तित्थ०-पंचंत० उ० अणु० णित्थ अंतरं । आगु० अपज्जतभंगो । सेसाणं उ० णित्थ अंतरं । अणु० ज० एग०, उ० अंतो० । एवं वेउन्वियमि०-आहारमि० । णविर अप्पप्पणो पगदीओ माणिद्व्वाओ । आहारमि० देवायु० उ० णित्थ अंतरं । वेउन्वियका०-आहारका० मणजोगिभंगो । कम्मइ० सन्वाणं उ० अणु० णित्थ अंतरं । णविर सादासाद०-चदुणोक०-आदाउज्जो०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० उ० णित्थ अंतरं । अणु० एग० । एवं अणाहार० ।

सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, देवगतिचतुष्क, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशासक अप्तरकाल नहीं है। आनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और अन्तर अनुत्कृष्ट अन्तर्भु हूर्त है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी और आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी प्रकृतियाँ कहलवाना चाहिए। तथा आहारकमिश्रकाययोगमें देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। विक्रियिककाययोगी और आहारककाययोगी जीवोंमें मनायोगी जीवोंके समान भक्त है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकषाय, आतप, उद्योत, स्थिर, अस्थर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है। तथा अनुतकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है। तथा अनुतकृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ-श्रीदारिकमिश्रकाययोगका काल बहुत थोड़ा है। इसमें प्रथम दण्डकमें कही गई व अन्य प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिग्णामवाले, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिग्णामवाले, सर्वविशुद्ध व तत्प्रायांग्य विशुद्ध जीवके हाता है, श्रतः दो श्रायुत्रोंको छोड़कर सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है, क्योंकि एसे परिएाम पर्याप्त योगके सन्मुख हुए जीवके अन्तिम समयमें ही सन्भव हैं। तथा प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियाँ ध्रवबन्धिनी हैं। यद्यपि प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंमें देवगतिचतुष्क भी है पर श्रोदारिक-मिश्रकाययोगी सम्यन्द्रिके ये ध्रववन्धिनी ही हैं। इसी प्रकार जिसके तीर्थक्कर प्रकृतिका बन्ध होता है उसके वह भी ध्रववन्धिनी है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका भी निषेध किया है। ऋौदारिकमिश्रकाययोगमें ऋपर्याप्रकोंके ही दो ऋाय्श्रोंका बन्ध होना है. ऋत: इनका कथन अपर्याप्तकोंके समान किया है। अब शेप रही परावर्तमान प्रकृतियाँ सो इनके अनु-त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुने है यह स्पष्ट ही है। वैकियिकमिश्रकाययोग श्रोर श्राहारकमिश्रकायोगमें यह श्रन्तर इसी प्रकार है सो इसका यह अभिप्राय है कि इन दोनों योगोंमें जो ध्रववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका तो अन्तर है नहीं। हाँ जो परावर्तमान प्रकृतियां हैं उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर न होकर मात्र अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हत है। पर इस प्रकार देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर प्राप्त होता है, इसलिए

१. ता॰ मा॰ प्रत्यो: ग्रंतरं । एवं भ्रयाहार॰ ग्रंबरि इति पाठः ।

५७०. इत्यिवे ० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०पंचंत० उ० ज० एगं०, उ० कायिद्दि । अणु० ज० एग०, उ० बेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि०-णवुंस०--तिरिक्त ०-एइंदि०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्ताणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थ०-थावर-दूभगै-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ०
ज० एग०, उ० कायिद्दि । अणु० ज० ए०, उ० पणवण्णं पिति० देसू०। सादा०पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ-तस०४-थिरादिछ०-उचा० उ० णत्थि अंतरं ।
अणु० ज० एग०, उ० अंतो०। आसादा०-पंचणोक०-अथिरादि० उ ० ज० एग०, उ०
कायिद्दि । अणु० सादभंगो। अद्यक० उ० ज० ए०, उ० कायिद्दि । अणु०

उसका निषेध किया है। वैकियिककाययोग श्रीर श्राहारककाययोगका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है तथा स्वामित्व सम्बन्धी परिणामों की समता भी देखी जाती है, श्रतः इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धकी प्ररूपणा मनोयोगी जीवों के समान बन जानेसे वह उनके समान कही है। कार्मणकाययोगका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय होनेसे यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रम्तर काल नहीं बनता यह स्पष्ट ही है। मात्र सातावेदनीय श्रादि कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका यहाँ पर भी परिवर्तन सम्भव है, इसिलए इनके श्रनुतकृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय कहा है। यहाँ श्रेप परावर्तमान प्रकृतियाँ बन्धकी विशेषताके कारण परावर्तमान नहीं होती, ऐसा यहाँ श्रभिप्राय सममना चाहिए। उदाहरणार्थ यहाँ जिसके त्रससम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध होता होगा उसके एक साथ बादर स्थावर सम्बन्धी प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होगा। कार्मण-काययोगी श्रनाहारक ही होते हैं, श्रतः इनका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान कहा है।

प्००. स्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है। सातावेदनीय, पञ्चोन्द्रयजाति, समचतुरस्त संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। आठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है सम्य है और उत्कृष्ट अन्तर समय स्व

१. ता॰ भा॰ प्रत्योः एग॰ हत्थिवेद॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती उ॰ ए॰ इति पाठः । ३. ता॰ भा। प्रत्योः थावर॰ सुहुम॰ भ्रपज्ञत्त साधार॰ दूमग॰ इति पाठः । ४. ता॰ प्रती ज॰ ए॰ प्राप्ययां इति पाठः । ४. ता॰ भा। प्रत्योः भ्रथिसादिछ् ० ३० इति पाठः ।

ओयं। णिरयायु० उ० अणु० तिरिक्त ० भंगों। दोआयु० उ० अणु० ज० एग०, उ० पितदोवमसदपुथ०। देवायु० उ० ज० एग०, उ० कायिहदी। अणु० ज० एग०, उ० अहावण्णं पित्र पुञ्चकोहिपुथत्तेण ० भिर्मिष्णा [णिरयग०-तिण्णिजादि-णिरयाणु०-सुहुम०-अपज्ञत्त-साथार० उ० ज० एग०, उक्क० कायिहदी०। अणु० ज० एग०, उक्क० पावण्णं पित्रदो० सादि०।] मणुसगिद्षंच० उ० ज० एग०, उ० कायिहदी०। अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपित्तदो० देसू०। देवगदि०४ उ० णित्थ श्रंतरं। अणु० ज० एग०, उ० पणवण्णं पित्रदो० सादि०। आहारहुग० उ० णित्थ श्रंतरं। अणु० ज० एग०, उ० पणवण्णं पित्रदो० सादि०। आहारहुग० उ० णित्थ श्रंतरं। अणु० ज० श्रंतो०, उ० कायिहदी। तेजा० क०-पसत्थ०४—अगु०-णिमि०-तित्थ० उक्क० अणु० णित्थ श्रंतरं।

कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुमागबन्धका अन्तर स्रोघके समान है। नरकायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर तिर्यञ्जीके समान है । दो श्रायश्रीके रुकुष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य पृथक्त्वप्रमाण है। देवायुके उत्कृष्ट ऋनुभागवन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय हं और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक अद्वावन पत्य है। नरकगित, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सुद्दम, अपर्याप्त श्रीर साधारणके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर काय-स्थिति प्रमाण है। अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। मतुष्यग्तिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय हं स्त्रीर उत्कृष्ट स्त्रन्तर कुछ कम तीन परुय है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका स्रन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पत्य है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनु-त्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीर्थद्वरके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेपार्थ—यहाँ सर्वत्र जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है उन हा कायस्थिति प्रारम्भ और अन्तमं उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके यह अन्तर-काल ले आना चाहिए। जो देवा सम्यग्दर्शन साथ कुछ कम पचवन पत्य तक रहती है उसके स्त्यानगृद्धि तीन आदिका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य कहा है। सातांवदनीय आदिका अपकर्शिणमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषय किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अनुन्तर अन्तर मुंहर्त कहा है। असातांवदनीय आदि भी परावर्तमान प्रकृतियां हें, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अनुन्भागवन्धका अन्तर सातांवदनीय आदि भी परावर्तमान प्रकृतियां हें, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सातांवदनीयके समान कहा है। आठ कपायों अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर आंघसे कुछ कम एक पूर्वकांटि कहा है वह यहाँ भी वन जाता है, अनः यह आये हैं वह यहां बन जाता है, अतः यह अन्तर उनके समान कहा है। तिर्यक्कायु और मनुष्यायुका किसीने काय-

६. ता श्रा । प्रत्योः तिरिक्खगदिभंगो इति पाउः ।

४७१. पुरिस० पंचणा०-चहुदंसणा०-चहुसंजै० पंचंत० उ० ज० एग०, उ० कायिहदी०। अणु० ज० एग०, उ० बेस०। थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० ज० एग०, उ० कायिहदी०। अणु० ओघं। णिद्दा-पचला०-असादा०-सत्तणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-अथिर-असुभ-अजस० उ० ज० एग०, उ० कायिहदी०। अणु० ज० एग०, उ० झंतो०। सादा०-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ०-उचा० उ० णित्थ झंतरं। अणु० ज० एग०, उ० झंतो०।

स्थितिके प्रारम्भमें श्री श्रन्तमें उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध किया श्रीर मध्यमें श्रन्य श्रायुश्रोंका बन्ध किया। अर्थात तिर्यञ्चायका बन्ध करनेवालेने मनुष्याय श्रीर देवायका मध्यमें बन्ध किया श्रीर मनुष्यायका बन्ध करनेवाले ने मध्यमें तिर्यञ्जाय श्रीर देवायका वन्ध किया यह सम्भव है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। कोई देवायुका बन्ध करके पचवन पल्यकी आयुवाली देवी हुई। पुनः वहाँसे च्युत होकर पूर्वकोटि पृथक्तव काल तक मनुष्यनी ऋौर तिर्यक्कयोनिनी होकर तीन पत्यकी आयुके साथ उत्तक हुई। श्रीर वहां श्रन्तमें देवायुका बन्ध किया तो इस प्रकार पूर्वकोटिपृथक्त्व श्रधिक पचवन पल्य देवायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। नरकगति आदिका देवीपर्यायमें बन्ध नहीं होता और इसमे अन्तम हर्त काल मिलाने पर इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। मनुष्यगतिपञ्चकका उत्तम भोगभूमिके पर्याप्त जीवोंके वन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन परुय कहा है। देवगतिचतुष्क आहारकद्विक श्रीर तैजसशरीर श्रादिका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य त्तपकश्रीएमें होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा देवी पर्यायमें और वहाँसे आकर अन्तम हर्त काल तक देवगतिचतुष्कका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पल्य कहा है। कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें श्राहारकद्विकका बन्ध हो श्रीर मध्यमें न हो यह सम्भव है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। तैजसशरीर आदि ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं और इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध चपकश्रेणिमें होता है, श्रतः इनके श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका श्रन्तरकाल सम्भव न होनेसे इसका भी निषेध किया है।

५७१. पुरुपवेदी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थित प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, सात नोकवाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर क्रंतर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर क्रंतर इत्कृष्ट अनुभागक्यका अवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ क्रंतर है। सातावेदनीय, पञ्च न्द्रियजाति, समचतुरस्त्रसंस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विद्यागिति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगात्रके उत्कृष्ट अनुभागक्यका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागक्यका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुभागक्यका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट

१. ता॰ प्रतौ पंचगा॰ चतुसंज॰ इति पाटः ।

अहकः पंचिदियभंगो। णिरणायुः मणुसिः भंगो। तिरिक्तः -मणुसायुः उ० अणुः पंचिदियपञ्चत्तभंगो। देवायुः उ० ज० एगः, उ० कायिहदीः। अणुः ज० एगः, उ० तेत्तीसं सादिः। णिरयः -तिरिक्तः -चहुः नादि-दोआणुः -आदावुः ज्ञोः -थावरादिः ४ उ० ज० एगः, उ० कायिहदीः। अणुः ज० एगः, उ० तेविहिः सागरोवमसदः। मणुसगदिपंचगः उ० ज० एगः, उ० कायिहदीः। अणुः ज० एगः, उ० तिण्णि पलिः सादिः। देवगदिः ४ उ० णित्थ अतं । अणुः ज० एगः, उ० तेत्तीसं सादिः। णवुंसगः -पंचसंद्यः -अप्पसत्थः -दूभग-दुस्सर-अणादेः -णीचाः उ० ज० एगः, उ० कायिहदीः। अणुः अधः। आहारदुगं उ० णित्थ अत् । अणुः ज० ग्रंतोः, उ० कायिहदीः। तेनाः -कः -पसत्थः ४ —अगुः -णिमिः -तित्थः उ० णित्थ अत् । अणुः ज० एगः, उ० कायिहदीः। तेनाः -कः -पसत्थः ४ —अगुः -णिमिः -तित्थः उ० णित्थ अत् । अणुः ज० एगः, उ० कायिहदीः। तेनाः -कः -पसत्थः ४ —अगुः -णिमिः -तित्थः उ० णित्थ अत् । अणुः ज० एगः , उ० अत् ।

श्चन्तर अन्तर्मु हूर्त है। त्राठ कपायोंका भङ्ग पश्च न्द्रियोंके समान है। नरकायुका मनुष्यिनीके समान भङ्ग है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका भङ्ग पञ्च न्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्चन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ख्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरकगित, तियंक्र्यगित, चार जाति, दो आनुपूर्वी, आतप. उद्योत श्रीर स्थावर श्रादि चारके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर एकसी बेसठ सागर है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है। अनुतकृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-वन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्रुष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगात्रके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है त्राहारकद्विकके उत्कृष्ट त्रनुभागवन्धका त्रान्तरकाल नहीं है। त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तैजसरारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, निर्माण और तीर्थङ्करके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है।

विशेषार्थ — यहाँ जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रांर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिश्रमाण कहा है उनका कायस्थितिक शारम्भमें श्रीर श्रन्तमे उत्कृष्ट या श्रनुत्कृष्ट बन्ध कराके वह श्रन्तर ले श्राना चाहिए। स्यानगृद्धि तीन श्रादिक श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जो उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रोधसे कुछ कम दो छ्यासठ सागर बतलाया है वह पुरुपंवदांके ही सम्भव हैं, श्रतः यह श्रोधके समान कहा है। उपशमश्रेणिमें निद्रा श्रीर प्रचलाकी वन्धव्युन्छित्ति होने पर मरण द्वारा कमके कम एक समयके श्रन्तरसे श्रीर श्रिधकसे श्रिधक श्रन्तमुं हुत्के श्रन्तरसे पुरुपंवदींक इनका बन्ध सम्भव है, इसलिए इनके श्रनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर

<sup>1.</sup> बा॰ प्रतौ मणुसि॰भंगो देवायु॰ इति पाटः।

उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्म हुर्त कहा है। तथा श्रसाता श्रादि रोप परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके भी श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्रान्तम् हर्त कहा है। श्रसातावदनीयकं समान सातावदनीय श्रादिके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर घटित कर लेना चाहिए। तथा इनका उत्कृष्ट अनुमागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तर कालका निपंध किया है। पञ्च निद्यों के आठ कपायों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का जो श्रान्तर काल कहा है वह पुरुपवेदीके बन जाता है, श्रातः यह पश्चीन्द्रियोंके समान कहा है। पहले मनुष्यिनियोंके नरकायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाए घटित करके वतला श्राये हैं। यहाँ पुरुषवेदियोंके भी यह इतना ही प्राप्त होता है, क्योंकि नारकी पुरुषवेदी न होनेसे एक पर्यायमें त्रिभागकी श्रपेक्षा ही यह घटित करना पड़ता है, श्रतः यह मनुष्यिनियोंके समान कहा है। पञ्चे. न्दिय पर्याप्त जीवके तिर्येक्काय त्र्योर मनुष्यायके उत्कृष्ट त्र्यौर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य श्चन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर सी सागरपृथक्तवप्रमाण वतला श्रायं हैं। पुरुषवेदियोंके यह अन्तर बन जाता है, क्योंकि पुरुपवेदियोंकी जो कायस्थित है उसके प्रारम्भमें अौर अन्तमें दो श्रायुत्रोंका उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध हो श्रीर मध्यमें न हो यह सम्भव है, श्रतः यह श्चन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मात्र देवायुके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागरसे ऋधिक नहीं बनता, क्योंकि पूर्वकोटिकी ऋ।युवाले किसी मनुष्यने ऋपने प्रथम त्रिभागमें देवायका अनुत्कृष्ट अनुभागवन्ध किया। पुनः वह तेतीस सागर काल तक विजयादि देवपर्यायमें रहा श्रीर वहांसे आकर पुनः पूर्वकाटिकी श्रायुवाला मनुष्य हुत्रा। तथा श्रायुके अन्तमें देवायुका अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध किया ता यह साधिक तेतीस सागर ही होता है, त्रात: यह उक्त प्रमाण कहा है। पुरुपवेदी रहते हुए नरकगति श्रादिका एकसी त्रेसठ सागर काल तक वन्ध नहीं होता, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर एकसौ त्रेसठ सागर प्रमाण कहा है। जो मनुष्य प्रथम त्रिभागमें श्रायबन्धके बाद क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करता है और मरकर तीन पत्य की श्रायके साथ मनुष्य होता है, उसके इतने काल तक मनुष्यगतिपञ्चकका वन्ध नहीं होता. श्रत: इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। देवगति चतुष्कका उत्कृष्ट अनु-भागबन्ध क्षुपकश्रेणिमें होता है, श्रतः इसके श्रन्तरकालका निपेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें बन्धव्युच्छित्तिके अन्तर्मु हूर्त बाद मर कर जो तेर्तास सागरकी आयुके साथ देवपर्यायमें जन्म लेता है उसके साधिक तेनीस सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता. श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धदा उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर वहा है। नपुंसकवेद श्रादिका कुछ कम दा छ्यासठ सागर श्रीर कुछ कम तीन परुय काल तक बन्ध नहीं होता यह श्रोधमे घटित करके बतला श्राये हैं। इनका यह अन्तर यहाँ भी घटित हो जाता है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रोघकं समान कहा है। आहारकद्विकका उत्कृष्ट अनभागवन्य चपकश्रेणिमे होता है, श्रतः इसके श्रन्तर कालका निपंध किया है। इनका कमसे कम अन्तर्महूर्तके अन्तरसे बन्ध होता है और यदि काय-स्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमे अप्रमत्तसंयत गुणस्थान हो तो कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे बन्ध सम्भव है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। तैजसशरीर श्रादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है. श्रतः इसके श्रम्तरका निषेध किया है। तथा उपशमश्रीएमें बन्धन्यच्छित्तिके बाद एक समयके अन्तरसे या अन्तर्म हुर्तके अन्तरसे मरण होकर देवपर्यायमें इनका बन्ध होने लगता है. अत: इतके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुर्त कहा है।

५७२. णवुंस० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-भय-दु०--अप्पसत्थ०४-उप०पंचंत० उ० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० बेसमं०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थि-णवुंस०-तिरिक्स०-पंचसंडा०-पंचसंघ०-तिरिक्स्वाणु०--अप्पसत्थिव०दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० तेतीसं देसू०।
सादा०-पंचिदि०-समचदु०--पर०--उस्सा०--पसत्थ०--तस०४-थिरादिछ० उ० णित्थि
अंतरं। अणु० ज० एग०, उ० अंतो०। असादा०-पंचणोक०-अथिर-असुभ-अजस०
उ० अणु० ओघं। अहक०-तिण्णिआयु०--वेउन्वियछ०--मणुस०--मणुसाणु०-उच्चा०
[उक्क०] अणुँ० ओघं। देवायु० मणुसभंगोँ। चदुजा०-आदाव-थावरादि०४ उक्क० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० सादि०। ओराठि०-ओराजि०आंगो०-वज्जरि०
उ० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० पुन्वकोडी दे०। आहारदुगं उ० अणु० ओघं।
[तेजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अगु०-णिमि० उक्क० अणुक० णत्थि अंतरं।] उज्जो० उ० ओघं। अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू०। तित्थ० उ० णत्थि अंतरं। अणु० ज० उ० अंतो०।

५७२. नपुंसकवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात ऋौर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर आंघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यक्रगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगात्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर स्रोघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है त्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। सातावदनीय, पक्चीन्द्रयजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघान, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचनुष्क श्रौर स्थिर त्रादि छहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर काल नहीं हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है ऋौर उत्कृष्ट अन्तर ऋन्तर्मु हर्त है। ऋसातावेदनीय, पाँच नोकपाय, ऋस्थिर, ऋशुभ ऋौर ऋयशाः-कीर्ति के उत्कृष्ट ऋौर ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागवन्धका अन्तर श्रोघके समान है। श्राठ कपाय, तीन श्रायु, वैक्रियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रोर उचगात्रके उत्कृष्ट श्रार श्रनुस्कृष्ट श्रनुभागवन्थका श्रन्तर श्रोधके समान हैं। देशयुका भङ्ग मनुष्यके समान हैं। चार जाति, श्रातप. श्रीर स्थावर त्रादि चारके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं अोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेनीस सागर है। अोदारिक शरीर, त्रोदारिक त्राङ्गोपाङ्ग श्रोर वन्नर्पभनाराचसंहननके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रान्तर श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। आहादकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग आंघके समान है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। उद्यानके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम

<sup>1.</sup> ता• प्रतौ ए० बेसम० इति पाठः । २. ता० घा० प्रत्योः उच्चा० घ्रणु० इति पाठः । ३. ता० घा• प्रत्योः मणुसादिभंगो इति पाठः ।

तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट अनुभागवन्थका श्रन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुं हूर्त है।

विशेपार्थ—श्रोधसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल कहा है। यह श्रन्तर नपुंसकवेदीके बन जाता है श्रीर नपुंसकवेदकी कायस्थिति त्रानन्त काल है. त्रातः यह जान्तर त्र्योघके समान कहा है। इसी प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा जो नारकी कुछ कम तेतीस सागर काल तक सम्यग्दष्टि रहता है उसके इनका बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट त्रान्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहाँ सातावेदनीय श्रादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरका निपंध किया है। इसी प्रकार आगे जिन प्रकृतियोंके उन्कृष्ट अन्तरका निपेध किया है उसका यही कारण जानना चाहिए। तथा इनके परावर्तभान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त कहा है। असातावेदनीय आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रोघके समान है। कारण कि इनका एक समयके श्रन्तरसे और कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य करानेसे उत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका अन्तर श्रोधके समान बन जाता है श्रीर परावर्तमान प्रकृतियां होनेसे अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान बन जाता है। श्राठ कपाय श्रादिके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर अलग अलग जैसा स्रोधसे कहा है उसके अविकलरूपसे यहाँ प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती, श्रतः यह भी श्रोघके समान कहा है। यद्यपि न्पुंसकवेदकी कायस्थिति श्रनन्तकाल है पर देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अप्रमत्तसंयत जीवकं होता है और देवायुका पूर्वकोटिके त्रिभागके शारम्भमें उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध होनेपर श्रीर फिर श्रन्तमें बन्ध होनेपर मनध्योंके समान कुछ कम पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर घटित हो जाता है। इसलिए यहाँ देवायुके अनुभागवन्धका अन्तर मनुष्योंके समान कहा है। चार जाति आदिके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल आघसे बतलाया है। वह यहाँ बन जाता है, अतः यह स्रोयके समान कहा है। तथा नारकीके स्रोर नरकमें जानेके पूर्व स्रोर बादमें अन्तर्म हूर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रीदारिकशरीर श्रादिके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण श्रोघसे बतलाया है. वह यहाँ भी बन जाता है। कारण कि इनका उत्कृष्ट अनुभागनन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दृष्टि देव नारकीके होता है. श्रतः यह श्रोघके समान कहा है। तथा सम्यग्दष्टि तिर्यञ्चके इनका बन्ध नहीं होता। पर यहाँ अन्तर लाना है अतः पूर्वकोटिके आयुवाले तिर्यक्रको मिध्यादृष्टि रख कर प्रारम्भमें और अन्तमें इनका बन्ध करावे श्रौर कुछ कम पूर्वकोटि काल तक सम्यग्दृष्टि रखकर श्रवन्धक रखे तो इस प्रकार इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। आहारकदिकके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट अनुभागवन्धका जो अन्तरकाल श्रोधसे कहा है वह यहाँ भी बन जाता है, अतः श्रोघके समान कहा है। तैजसशरीर त्रादिका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध चपकश्रेणिमें होता है श्रीर नपुंसकवेदमें इनके श्रनत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर सम्भव नहीं है। कारण कि जो नपुंसकवेदी उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति करता है वह यदि लौटकर इनका बन्ध करता है तो बीचमें अपगतवेदी होकर फिर नपुंसकवेदी होनेके पूर्व मरकर देव होता है तो नपुंसकवेदी नहीं रहता, श्रातः यहाँ इनके दोनों प्रकारके अन्तरका निषेध किया है। जो तीर्थं कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाला नपुंसकवेदी मनुष्य मरकर दूसरे तीसरे नरकमें उत्पन्न होता है

५७३. अवगदवे० सञ्चपगदीणं उ० णित्थ झंतरं । अणु० ज० उक्क० झंतो०। ५७४. कोधे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--चदुआयु०--पंचंत० उ० ज० एग०, उ० झंतो०। अणु० ज० एग०, उ० बेसम०। णिद्दा-पचला-असादा०-णवणोक०-तिगदि--चदुजादि--ओरालि०-पंचसंठा०--ओरालि० झंगो०-छस्संघ०--अप्पसत्थ०४-तिण्णिआणु०--उप०--आदाव०--अप्पसत्थिव०--थावरादि०४--अथिरादिछ०-णीचा० उ० अणु० ज० एग०, उ० झंतो०। सादा०-देवगदि०४--पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु० - पसत्थ०४--अगु०३--उज्जो० - पसत्थ० - तस०४-थिरादिछ० - णिमि०-तित्थ०-उच्चा० उ० णित्थ झंतरं। अणु० ज० एग०, उ० झंतो०। आहारदुग० उ० अणु० णित्थै झंतरं।

उसके अन्तर्मु हूर्त काल तक इसका वन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य स्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है।

५७३. ऋपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका ऋन्तरकाल नहीं है। तथा ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका जघन्य ऋौर उत्कृष्ट अन्तर ऋन्तर्मु हुर्त है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रीर पाँच श्रन्तरायका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध उपशामश्रेणिसे उत्तरनेवाले श्रपगतवेदीके श्रान्तिम समयमें सम्भव है श्रीर शेप तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध चपकश्रेणिमें सम्भव है, श्रतः सबके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके श्रन्तर का निर्पेध किया है। तथा उपशान्तमोहमें इनका बन्ध नहीं होता श्रीर इसका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हूर्त है, श्रतः यहां इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है।

५७४. कोधकषायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, चार व्याय और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर प्रकृत समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर प्रकृत समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। निद्रा, प्रचला, असानावेदनीय, नो नोकपाय, तीन गित, चार चाित, औदारिक शारीर, पाँच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, तीन आनुपूर्वी, उपघात, आतप, अप्रशस्त विहायोगित, स्थायर आदि चार, अस्थिर आदि छह और नीचगात्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका ज्ञयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है। सातावेदनीय, देवगितचतुष्क, पञ्च निद्रयज्ञाति, तेजसशारीर, कामणश्रीर, समचतुरस्तसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। आहारकिष्ठक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। आहारकिष्ठक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। आहारकिष्ठक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। आहारकिष्ठक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अनुतर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। आहारकिष्ठक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेपार्थ-यहाँ प्रथम ऋौर द्वितीय दण्डकमें अन्तर्मु हूर्नके अन्तरसे उत्कृष्ट अनुभागबन्ध

<sup>1.</sup> ता० प्रती याथि। श्रंत० श्रगु० ज० उ० श्रंतो० । अ श्रवगद० सम्वपगदीयां० उ० याथि श्रंत० श्रगु० उ० ज॰ श्रंतो० अ [ अप्तिश्वद्धान्तर्गतः पाठोऽधिकः ] कोथे, श्रा० प्रती याथि श्रंतरं। श्रगु० ज॰ प्रा०, उ० श्रंतो०, ज० टक्क्क श्रंतो०, कोथे इति पाठः। २. ता० प्रती याचा० उ० श्रगु० ज॰ प्०उ०। श्रगु० ज० उ० (१) श्रंतो० इति पाठः। ३. श्रा० प्रती० उ० ग्राथि इति पाठः।

प्रथप्त. माणे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-पण्णारसक०-पंचंत० [कोध०भंगो।] णविर कोधसंजल० अणु० ज० एग०, उ० अंतो०। मायाए पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-चोद्दसक०-पंचंत० [कोध०भंगो।] णविर कोध-माणसंज० अणु० ज० एग०, उ० अंतो०। लोभे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-बारसक०-पंचंत० उ० ज० एग०, उ० अंतो०। अणु० ज० एग०, उ० वेसम०। णविर चत्तारिसंज० अणु० ज० एग०, उ० अंतो०। सेसाणं कोधभंगो।

कराके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर्मु हुर्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल ले आना चाहिए। प्रथम दण्डकमें अन्य सब प्रकृतियाँ ध्रुवबन्धिनी हैं। मात्र चार आयुका अन्तमु हूर्त कालतक ही बन्ध होता है, फिर भी इन सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। दसरे दण्डकमें कही गई अन्य सब प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं, अतः इनके अनु-त्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर त्रान्तम् हूर्त कहा है । रहीं निद्रा श्रीर प्रचला दो प्रकृतियाँ सो कोध कपायसे उपशमश्री एपर चढ़े हुए जीवके इनकी बन्धव्युच्छित्ति कराकर कमसे कम एक समयतक और अधिक से अधिक अन्तर्म हुर्त कालतक उपशमश्री णिमें रख-कर मरण करावे तथा क्रोधकपायके साथ ही देवपर्यायमें उत्पन्न कराकर इनका वन्ध करावे। इस प्रकार यहाँ निद्रा श्रौर प्रचलाके श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागवन्यका जधन्य श्रान्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हुर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय श्रादि तथा श्राहारकद्विकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध चपकश्रेणिमें होता है, अतः इसके अन्तरकालका निर्पेध किया है। तथा सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनकं अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उक्कष्ट अन्तर अन्तम् हुर्त कहा है और आहारकद्विकका वन्ध करनेवाला अप्रमत्त-संयत प्रमत्तसंयत होकर पुन: जबतक अप्रमत्तसंयत होकर आहारकद्विकका बन्ध करता है तबतक क्रोधकपाय बदल जाता है. अतः यहाँ आहारकद्विकके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका भी निषेध किया है।

पूर्ण. मानकपायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, मिध्यात्व, पन्द्रह कपाय और पाँच अन्तरायका भक्क कोधकपायके समान है। इतनी विशेषता है कि कोधसंज्वलनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर कृति है। मायाकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिध्यात्व, चौदह कपाय और पाँच अन्तरायका भक्क कोधकषायके समान है। इतनी विशेषता है कि कोध और मानसंज्वलनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त है। लोककपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिध्यात्व, वारह कपाय और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त है। अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है हो इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर समय है है। शेष प्रकृतियोंका भक्त कोधके समान है।

विशेषार्थ—मानकषायमें कोधसंज्वलनकी, मायाकषायमें कोध खीर मान संज्वलनकी तथा लोभकषायमें चारों संज्वलनोंकी बन्धव्युच्छित्ति होकर इन कषायोंका सद्भाव बना रहता है, अतः कोई जीव इनकी बन्धव्युच्छित्तिके बाद एक समयतक उपशमश्रेणिमें रहकर दूसरे समयमें विविक्षित कषायके साथ मरकर देव हो जावे या अन्तर्मु हुर्तकालतक उपशमश्रेणिमें रहकर ५७६. मदि-सुद्द पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--भय०-हु०-अप्प-सत्थ०४-उप०-पचंत० उक्क० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० बेसम०। सादी०पंचिंदि०-समचदु०--पर०-उस्सा०-पसत्थिव०-तस्०४-थिरादिछ० उ० णित्थ झंतरं।
अणु० ज० एग०, उ० झंतो०। असादा०-छण्णोक०-अथिर-असुभ-अजस० उ० अणु०
ओघं। णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०--दूभग-दुस्सर--अणादे०--णीचा० उ०
ओघं। अणु० ज० एग०, उ० तिण्णिपत्ति० देस्०। तिण्णिआयु०-णिरयगदि-णिरयाणु० उक्क० अणु० ज० एग०, उ० अणंतका०। तिरिक्खायु० ओघं। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु० उ० आघं। अणु० ज० एग०, उ० एकत्तीसं० सादि०। मणुसगदि०३ उ० णित्थ झंतरं। अणु० ओघं। देवगदि०४ उ० णित्थै० झंतरं। अणु०
ओघं। चदुजादि-आदाव-थावरगदि०४ [ उक्क० ] द्रोघं। अणु० ज० एग०, उ०
तेत्तीसं० सादि०। ओरालि०--ओरालि०झंगो०--वज्जरि० उ० णित्थ झंतरं। अणु०

विविद्यात कषायके साथ मर कर देव हो जावे तो विविद्यात कषायमें उन उन प्रकृतियों के अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुन प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन कोधकषायक समान है यह स्मष्ट ही है।

५७६. मत्यज्ञानी ऋौर श्रुताज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रौर पाँच अन्तरायक उत्कृष्ट अनुभाग-वैन्धका भङ्ग श्रोघक समान है। अनुष्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सातावेदनीय, पञ्चोन्द्रियजाति, समचतुरस्नसंस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क श्रीर स्थिर श्रादि छहके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्न है। असानावर्नीय, छह नोकपाय, अस्थिर, अधुभ और अयशःकार्तिक उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तर श्रोचके समान है। नपुंमकवद, पाँच संस्थान, पाँच सहनन, अप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन परुष है। तीन आयु, नरकगति और नरकगत्यानुपूर्वीक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। निर्यक्कायका भङ्ग त्र्यायके समान है। तियेक्कगति श्रीर तिर्यक्कगत्यानुपूर्वाके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग श्रांघके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीम सागर है। मनुष्यगतित्रिककं उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुस्कृष्ट अनुभागवन्यका भन्न त्राधके समान है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका भङ्ग स्रोधके समान है। चार जाति, स्रातप स्रोर स्थावर त्रादि चारके उत्कृष्ट त्रमुभागवन्धका भङ्ग त्रांपके समान है। त्रमुत्कृष्ट त्रमुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिकशरीर, औदारिक त्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वन्नपंभनाराचसंहननके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट

१. ता॰ प्रतो बेस० सादि०। पंचिं० इति पाठः। २, ता॰ प्रतौ देवगदि०४ गुल्थि इति पाठः। ३. ता॰ सा॰ प्रत्योः थावरादि४ स्रोधं इति पाठः।

ज॰ एग॰, ड॰ तिण्णिपलि॰ देसू॰। तेजा॰-क॰-पसत्थ॰४-अगु॰-णिमि॰ ड॰ अणु॰ णित्थे श्रंतरं। उज्जो॰ ड॰ णित्थ श्रंतरं। अणु॰ ज॰ एग॰, ड॰ एकत्तीसं॰ सादि॰।

अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। तैजस शरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु श्रीर निर्माणके उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। उद्योतके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर साधिक इकतीस सागर है।

विशेपार्थ-चोघसे पाँच ज्ञानावरणादिके घत्कुप्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दा समय कहा है। वह इन दोनों श्रज्ञानोमें वन जाता है, श्रतः यह श्रोघके समान कहा है। यहाँ सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध संयमके श्रभिमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। किन्तु ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहूर्तं कहा है। श्रसातावेदनीय श्रादिका एक समयके अन्तरसे अं।र कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रान्तमें उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध हो यह सम्भव है, श्रांघसे भी यह अन्तर इतना ही उपलब्ध होता है, अतः इनके उत्क्रप्ट अनुभागवन्धका अन्तर त्रोघके समान कहा है । परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके त्रजुकुष्ट श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त आंघसे कहा है। यहाँ भी यह बन जाता है, श्रतः यह भी श्रोघके समान कहा है। नपुसकवेद श्रादिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल आंघसे कहा है। वह यहाँ भी वन जाता है, अतः यह भी अोघके समान कहा है। तथा पर्याप्त भोगभूमियाके इनका वन्ध नहीं होता श्रीर यह काल कुछ कम तीन पर्य है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुमागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। अनन्त काल तक तिर्यक्च पर्यायमें रहते हुए तीन त्रायु त्रादिका बन्ध प्रारम्भ न भी हो, क्योंकि तिर्यक्रोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है त्र्योर ये एक मात्र तिर्युख्वायुका ही बन्ध करें। तथा कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें इन प्रकृतियोका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो स्रोर मध्यमें न हो यह सम्भव है स्रतः यहां इन प्रकृतियोके उत्कृष्ट स्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभ।गवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल कहा है। इसी प्रकार तिर्यञ्जायुके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल श्रनन्त काल घटित करना चाहिए। तथा इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर सौ सागरप्रथक्त्वसे अधिक नहीं प्राप्त होता। कारण कि तिर्येक्क पर्यायका उत्कृष्ट श्रन्तर इतना ही है। श्रोघसे भी तिर्यक्रायुक उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है, अतः यह प्ररूपणा अधिके समान की है। तिर्यक्रगतिद्विकके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका स्रोधसे जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। वह यहाँ बन जाता है, अतः यह अाघके समान कहा है। तथा नौवें प्रैवेयकमें इकतीस सागर काल तक और वहाँ जानेके पूर्व और बादमें अन्तर्मु हूर्त कालतक इनका बन्ध नहीं होता, अर्तः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनु-भागबन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए देव नारकीके होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। अधिसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण घटित करके बतला श्राये हैं। यहाँ भी वह बन जाता है, अतः यह स्रोघके समान कहा है। संयमके श्रभिमुख हुए जीवके देवगति चारका उत्कृष्ट अनु-

<sup>1.</sup> चा॰ प्रतौ ड॰ ग्रास्थि इति पाठः।

४७७. विभंगे पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०-सोलसक०--भय--दु०-अप्पसत्थ०४--उप०-पंचंत०- उ० ज० एग०, उ० तेतीसं'० देस्० । अणु० ज० एग०, उ०
वेस० । सादा०--दुगिदं-पंचिंदि०-दोसरीर०-समचदु०-दोश्रंगो०--वज्जरि०-दोआणु०पर०-उस्सा०-उज्जो०--अप्पसत्थ०--तस०४-धिरादिछ०--उच्चा० उ० णित्थ श्रंतरं ।
अणु० ज० एग०, उ० श्रंतो० । असादा०-सत्तणोक०-अधिरादि०३ उँ० ज० एग०, उ०
तेतीसं० देस्० । अणु० ज० एग०, उ० श्रंतो० । णिरय-देवायु० मणजोगिभंगो ।
तिरिक्ख-मणुसायु० उ० ज० एग०, उ० श्रंतो० । अणु० ज० ए०, उ० झम्मासं
देस्० । णिरयगदि--तिण्णिजादि--णिरयाणु०-सुदुम-अपज्जत्त-साधा० उ० अणु० ज०

भागवन्य होता है, श्रतः इसके अन्तरकालका निर्णय किया है। तथा श्रांघसे इनके श्रनुरुष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर काल कहा है। वह यहाँ बन जानेसे श्रोघके समान कहा है। स्रोपसे चार जाति श्रादिके उत्कृष्ट अनभागवन्यका जो अन्तर कहा है, वह यहां भी वन जाता है, श्रतः यह भी श्रोघके समान कहा है। तथा नरकमें और नरकमें जानेके पूर्व और निकलनेके वाद अन्तर्मुहर्त काल तक इनका वन्य नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रोदारिकशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य सन्यक्त्वके अभिमुख हुए देव नारकीके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्य के अन्तरका निर्णय किया है। तथा पर्याप्त अवस्थामें भोगभूमिमें इनका वन्य नहीं होता, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अनुभागवन्यको से स्थानके अभिमुख हुए जीवके तैजसशरीर आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य होता है तथा ये प्रविविध्य किया है। उद्योतका उत्कृष्ट अनुभागवन्य सान्ये नरकमें सम्यवत्वके अभिमुख हुए नारकीके होता है, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य सान्ये नरकमें सम्यवत्वके अभिमुख हुए नारकीके होता है, अतः इसके अन्तरका निर्णय किया है। तथा इसका नोवें प्रवेयकमें श्रीर वहाँ जानेसे पूर्व और वादमें अन्तरका निर्णय किया है। तथा इसका नोवें प्रवेयकमें श्रीर वहाँ जानेसे पूर्व और वादमें अन्तरका निर्णय किया है। तथा इसका नोवें प्रवेयकमें श्रीर वहाँ जानेसे पूर्व और वादमें अन्तरका स्थाप कहा है।

प्र विभङ्गज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, मिण्यात्व, संालह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपवान और पाँच अन्तरायक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सानावेदनीय, दो गित, पञ्च न्त्रिय जाति, दो शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, वश्चपंभनाराच संहनन, दो आनुपूर्वी, परवात, उच्छ्वास, उद्योत, अप्रशस्त वहायोगिति, असचतुष्क, स्थिर आदि छह और उच्चगांत्रके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुर्त है। नरकगित,

१. ता॰ प्रती पर्चत॰ उ॰ तेत्तीसं इति पाठः । २ ना॰ प्रती उ॰ बेस॰ सादि॰ । दुर्गाद इति पाठः । १. आ प्रती अधिरादिछ्॰ उ॰ इति पाठः ।

ए०, उ० श्रंतो० । तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०--अप्पसत्य०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० असाद०भंगो । एइंदि०-आदाव-थावर० उ० ज० एग०, उ० बेसा० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० उ० अणु<sup>°</sup>० णिथ श्रंतरं ।

५७८. आभि०-सुद०--ओघि० पंचणा०--छदंसणा०--सादासाद.०-चढुसंज०-

तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूद्दम, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। तियञ्जगिति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगिति, दुभग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रका भङ्ग असातावेदनीयके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध-का अन्तरकाल नहीं है।

विशेपार्थ-विभक्तज्ञानका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर है। इसके प्रारम्भमें श्रीर श्चन्तमे पाँच ज्ञानावरण आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करानेपर इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर होता है, श्रतः यह उक्त प्रमाण कहा है। श्रागे जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है यह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । सातावेदनीय आदिका उत्कृष्ट श्रतुभागवन्ध संयमके श्रभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके श्चन्तरका निषेध िया है। इसी प्रकार तैजसरारीर आदिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर न कहनेका कारण जानना चाहिए। मात्र सातादण्डकमे मनुष्यगति आदिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्यक्तवके अभिमुख हुए देव नारकीके जानना चाहिए। य सब प्रकृतियाँ और असाता आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट ऋन्तर ऋन्तर्मु हूर्त कहा है। नरकायु श्रीर देवायुका उत्कृष्ट ऋनुभागबन्ध क्रमसे तत्प्रायोग्य संक्लेशयुक्त तिर्यक्र श्रीर मनुष्यके तथा सर्वविद्युद्ध मनुष्यके होता है श्रीर एसे जीवोंके विभक्त-ज्ञानका काल अन्तर्मु हूर्त है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका अन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान बन जानेसे वह उनके समान कहा है। तियञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तिर्यक्कों और मनुष्योंके हाता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है। तथा इनका श्रनुकृष्ट श्रनुभागबन्ध देव और नारिकयोंके भी सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्बर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना कहा है। नरकगति श्रादि परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट अनुभागवत्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त कहा है। तिर्यञ्चगति आदिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रसातावेदनीयके समान वन जानेसे वह उमके समान कहा है। ऐशान कल्प तक एकेन्द्रियजाति श्रादिका बन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रानुत्कृष्ट श्रानुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अ तर अन्तर्मु हूर्त कहा है।

uoद. श्राभिनिबाधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और श्रवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह

१. ता॰ प्रती शिमि॰ चणु॰ इति पाठः ।

पुरिस०-अरदि--सोग-भय--दु०--पंचिदि०--तेजा०-क०-समचदु०--पसत्थापसत्थ०४—
अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर--सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदेक्ज०-जस०-अजस०णिमि०--तित्थ०--ज्ञा०--पंचंत० उ० णिथ अंतरं। अणु० ज० ए०, उ० अंतो०।
अहक० उ० णिथ अंतरं। अणु० ज० अंतो०, उ० पुन्वकोडी दे०। हस्स-रिद० उ० ज० ए०, उ० ज्ञाविष्टिं। सादि०। [अणुक०] ओघं। मणुसायु० उ० ज० ए०, उ० ज्ञाविष्टिं। अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि०। देवायु० उ० ज० ए०, उ० ज्ञाविष्टिं। अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि०। मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० ज्ञाविष्टिं। अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० ज्ञाविष्टि। सोदि०। अणु० ज० ए०, उ० पुन्वकोडी सादि० दोहि समएहि०। देवगदि०४-आहारदु० णित्थ अंतरं०। अणु० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि०।

दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय जुगुप्सा, पक्क न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंथान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, ज्ञ्चगोत्र और पाँन अन्त-रायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्न है। आठ कपायोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उस्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकाटि है। हास्य श्रीर रितके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्वासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवायुके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस मागर है। मनुष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। अनुकृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य धन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय श्रधिक एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्क स्रोर स्राहारकद्विकके उत्कृष्ट स्रमुभागवन्धका स्रम्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धमा जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हे त्र्यार उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका मिण्यास्वके अभिमुख हुए जीवके और साता आदिका क्षपक्रश्रेणिमं उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अनः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकाल निषंध किया है। तथा इनमें जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके अनु-त्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है यह तो स्पष्ट ही है। शेष रहीं यहाँ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ सो उपशमश्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छिति होनेके बाद एक समय या अन्तर्भ हूर्त काल तक इन्हें उपशमश्रेणिमें रख कर एक समयवालका मरण

<sup>ा.</sup> ता॰ प्रती ए० छावट्टि॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती उ० ज॰ ए॰ छावट्टि, घा॰ प्रती उ० ए०, उ॰ छावट्टि॰ इति पा

५७६, मणपज्ज० पंचणा०--छदंसणा०-चदुसंज०--पुरिस०-भय-दु०-देवगदि-पंचिदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोश्रंगो०-पसत्थापसत्थ०४-देवाणु०-अग्र०४-पसत्थवि०-तस०४ -सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० उ० णत्थि श्रंतरं । अणु०

कराके श्रीर श्रन्तमु हूर्तवालेको नीचे उतार कर श्रीर उनका बन्ध कराके इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनु-भाराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हूर्त ले श्राना चाहिए । श्राठ कषायोंका भी उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध मिध्यात्वके श्रभिमुख हुए जीवके होता है, श्रतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा संयतासंयत और संयतका जघन्य काल अन्तर्माहर्त और उत्कृष्ट कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। इन ज्ञानोंकी काय-स्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें हास्य श्रीर रितका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध हो यह सम्भव है, श्रतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर कहा है । अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर हो वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका श्रोघके समान जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। देवके मनुष्यायुका अनुत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध करके, पूर्वकोटिके श्रायुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होकर श्रनन्तर तेतीस सागरकी श्रायुवाला देव होकर आयुके अन्तमें पुनः मनुष्यायुका बन्ध करने पर मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट अनुभाग बन्धका उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। देवायके उत्कार ग्रानुभागबन्धका उत्कृष्ट ग्रान्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है सो इसका कारण यह है कि सम्यक्त्वकी छ्यासठ सागरसे अधिक जो कायस्थिति बतलाई है उससे कुछ पूर्वकोटियाँ ही ली गई हैं स्त्रीर ऐसा जीव नियमसे चायिकसम्यग्दृष्टि होता है, स्त्रतः उसका स्त्रन्तिम भव देव न होकर मनुष्य ही होगा। किन्तु इस भवमें श्रायवन्ध सम्भव नहीं है, श्रतः इससे देव भवका श्रन्तर देकर पिछले मनुष्यभवमें देवायुका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध कराना होगा । विचार कर हेखने पर यह काल छुगामठ सागरसे कम होता है, अतः यहाँ देवायके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। कारण कि प्रथम श्रीर तीसरे मनुष्य भवमे देवायुका अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध करानेसे अौर बीचमें तेतीस सागर काल तक देव पर्यायमें रखनेसे यह अन्तरकाल आ जाता है। एक पूर्वकोटि मनुष्य भवका और दो समय उत्कृष्ट अनुभागबन्धके इस प्रकार मनुष्यगतिपञ्चकके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय श्रधिक एक पूर्व-कोटि कहा है। देवगति त्रादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य क्षपकश्रीणमें होनेसे इसके अन्तरका निपेध किया है। तथा उपशमश्रे शिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति हो जाने पर उतरते समय पुनः इनका बन्ध अन्तर्मु हूर्तके अन्तरसे होता है और यदि इनकी बन्धन्युच्छितिके बाद जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाला आहमिन्द्र हो जावे तो वहांसे आने पर देवगतिचतुष्कका और संयम प्रहा करने पर श्राहारकद्विकका बन्ध सम्भव है, मध्यमें नहीं, श्रातः इनके श्रानुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम् हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है।

५७६. मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्च निद्रयजाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्योगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थङ्कर, उचगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुरुष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर

जि॰ उ॰ श्रंतों ॰। सादासाद॰--अरिद-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस॰--अजस॰ णित्य उ॰ श्रंतरं । अणु॰ ज॰ ए॰, उ॰ श्रंतो॰ । हस्स-रिद॰ उ॰ ज॰ ए॰, उ॰ पुन्वकोडी देसू॰। अणु॰ ज॰ ए॰, उ॰ श्रंतो॰। देवायु॰ उ॰ अणु॰ ज॰ ए॰, उ॰ पगिदि॰श्रंतरं। एवं संजदा॰।

४८०, सामाइ०-छेदो० धुविगाणं उ० अणु० णित्थ श्रंतरं । सेसाणं मणपज्जव-भंगो । परिहार० सामाइगच्छेदा० भंगो । सुहुमसंप० सञ्चाणं उ० अणु० णित्थ श्रंतरं । संजदासंजदे परिहार०भंगो । णविर अप्पप्पणो पगदीओ णादव्वाओ ।

र्मू हूर्त है। सातावेदनीय, असातावंदनीय, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुम, अशुम, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त है। हास्य और रितक उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है अोर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकार है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर है। देवायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। इसी प्रकर संयत जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ प्रथम दण्डकमं कही गई ऋपशस्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ऋनुमागवन्ध श्रसंयमके श्रभिमुख हुए जीवके श्रीर सातावेदनीय श्रादिका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध त्तपकश्रीणमें होता है, श्रतः इसके श्रन्तरकालका निषंध किया है। तथा इनहा उपशमश्रेणिसे उतरते समय श्रन्त-मुर्हितके अन्तरसे बन्ध कराने पर इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तम् इतं प्राप्त होता है, श्रतः वह उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनाय श्रादि प्रशस्त प्रकृतियोका उत्कृष्ट ऋनुभागवः ध क्षपकश्रेणिमं हाता है और ऋसातावदनीय आदि ऋपशस्त प्रकृतियोका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध श्रसंयमके श्रभिमुख जीवके होता हैं. श्रतः इनके भी उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके अन्तरकालका निपंध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुत कहा है। कुछ कम पूर्वकाटिके प्रारम्भमें त्रीर त्र्यन्तमे हास्य त्रीर रिनका उत्कृष्ट त्र्यनुभागवन्य सम्भव होनेसे इसका उत्कृष्ट त्रस्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा ये भी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त कहा है। यहाँ देवायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका त्रान्तर एक भवकी अपेक्षा ही घटित किया जा सकता है और प्रकृतिवन्धमं इसका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाख वतलाया है। वही यहाँ दोनों बन्धोंका बन जाता है, अतः यह प्रकृतिवन्धक अन्तरक समान कहा है। संयत जीवोंम मनःपर्ययज्ञानी जीवोंसे इस अन्तर प्ररूपणामं कोई विशेषना नहीं हैं, इसालए यह उनके समान कही है।

पद्म प्रमायक स्रोर छेदं।पस्थापनासंयत जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्रोर स्रतुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोक। भङ्ग मनःपर्ययज्ञानकं समान है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें सामायिक और छेदं।पस्थान।संयत जीवोंकं समान भङ्ग है। सूद्म-साम्परायिकसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंकं उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। संयत।संयत जीवोंमें परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सपनी श्रकृतियाँ जाननी चाहिए।

ता॰ झा॰ प्रस्थोः ज॰ प्॰, तः॰ झंतो॰ इति पाठः । २. झा॰ प्रती यात्थ झंतरं इति पाठः ।
 ४५

प्रदश्य असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०--अप्पसत्य०४--छप०पंचंत० छ० ओघं। अणु० ज० ए०, उ० वेसम०। थीणगिद्धि०३-- मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थिदंडओ णवंसगभंगो। सादा०-पंचिदि०-समचदु०-पर०- उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछ० उ० णित्थ अंतरं। अणु० ओघं। असादा०-पंचणोक०-अथिर--अधुभअजस० उ० अणु० ओघं। तिण्णिआयु०-वेडिव्वियछ०-मणुसगिद्पंचग० उ० अणु०
ओघं। देवायु० उ० अणु० ज० ए०, उ० अणंतका०। चढुजादि-आदाव-थावरादि४
उ० ओघं। अणु० ज० एग०, उ० तेतीसं० सादि०। तेजा०-क०--पसत्थव०४-अगु०णिमि० उ० अणु० णित्थ अंतरं। उज्जो० उ० ओघं। अणु० ज० ए०, उ० तेतीसं०
देस्०। [तित्थय० उ० ओघं। अणु० ज० उ० अंति०।] उचा० उ० अणु० ओघं।

विशेपार्थ—जो सामायिक और छेदोपस्थानासंयमके साथ उपरामश्रीण पर चढ़ता है उसके नौंबेके आगे संयम बदल जाता है, अतः यहाँ ध्रु घयन्धवाली प्रकृतियों के अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। इनका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध क्षपकश्रीण में होता है, अतः इसका अन्तर काल सम्भव नहीं यह स्पष्ट ही है। शेप प्रकृतियों के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जो भङ्ग सनःपर्ययज्ञानीके कहा है वह यहाँ सम्भव है, अतः यह मनःपर्ययज्ञानके समान कहा है। सूद्रम-साम्परायसंयममें प्रशस्त प्रकृतियोंका अपकश्रीण में और अप्रशस्त प्रकृतियोंका उत्तरते समय अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः यहां सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः यहां सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। परिहारिशुद्धिसंयतोंके सामायिक छेदोपस्थापना संयतोंके समान और संयत।संयतोंके परिहारिशुद्धिसंयतोंके समान अपने अपने स्वामित्वके अनुसार सब व्यवस्था वन जाती है, अतः यह कथन उनके समान कहा है। मात्र जहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उसे ध्यानमें लेकर यह व्यवस्था वनानी चाहिए।

प्रदश्. श्रासंयतोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कवाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रीयके समान है। अनुत्रृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार श्रीर स्त्रीवदद्व उक्का भङ्ग नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। सातावेदनीय, पञ्च न्द्रियजाति, समचतुरस्त्रसंस्थान, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगति. त्रसचतुष्क श्रीर स्थिर श्रादि छहके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा श्रनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रसातावेदनीय, पांच नोकषाय, श्रस्थिर, श्रशुभ और अयशः कीतिके उरकृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रीयके समान है। तीन श्राय, वैक्रि-यिक छह और मनुष्यगतिपञ्चककं उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ओघके समान है। देवायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्त काल है। चार जाति, त्रातप श्रीर स्थावर त्रादि चारके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका त्रान्तर श्रोषके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। तैजसशारीर, कार्मणशारीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माण के उत्कृष्ट श्रीर त्रानुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका त्रान्तरकाल नहीं है। उद्योनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जबन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्चन्तर कुछ कम तेनीम सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्चनुभागबन्धका भङ्ग श्रोधके समान

ता॰ प्रतौ मणुसगदि० (१) ठ० इति पाठः। २. ता॰ श्रा० प्रस्थोः चदुसंघ० इति पाठः।

## ४८२. चक्लुदं० तसपज्जतभंगो। अचक्लु० ओधं। ओधिदं० ओधिणाणिभंगो।

है। तथा अनुरक्ष्य अनुभागवन्धका जवन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुतकृष्ट अनुभागवन्धका भङ्ग ओषके समान है।

विशेषार्थ--श्रोघसे पाँच ज्ञानावरणादिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्क्रष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल कहा है। श्रसंयतींकी कायस्थिति श्रनन्त काल होनेसे उनके यह अन्तर बन जाता है, अतः यह श्रांघके समान कहा है। परन्तु असंयतीके इनका निरन्तर बन्ध होते रहनेसे यहाँ इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। यहाँ खाँवेददण्डकसे स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यक्रगति, पाँच संस्थान, पाँच संइनन, तिर्येञ्चगत्यानुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगांत्र यं १६ प्रकृतियाँ ली गई हैं। इनके तथा स्त्यानगृद्धि तीन आदिके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर श्रीयके समान श्रीर शतुन्कृष्ट अनुभागवन्यका जयन्य अन्तर एक सनय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर छछ कम तेतीस सागर नपंसकवेदी जीगोहे समान यहां भी बन जाता है, खतः यह उनके समान कहा है। सातावेदनीय त्रादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्य यहाँ संयमके त्राभिभुख दूए जीवके होता है. अतः यहां इसके अन्तर कालका निपंध किया है। तथा ये सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रांघके समान जघन्य श्रन्तर एक समय श्रार इत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् इते वन जानेसे वह श्रोवकं समान कहा है। आंवसे श्रासातांबरनीय श्रादिकं उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जयन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल तथा अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य श्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर त्रान्तम् हर्न कहा है। यह यहाँ भी सम्भव है, श्रातः यह श्रोघके समान कहा है। इसी प्रकार त्रागे जिन प्रहृतियोंक उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट या दोनोंका अन्तर श्रोयके समान कहा है वह देखकर घटित कर लेना चाहिए। देवायुका श्रसंयतींके एक समयक अन्तरसे अोर अनन्त कालके अन्तरसे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्य सम्भव है, अतः इसके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका जयन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल कहा है। असंयतोमें ततीस सागर काल तक नारक पर्यायमें रहते हुए श्रीर वहांसे आकर तथा जानेके पूर्व अन्तर्म हुर्त काल तक चार जाति आदिका वन्य नहीं होता, अत: इनके अनुत्कृष्ट अनु-भागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तेजस-शारीर स्नादि ध्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं स्नौर इनका उत्कृष्ट स्रतुभागवन्ध संयमके स्नाभमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यके अन्तरकालका निर्पेध किया है। नारक सम्यग्दष्टिको कुछ कम तेतीस सागर काल तक उद्योतका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागवम्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण वहा है। संयमके श्रभिमुख हुए जीवके तीर्थ-द्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट अनुभागवःध होता है, अन आंवके समान इसके अन्तरकालका निषंध किया है। तथा द्वितीय श्रीर तृतीय नरकमें जानेवाला जीव मिध्यादृष्टि होकर इसका श्रन्तम् हर्त काल तक बन्ध नहीं करता. अतः इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त कहा है।

५६२. चजुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। ऋचजुदर्शनी जीवोंमें ऋोघके समान भङ्ग है और ऋवधिदर्शनी जीवोंमें ऋवधिहानी जीवोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—त्रसपर्यात प्रायः चलुद्रश्ती होते हैं। मात्र बीन्द्रिय श्रीर ब्रीन्द्रिय जीव चलु• दर्शनी नहीं होते। श्रचलुद्रशंन व्यापक मार्गणा है। इसमे एकेन्द्रियादि सभी जीव सम्मितित है श्रीर श्रवधिद्रशंन श्रवधिज्ञानका सहचर है, श्रमः चलुद्रशंनी जीवाका त्रसपर्याप्रकाक समान, श्रचलुद्रशंनी जीवोंका श्रोचके समान श्रीर श्रविद्रशंनी जीवाका श्रविद्शानी जीवोंक समान ४८३. किण्णाए पंचणा०-ब्रदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-अप्पसत्य०४-उप०पंचंत० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०--अणंताणुवं०४-णवुंस०--हुंडसंठा०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, अंतोग्रुहुत्तं लभदि पविसंतस्स । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं देसू० । सादा०-पुरिस०-हस्स-रदि-पंचि०ओरालि०-समचदु०--ओरालि०अंगो०--वज्जरि०--पर०--उस्सा०--पसत्थ०--तस०४ थिरादिछ० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।
असादा०-अरदि-सोग-अथिर-अग्रुभ०-अजस० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०।अणु०
सादभंगो०।इत्थि०--तिरिक्ख-पणुस०-चदुसंटा०-पंचसंघै०-दांआणु०-उचा० उ० अणु०
ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० । णिरय-देवायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु०
ज० ए०, उ० वेस० । तिरिक्ख-पणुसायु० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज०

भङ्ग है यह स्पष्ट ही है।

४८३. कृष्यलेश्यामे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रप्र-शस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, नपु-सकवेद, हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय आरे नीचग्त्रके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है, क्योंकि प्रवेश करनेवालेके अन्तमुं हुर्त प्राप्त होता है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। सातावेदनीय, पुरुपवंद, हास्य, रति, पछ्रोन्द्रिय जाति, श्रोदारिकशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गापाङ्ग, वश्रर्यभनाराच संहनन परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुरक ऋौर स्थिर श्रादि छहके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। असातावेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है। खीवेद, तियञ्च-गति, मनुष्यगति, चार संस्थान, पाँच संहनन, दो ऋ।नुपूर्वी ऋौर उचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। नरकायु श्रीर देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त हैं। श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य धन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर दो समय है। तियञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्दृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हते है। अनुत्रुष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो श्रानुपूर्वी, स्नातप स्नीर स्थावर स्नादि चारके उत्कृष्ट श्रीर

ता० भा० प्राथी: चतुसंघ० इति पाठः ।

उ० अणु० ज० ए०, उ० झंतो०। वेडिन्वि०-वेडिन्बिझंगो० उ० ज० ए०, उ० झंतो०। अणु० ज० ए०, उ० वावीसं साग०। [ तेजा०-क०-पसत्थवण्ण ४—अगु०-णिमि० उ० ज० एग०, उक्क० तेत्तीस देस्०। अणु० ज० एग०, उक्क० बेसम०। ] उज्जो० उ० ज० झंतो०, उ० तेत्तीसं देस्०। अणु० ज० एग०, उ० तेत्तीसं देस्०। तित्थय० णिर्यायुभंगो ।

श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है। वैकियिकशरीर श्रीर वैकियिक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्र्म समय है। श्रेनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है। श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वाईम सागर है। तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुत्वपु श्रीर निर्माणके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। उद्योतके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हूत है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिका भङ्ग नरकायुके समान है।

विशेषार्थ-कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है, श्रातः यहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्क्रष्ट अनुभागवन्ध तीन गतिके जीव करते हैं उनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। कारण कि कृष्ण।लेश्याके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें उत्कृष्ट अनुभागवन्ध कराके इतना अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका अविरत सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता है। अब किसी कृष्णलेश्यावालेने इनका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करके सम्यक्त्व प्राप्त किया त्र्यौर अन्तर्म हुर्तमें पुनः मिथ्यादृष्टि होकर इनका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्ध किया तो इनके उत्हृष्ट अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ प्रवेश करनेवालेके अन्तम् हुते प्राप्त होता है यह बचन कहा है। कृष्णलेश्यामे सम्यक्त्वका काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः यहां स्त्यानगृद्धि तीन श्रादिके श्रनुत्रृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। सातावेद-नीय श्रादिके उत्क्रप्ट श्रन्भागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहनेका यही कारण है। मात्र यहाँ सम्यार्टिष्टके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें ही इनका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्य कराके यह श्रन्तरकाल लाना चाहिए। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रनुतकृष्ट श्रनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट ग्रान्तर अन्तर्भ हुर्त कहा है। श्रीर इसी कारण श्रसानांबदनीय श्रादिके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त होनेसे वह सातावेदनीयके समान कहा है। स्त्रीवद श्चादिका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध श्रपने स्वामित्वके श्रनुसार नरकमे ही होता है, इसलिए तो इनके उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रम्तर कृत्व कम तेनीस सागर कहा है। यदापि कविद, चार संस्थान श्रीर पाँच संहननका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध तीन गतिके जीव करते हैं पर नरकके सन्मुख कृष्ण-लेश्यावालेके इनका बन्ध नहीं होता, अतः यह कुछ कम तेनीस सागर कहा है। तथा सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिके मनुष्यद्विक श्रीर उद्यगोत्रका श्रीर सम्यग्दृष्टिके शेवका बन्ध न होनेसे इनके श्रातकृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तिर्यख्वी और मनुष्योंमें कृष्ण-लेश्याका काल अन्तर्मु हूर्त है, अतः यहाँ नरकायु श्रीर देवायुके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हर्त कहा है। तिर्यक्काय और मनुष्यायका भी उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तियंक्क और

१. ता श्रती खिरयभंगी इति पाछ ।

भ्रद्धश्रः णील-काऊणं पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०भय-दु०-तेजा०-क०-पसत्था-पसत्य०४-अगु०-उप०णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देसू०। अणु० ज० ए०, उ० बेस०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४-इत्थिवे०-णवुंस०-तिरिक्ख०-पंचसंद्य०--पंचसंद्य०--तिरिक्खाणु०--उज्जो०--अप्पसत्थ०--दूभग०--दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० अणु० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देसू०। सादासाद०-पंचणोक०-मणुस०-पंचिदि०-ओरालि०-समचदु०-ओरालि० अंगो०-वज्जरि०-मणुसाणु०-पर०-उस्सा०--पसत्थवि०--तस०४-थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर--आदे०--जस०-

मनुष्यके ही होता है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त कहा है। मात्र इनका अनुस्कृष्ट अनुभागवन्ध नरकमें भी होता है, अतः इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना कहा है। नरकगति आदिका उत्कृष्ट श्रीर अनुस्कृष्ट श्रनुभाग-बन्ध तिर्यक्क श्रीर मनुष्यके होता है, तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुर्त कहा है। इसी प्रकार वैक्रियिकद्विकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुतं घटित कर लेना चाहिए। जो जीव सानवें नरकसे निकलेगा वह नियमसे मिथ्यादृष्टि तिर्युद्ध होता है अतः वह पहिले अन्तुम् हुर्नमें वे।क्रियकद्विकका बन्ध नहीं कर सकता है और उसके बाद उसके लेश्या बदल जायेगी । किन्तु छुठें नरकसे सम्यक्तव सहित भी निकल सकता है श्रीर सम्यवस्व सहित मनुष्य श्रपर्यात कालमें भी बैक्रियिकद्विकका बन्ध करेगा. अतः अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर वाईस सागर कहा है। तैजसशरीर आदिका सम्यग्दृष्टि नारकीके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध होता है श्रीर ये ध्रुववन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके **इत्कृष्ट अनुभागवन्धका** जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है और इनके उत्कृष्ट अनुभागयन्यका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इनके अनुस्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। सातवें नरकमें सम्यक्तवके अभिमुख हुए जीवके उद्यातका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुतं कहा है। तथा सम्यग्द्रष्टिके इसका बन्ध महीं होता, श्रतः इसके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। कृष्णलेश्यामें तीर्यद्वर प्रकृतिका भन्न मनुष्यों के ही होता है, अतः इसके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका अन्तर नरकायके समान घटित हो जानेसे वह उसके समान कहा है।

पूच्छ. नील और कापोतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अनुसागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, कीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, निर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग- बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, पाँच नोकषाय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, अौदारिकशारीर, समचतुरक्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वअर्पभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानु-पूर्वी, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थर, शुभ, अशुभ, सुभग,

अजस०-उचा० उ० णाणा०भंगो। अणु० ज० ए०, उ० स्रंतो०। चतुआयु०-ब्रेउव्यिक् छ०-चदुजादि--आदाव--थावरादि०४--तित्थ० किण्गभंगो । णवरि काछ० तित्थ० णिरयोघं।

४८४. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-ओरालि०-अप्पसत्थ०४-७प०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० वे साग० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० वेसम० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुवं०४-इत्थि०-णञ्चस-तिरिक्ख-एइंदि०--पंचसंद्या०-पंच-संघ०-तिरिक्खाणु०-आदानुज्जो०-अप्पसत्थ०-थानर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उ० अणु० ज० एग०, उ० वे साग० सादि० । सादा०-पंचिदि०-समचदु०-पसत्थ०-तस०-थिरादिछ०-उचा० उ० णित्थ अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । असादा०पंच-

सुस्वर, त्रादेय, यशःकीर्ति, त्र्यशःकीर्ति त्रीर उत्तरोत्रके उत्कृष्ट त्रनुभागवन्धका भन्न ज्ञानावरणके समान है। त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागवन्धका जधन्य त्रान्तर एक समय है त्रीर उत्कृष्ट त्रान्तर त्रान्तर क्रान्तर क्रांतर क्रांतर क्रान्तर क्रान्तर क्रान्तर क्रान्तर क्रान्तर क्रांतर क्रान्तर क्रान

विशेषार्थं—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका और दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सात है, अतः यहाँ इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सात सागर कहा है। तथा दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुन्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी इतना ही कहा है। यदापि उद्यातका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध तीन गतिके जीवके होता है पर नरकके सम्मुख जीवके नहीं होता। अतः इसे भी दूसरे दण्डकमें परिगण्णित किया है। साता आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध नारकीके ही होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका भक्त झानावरणके समान कहा है और य परावर्तमान प्रकृतियों हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। चार आयु आदिका दृष्टण्लेश्यामें जैसा स्पष्टीकरण किया है उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। उससे यहाँ कोई विशेषता नहीं है, अतः यह कृष्ण्लेश्याके समान कहा है। मात्र सामान्य नारकियोमें तीर्थद्वर प्रकृतिक उत्कृष्ट ऑर अनुत्वृष्ट अनुभागवन्धका जो अन्तर कहा है वह कापोनलेश्यामें ही घटित होता है, अतः कापोनलेश्यामें तीर्थद्वर प्रकृतिका भक्त सामान्य नारकियोके समान कहा है।

५६५. पीतलेश्यामं पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय. भय, जुगुप्सा, श्रीदा-रिकशारीर, श्रप्रशस्त वर्ण चार, उपचात श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रान्तानुबन्धी चार, श्रीवद, नपुंसकवद, तिर्यञ्चगति, एवन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रात्य, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायागित, स्थायर, दुर्भग, दुःस्वर, श्रानदेय श्रीर नीचगांत्रके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। सातावेदनीय, पञ्चोन्द्रयज्ञाति, समचनुरस्त्र संस्थान, प्रशस्त विहायागिति, श्रस, स्थिर श्रादि छह श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर प्रसातावेदनीय, पाँच नोकपाव, णोक ०-मणुस०-ओरासि० श्रंगो०-वज्जिरि०-मणुसाणु०-अथिर-असुभ-अजस० उ० ज० ए०, छ० बे साग० सादि० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० । तिरिक्ख-मणुसायु० देवभंगो । देवायु० उ० ज० ए०, उ० श्रंतो० । अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । देवगदि०४ उ० णित्य श्रंतरं । अणु० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० । तेजा०-कै०-आहार० दुग-पसत्थ०४ - अगु०३ - बादर--पज्जत--पत्ते०--णिमि०--तित्थ० उ० णित्थ श्रंतरं । अणु० एग० । पम्माए पढमदंढएं ओरास्यिश्रंगोवंगो भाणिद्वो । पंचिदि०-तस० वेउव्व० भंगों । सेसं तेउ०भंगो ।

मनुष्यगित, श्रीदारिकशरीर श्राङ्गापाङ्ग, वश्रषंभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक हो सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हूते है। तिर्यक्ता यु श्रीर मनुष्यायुका भङ्ग देवों के समान है। देवायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक हो सागर है। तेजसशरीर, कामणशरीर, श्राहारकद्विक, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुनिक, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण श्रीर तीर्थङ्करके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर तीर्थङ्करके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रीर तिर्थक्त श्रीदारिक श्राक्तियकशरीरके समान है। तथा श्रीप भङ्ग पीतलेहयाके समान है। तथा होप भङ्ग पीतलेहयाके समान है।

विशेपार्थ-प्रथम दण्डक श्रीर दूसरे दण्डकमें कही गई प्रशृतियोंका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध पीतलेश्याक प्रारम्भमें और श्रन्तमें हो श्रीर मध्यमे न हो यह सम्भव है, श्रतः इनके अकृष्ट श्रनु-भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है, तथा स्त्यानगृद्धि त्रादिका बन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता, अतः श्रादिमें श्रीर श्रन्तमें मिथ्य। दृष्टि रखकर इनका वन्ध करानेसे इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका भी उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर बन जाता है। सातावेदनीय श्रादिका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध ऐसे श्रप्रमत्तसंयतके होता है जो श्रागे बढ़ रहा है, अतः इसके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूत कहा है। इसी प्रकार श्रसाता-वेदनीय श्रादिके अनुस्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर काल घाटत कर लेना चाहिए। तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर ज्ञानावरणके समान घटित कर लेना चाहिए। देवोंके तिर्यक्राय और मनुष्यायके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुल कम छह महीना घटित करके बतला श्राये हैं। वह यहाँ भी बन जाता है, श्रतः देवोके समान कहा है । देवायुका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध श्रप्रमत्तसंयतके होता है, और यहां पीतलेश्याका काल अन्तमु हूर्त है, अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुतं कहा है। देवगितचारक उत्हृष्ट अनुभागवन्धका स्वामी सातावेदनीयके समान है. अतः इसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निषध किया है। तथा सम्यन्द्रष्टि मनुष्यके साधिक

भा० प्रती द० बेस० साग० तेजाक० इति पाठः ।
 भा० प्रती पदमदंडको इति पाठः ।
 ता० प्रती तेऊसंगो इति पाठः ।

४८६. सुकाए पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-बारसक०-सत्तणोक०-अप्पसत्य०४उप०--अधिर--असुभ--अजस०--पंचंत० उ० ज० ए०, उ० अहारससा० सादि०।
अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। थीणगिद्धि०३--मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि०-णवुंस०पंचसंठा०-पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे०--णीचा० उ० ज० ए०, उ०
अहारससा० सादि०। अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देस्व०। सादा०--पंचिदि०तेजा०--क०--समचदु०--पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थिव०--तस०४-थिरादिछ०-णिमि०तित्थ०-उच्चा० उ० णिव्थि श्रंतरं। श्रणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। मणुपायु० उ० अणु०
ज० ए०, उ० छम्पासं देस्व०। देवायु० उ० ज० ए०, उक्क० श्रंतो०। अणु० ज० ए०,
उ० बेसम०। मणुस०-ओरालि०-ओरालि०श्रंगो०-मणुसायु० उ० ज० ए०, उ० तेतीसं
देस्व०। अणु० ज० ए०, उ० बेस०। देवगदि०४ उ० णित्थि श्रंतरं। श्रणु० ज० श्रंतो०,

दो सागरके अन्तरसे इनका बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। देवगतिके समान तैजसशरीर आदिके उत्कृष्ट अनुभाग बन्धका स्वामी है, अतः इनके भी उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरका निर्णंध किया है। तथा इनका उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका यह काल एक समय है अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। पद्मलेश्यामं औदारिकशरीरके साथ औदारिक आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध होता है, क्योंकि इसके एकेन्द्रियजाति और स्थावरका बन्ध नहीं होता, अतः यहां औदारिक आङ्गोपाङ्गको प्रथम दण्डकमें परिगणित करनेको कहा है। तथा पञ्च निद्रयजाति और त्रसका भी नियमसे बन्ध होता है, अतः इनका अन्तर वैकियिकशरीरके समान प्राप्त होनेसे उसके साथ इनकी परिगणना की है। शेष स्पष्ट ही है।

५८६. शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, बारह कपाय, सात नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, अस्थिर, अशुभ, अयशःकीर्ति और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्चन्तर्मु हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगात्रके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। सातावेदनीय, पञ्च द्रियजाति, तैजसशारीर, कार्मणशरीर, समचतूरस्त्र संस्थान, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण, तीर्थद्वर श्रीर उचगोत्रके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। देवायुके बत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और बत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। मनुष्यगति श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका

<sup>1.</sup> भा• प्रती• ए॰ भ्रंतो• इति पादः।

ड० तेतीसं० सादि० । आहारदुग० ड० णत्थि श्चंतरं । अणु० ज० ड० श्चंतो ० । वज्जरि० ड० ज० ए०, ड० तेतीसं [ देसू० ] । [ अणु० ] ज० ए०, ड० श्चंतो ० ।

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हूर्त है। वर्ज्यभनाराच संहननके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अन्त-र्मु हूर्त है।

विशेषार्थ- शुक्ललेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादिका व स्त्यानगृद्धि तीन श्रादिका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सहस्त्रार करूप तक होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। तथा प्रथम दण्डकोक्त पाँच ज्ञानावरणादिका उपरामश्रेणिकी अपेचा और असातावेदनीय आदि प्रकृतियोंके परावर्तमान होनेके कारण इनके अनुत्कृष्ट अनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हर्त कहा है। तथा दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका श्रन्तिम प्रैवेयक तक ही बन्ध होता है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। यहाँ प्रारम्भमें श्रीर अन्तमें बन्ध कराके और मध्यमें ऋबन्धक रखकर यह ऋन्तरकाल ले ऋाना चाहिए। सातावेदनीय ऋादिका चपक श्रीणमें उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इसके अन्तरका निर्पेध किया है। तथा इन सब प्रकृतियोंका उपरामश्रीएमें अपनी वन्धव्युच्छित्तिके बाद मरणकी अपेक्षा एक समय श्रीर वैसे अन्तर्मु हुर्त अन्तरकाल उपलब्ध होना सम्भव होनेसे इनक अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर श्चन्तम् हुर्त कहा है। मनुष्यायुका उत्कृष्ट श्चनुभागबन्ध देवोंके होता है स्प्रौर वहाँ स्प्रायुवन्धका त्त्कुष्ट स्प्रन्तर कुछ कम छह महीना है स्प्रतः यहाँ मनुष्यायुके उत्कृष्ट त्र्योर त्र्यनुत्कृष्ट त्र्यनुभागवन्धका जधन्य त्र्यन्तर एक समय त्र्यौर उत्कृष्ट त्र्यन्तर कुछ कम छह महीना कहा है। देवायुका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध मनुष्योंके होता है, अतः इसके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुं हुने कहा है। सर्वार्थसिद्धिक देवके मनुष्यगति श्रादिका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध श्रायुके प्रारम्भमें श्रीर अन्तमें हो यह सम्भव हैं, इसलिए इनके उत्कृष्ट अनुभागवस्थका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। देवगतिचतुष्क श्रीर श्राहारकद्विकका क्षपकश्रे णिमं उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध होता है, श्रतः इसके श्रन्तरकालका निपेध किया है। तथा यहाँ मनुष्योमें कमसे कम अन्तर्मु हूर्तके अन्तरसे और अधिक से अधिक साधिक तेतीस सागरके अन्तरसे इनका बन्ध सम्भव हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। किन्तु यहाँ आहारकद्विकका अन्तमु हूर्तकं वाद ही पुनः बन्ध सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुर्ते कहा है। मनुष्यगतिके समान व अर्पभनाराच संहननके उत्कृष्ट अनु-भागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए। तथा वऋर्पभनाराच-संहनन सप्रतिपत्त प्रकृति है, श्रतः इसके श्रनुःकृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त कहा है।

१. धा॰ प्रती ज॰ ए॰ उ॰ श्रंतो॰ इति पाठः । २. ता॰ प्रती तेसीसं। वोश्र (धा) गु॰ ज॰ ए॰ उ॰ श्रंतो॰, धा॰ प्रती तेसीसं दोश्र। गु॰ उ० ज॰ ए॰ श्रंतो॰ इति पाठः।

प्र=७. भवसिद्धि० ओघं० । अब्भवसि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०--भय-दु०--तेजा०-क०--पसत्थापसत्थ०४—अगु०-डप०-णिमि०--पंचंत० उ० ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । सादासाद०-छण्णोकं०-पंचिदि०-समचदु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४—थिराथिर-सुभासुभ--सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० ख्रंतो० । णवुंस०-ओरालि०--पंचसंठा०--ओरालि० ख्रंगो०--छस्संघ०-अप्पस०--दूभग--दुस्सर-अणादे०--णीचा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० तिण्णि पलि० दे० । तिण्णिआयु०-वेउन्वियछ० उक० अणु० ज० ए०, उ० अणंतका० । तिरिक्खायु० उ० अणु० ओघं। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उ णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० । मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ उ० णाणा०भंगो । अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।

५८७. भव्योंमें श्रोघके समान भङ्ग है। श्रभव्योंमे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजमशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, ब्रह नोकपाय, पद्धोन्द्रियजाति, समचतुरस्र संस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विद्दायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीति और श्रयशःकीतिके उत्कृष्ट श्रनुभाग-वन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। नपुंसकवंद, श्रीदारिकशारीर, पाँच संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगात्रके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। तीन श्रायु और वैक्रियक छहके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्यका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। निर्यञ्जायके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका अन्तर श्रांचके समान है। तिर्यञ्चगति,तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और उद्यांतके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है अोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। मनुष्यगति, मनुष्य-गत्यातुपूर्वी श्रीर उच्चगात्रके उत्कृष्ट श्रतुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है। श्रतुत्कृष्ट श्रतु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। चार जाति, त्रातप त्रौर स्थावर त्रादि चारके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रतुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-भव्योंमें श्रोघके समान व्यवस्था बन जाती है, श्रतः यह श्रोघके समान कहा है। श्रभव्योंमें श्रोघके समान श्रनन्त कालके श्रन्तरसे ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट श्रनुभागबन्ध

१. ता॰ भ्रा॰ प्रस्यो: सत्तयोक॰ रृति पाठः ।

४८८. खर्ग० पंचणा०-खर्ंसणा०-असादा०-चदुसंज०-पंचणोक०-अप्पसत्य०४-उप०-अधिर-असुभ-अजस०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।
अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । सादादिदंडओ ओघो । अहक० उ० णाणा०भंगो ।
अणु० ओघो । मणुसायु० उ० अणु० ज० ए०, उ० झम्मासं देस्० । देवायु० उ०
अणु० ज० ए०, उ० पुन्वकोहितिभागा देस्० । मणुसगिद्वंचग० उ० ज० ए०, उ०
तेत्तीसं० देसू० । अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । देवगिद०४-आहारदु० उ० णित्थ
अंतरं । अणु० ज० अंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।

सम्भव है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। एक तिर्य-ख्वायको छोड़कर अन्य सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका यह अन्तर प्राप्त होता है, अतः वह क्कानावर एकं समान कहा है। सातावेदनीय श्रादि सब परावर्तमान प्रकृतियाँ है, श्रतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त कहा है। नपुं-सकवेद आदिका भोगभूमिमं पर्याप्त अवस्थामं बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य वहा है। एकेन्द्रिय अवस्थामें अनन्तकाल तक तीन आयु श्रीर वैकियिक छहका वन्य नहीं होता, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्त काल कहा है। तिर्यक्रायुके उत्कृष्ट श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्रमन्तकाल तथा अनुत्रृष्ट श्रमुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण क्रोघसे कहँ आये हैं। वह यहाँ सम्भव होनेसे ख्रोघके समान कहा है। नीचें प्रैवेयकमें और श्रन्तमुं हूर्त काल तक आगे पीछे तिर्यक्रगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके श्चनत्कृष्ट श्चनभागगन्धका उत्कृष्ट श्चन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है। श्चग्निकायिक श्रीर वाय-कार्यिक जीवोंके मन्च्यगतित्रिकका बन्ध कहीं होता श्रीर इनकी उन्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यान लोकप्रमाण कहा है। चार जाति त्रादिका नरकमें त्रीर अन्तर्मु हूर्त तक आगे पीछे बन्ध नहीं होता, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है।

प्रदार चायिकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, श्रस्थिर, श्रश्चभ, श्रयशःकीर्ति श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका भङ्ग श्रोघके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना है। देवायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। देवगति चतुष्क श्रीर श्राहरकके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर हिक्के उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ-श्वायिकसम्यक्त्यका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इसके प्रारम्भमें

५८६. वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-च**दु**संज०--पुरिस०--भय-दु०-अप्पसत्थ०**४**--उप०-पंचंत० उ० अणु० णित्थ श्रंतरं । सादा०-थिर-सुभ-जस० उ० ज० ए०, ए० द्याविष्ठ देसू० सत्थाणे। अथवा णित्थ द्यांतरं। यदि दंसणमोहक्खवगस्स उक्कस्स-सामित्ते णत्थि द्यंतरं । अधापवत्तसंजदस्स कीरदि तदो द्याविष्ट सा० देसू० । जि॰ ए॰, उ॰ स्रंतं॰ । असादा॰-अरिद॰-सोग॰-अथिर-असुभ-अजस॰ उ॰ णित्थ त्रांतरं। अणु० सादभंगो । अहक० उ० णित्थ त्रांतरं । अणु० ओघं । णवरि ज० भौर अन्तमें यथा सम्भव पाँच ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो श्रीर बीचमं न हो यह सम्भव है, श्रतः इनके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र देवगति आदिके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका यह अन्तर लाते समय बीचमें उनका बन्ध न करावे। उसमें भी देवगतिचतुष्क श्रीर श्राहारकद्विककी उपशमश्रेणिमें बन्धव्यच्छित्त करावे श्रीर श्रन्तर्मुहूर्तकालतक वहाँ रखकर इनका बन्ध होनेके पहले मरण करावे। तथा तेतीस सागर श्रायु तक देवपर्यायमें रखकर देवगतिचतुष्कका तो मनुष्य होनेके प्रथम समयसे बन्ध करावे श्रीर श्राहारकद्विकका श्रप्रमत्तसंयत होनेपर वन्ध करावे। यहाँ भी श्रधिकसे श्रधिक काल बाद संयम धारण करावे। पाँच ज्ञानावरणादिका उपशमश्रेणिमे कमसे कम एक समयतक श्रौर श्रधिकसे श्रधिक श्रन्तम् हर्तत्क बन्ध न होनेसे तथा श्रसातावेदनीय श्राद्का इसके पूर्व बन्ध न होनेसे इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-म्हितं कहा है। किन्तु जिसने असातावदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियोंकी छठे गुण्स्थानमें बन्धव्युच्छित्ति की है उसे अप्रमत्तमंगत होनेके बाद उपशमश्रेणिम ले जाकर पुनः उतारकर इनका बन्ध करावे और जधन्य अन्तर एक समय परावर्तन द्वारा प्राप्त करे। सातादण्डकमें साता-वेदनीय, पञ्चोन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलवुत्रिक, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह, निर्माण और तीर्थह्वर ये प्रकृतियाँ ली गई हैं। इनका खोघसे जो अन्तर कहा है वह यहाँ बन जानेसे यह स्रोयक समान कहा है। आठ कपायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका स्रोचसे जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। वह यहाँ भी घटित होता है, अतः यह श्रोघके समान कहा है। यहां मनुष्यायका देवोंके और देवायका मनुष्योंक बन्य होता है। अतः मुलमें जो अन्तर कहा है उसकी स्वामित्वके अनुसार संगति विठा लेनी चाहिए । सर्वार्थसिद्धिमे प्रारम्भमे श्रीर अन्तमं मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है।

५८६. वेदकसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, श्रप्रशस्त वर्णचार, उपघान श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, स्थिर, ग्रुभ श्रीर यशः क्रीतिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर स्वस्थानमें कुछ कम छय।सठ सागर है। श्रथवा श्रन्तर काल नहीं है। यदि दर्शनमोहनीयके चपकके उत्कृष्ट स्वामित्व करते हैं तो श्रन्तरकाल नहीं है। श्रीर अधः प्रयुत्तके करते हैं तो कुछ कम छय।सठ सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर्मूहूर्त है। श्रम्ततावेदनीय, श्रर्ति, शोक, श्रस्थिर, श्रमुभ श्रीर श्रयशः कीर्तिके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध का भन्न सातावेदनीयके समान है। श्राठ कथायोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

१. ता॰ प्रती उक्कर संसामित्तं इति पाठः ।

श्रंतो० । हस्स-रिद् उ० ज० ए०, उ० छाविह० दे० । अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो० । दोआयु० उ० ज० ए०, उ० छाविह० दे० । अणु० ज० ए०, उ० तेनीसं० सादि० । मणुसगिदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० छाविह० दे० । अणु० ज० ए०, उ० पुन्वकोडी सादि० । देवगिद०४—आहारदु० उ० मणुसगिदिभंगो । अणु० ज० ए०, उ० तेनीसं सा० । णविर आहारदुगं तेनीसं सादि० । पंचिदि० तेजा० क० समचदु० पसत्थ०४— अगु०३—पसत्थ० तस०४ — सुभग — सुस्सर--आदे० -- णिमि० -- तित्थ० -- उचा० उ० णिस्थ श्रंतरं । अथवा तेनीसं० सादि०, छाविह० देसू० । अणु० ए ० । अथवा ज० ए०, उ० वेसम० ।

श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। इतनी विशेषना है कि जघन्य श्रन्तर अन्त-मुँ हूर्त है। हास्य त्रीर रितके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्चन्तर कुछ कम छच।सठ सागर है। श्रनुत्कृष्ट श्चनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। दो आयुओं के उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छच।सठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। मन्ष्यगतिपञ्चकके उत्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जवम्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छवासठ सागर है। अनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वेकोटि हैं। देवगतिचतुष्क और आहारकद्विकके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका भङ्ग मनुष्यगतिके समान है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि श्राहारकद्विकका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। पञ्चीन्द्रयजाति, तैजसशारीर, कार्मणशारीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वणचतुष्क, त्रगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायो-गति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रीर उच्चगंत्रके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रथवा साधिक तेतीस सागर श्रीर कुछ कम छचासठ सागर है। अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। अथवा जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर इत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है।

विशेषार्थ — वेदकसम्यक्त्वमें ज्ञानावरणादिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध मिण्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। वेदकसम्यक्त्वके प्रारम्भमें और अन्तमें सातादिकका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छचासठ सागर कहा है। अन्य जिन प्रकृतियोंका यह अन्तर कहा है वह भी इसी प्रकार घटित करना चाहिए। किन्तु यह अन्तर स्वस्थान की अपेक्षा कहा है। अर्थात् स्वस्थान अधःप्रवृत्तसंयत यदि उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करता है तो ही जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छचासठ सागर बनता है। और यदि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला उत्कृष्ट स्वामित्व करता है तो इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अनुभागवन्धक अन्तरम समयभें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा परानसमयभें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा परानसम्य समयभें होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा परान

ता० भा० प्रस्योः छावट्वि० दो भागु० ए० इति पाठः ।

४६०. उनसम० अद्यक्त०-देनगदि०४-आहारदु० उ० णत्थि० अंतरं । [अणु० ज० उ० अंतो० । इस्स-रदि० उ०] अणु० ज० ए०, उ० अंतो० । मणुसगदिपंचग० उ० ज० ए०, उ० अंतो० । अणु० ज० ए०, उ० नेसम०। सेसाणं उ० णत्थि अंतरं । अणु० ज० ए०, उ० मंतो० ।

वर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके श्रनुरकृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रम्तर सातावेदनीयके समान कहा है। श्राठ कषायोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरके निषेधका यही कारण है जो असातावेदनीयका कहा है। इनके अनुस्कृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रोघके समान देखकर यह श्रोघके समान कहा है। मात्र यहाँ त्राठ कपायोंके त्रानुत्कृष्ट त्रानुभागबन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय सम्भव न होकर अन्तमुं हुर्त है, अतः यह अलगसे कहा है। इसका कारण यह है कि श्रोघसे इनके उत्कृष्ट अनु-भागबन्धका अन्तर सम्भव होनेसे ध्रुवबन्धिनी होने पर भी इनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय बन गया था पर यहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर सम्भव नहीं है, इसलिए संयतासंयत ऋौर संयत गुणस्थानका जघन्य काल ही यहाँ जघन्य श्रन्तर समभाना चाहिए। हास्य ऋौर रति परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, ऋतः इनके ऋनुत्कृष्ट ऋनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है। देवायुका मनुष्योंके श्रीर मनुष्यायुका देवोंके बन्ध होता है और दोबार प्रत्येक आयके बन्धमें उत्क्रष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है. श्रतः दोनों श्रायत्र्योंके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेनीस सागर कहा है। मनुष्यगतिपञ्चकके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण हम आभिनिबाधिक मार्गणामें कर त्राये हैं उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार साधिक पूर्वकोटि अन्तरकाल घटित हो वैसा करना चाहिए। देवगति चतुष्क और आहारकद्विकका देवोंके बन्व नहीं होता, अतः इनके अनुःकृष्ट अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर कहा है। परन्तु त्राहारकद्विकका संयम की प्राप्तिके पूर्व मनुष्योंके भी बन्ध नहीं होता, त्रातः यह साधिक तेतीस सागर कहा है। दशैनमाहनीयकी चपणाके अभिमुख हुए जीवके पक्र न्द्रियजाति आदिका उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। श्रीर यदि स्वस्थानमें इनका उत्कृष्ट श्रनभागवन्य मानते हैं तो उनके उत्कृष्ट श्रनभागबन्यका उत्कृष्ट अन्तर पञ्चे द्वियजाति आदिका कुछ कम छयासट सागर श्रोर तीर्थं द्वर प्रकृतिका साधिक तेतीस सागर प्राप्त होता है, ऋतः यह उक्त प्रमाण कहा है। तथा इनके उत्कृष्ट अनुभागवन्यका काल एक समय मानने पर इनके अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका अन्तर एक समय प्राप्त होता है श्रीर जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल दा समय मानने पर जघन्य श्रन्तर एक समय उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होना है सो विचार कर आगमके अनुसार व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

५९०. उपशमसम्यक्त्वमं आठ कपाय, देवगितचतुष्क और आहारकिहिकके उत्कृष्ट अनु-भागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। हास्य व रितके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। मनुष्यगितपञ्चककं उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है।

विशेषार्थ—उपशामसम्यक्त्वमें मनुष्यगितपञ्चकका सर्वविशुद्ध देव नारकीके उत्कृष्ट श्रनुभाग-बन्ध होता है, श्रतः इसका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उक्तुष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त बन जाता है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्टः अनुभागबन्धका श्रान्तरकाल नहीं बनता। कारण स्वामित्वको देखकर ४६१. सासणे पंचणा०--णवदंसणा०--सोलसक०-भय-दु०-तिगदि--पंचिदि०-चदुसरीर०--समदु०--दोश्रंगो०--वज्जरि०--पसत्थापसत्थ०४-तिण्णिआण०--अगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-णीचुचा०-पंचंत० उ० अणु० णत्थि श्रंतरं। तिण्णिआउ० उ० ज० ए०, [उ० श्रंतो०। अणु० ज० ए०] उ० बेसम०। इस्स-रिद० उ० अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। सेसाणं उ० णत्थि श्रंतरं। अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०। अथवा सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-सोलसक०-भय-दु०-तिण्णि-आउ०-पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-तस०४-णिमि०-पंचंत० उ० ज० ए०, उ० श्रंतो०। अणु० ज० ए०, उ० वेसम०। सेसाणं उ० अणु० ज० ए०, उ० श्रंतो०।

५६२. सम्मामि० धुविगाणं ७० अणु० णत्थि ऋंतरं । सेसाणं सासण०भंगो ।

बान लेना चाहिए। तथा प्रथम दण्डक व मनुष्यगतिष्द्धकको छोड़कर शेप सब प्रकृतियोंके अनुःकृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त अलग अलग कारणसे बन जाता है। कारणका खुलासा प्रकृतिको देखकर कर लेना चाहिए।

५६२. सासादनसम्यक्त्वमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, सोलह कवाय, भय, जुगुप्सा, तीन गित, पद्में न्द्रियजाित, चार शरीर, समचतुरक्रसंस्थान, दो त्राङ्गोपाङ्ग, वर्ञ्रपंभनाराच संहनन, प्रशस्त वर्णचतुरक, त्राप्तर वर्णचतुरक, तीन श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलपुचतुरक, प्रशस्त विहायोगित, श्रसचतुरक, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, नीचगोत्र, उच्चगोत्र श्रोर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मूह्तं है। तीन श्रायुके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मूह्तं है। श्रनुत्कृष्ट श्रीभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहूर्त है। श्रमुत्कृष्ठ श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रमुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तर श्रम्वर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्य श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्वर श्रम्तर श्रम्य स्रम्य स्रम्य स्रम्य है।

विशेषार्थ —यहाँ सासादनमें पहले तीन आयु और हास्य-रितको छोड़कर शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध ऐसे परिणामोंसे और ऐसे समयमें मानकर अन्तरका निर्देश किया है जिससे उनके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका अन्तर ही सम्भव नहीं। ऐसी अवस्थामें जो ध्रुवबन्धिनी हैं उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका तो अन्तर बनता ही नहीं। हाँ जो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका इस कारणसे अवश्य ही अन्तर बन जाता है अतः वह जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तमुं हूर्त होनेसे उक्त प्रमाण बतलाया है। इसके बाद विकल्पक्पसे सब प्रकृतियोंका जो अन्तर कहा है वह पहले निर्दिष्ट स्वामित्वको ध्यानमें रख कर कहा है। शेष स्पष्ट ही है।

५६२. सम्यग्मिथ्यात्वमें ध्रुषबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंके समान है। मिथ्यादृष्टि

मिच्छादिद्दी० मदिभंगों । सण्णी० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । असण्णी० धुविगाणं उ० ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० बेसम० । चदुआउ०--वेउव्वियद्य०-मणुस०३ तिरिक्खोघो । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० अणंतका० । अणु० ज० ए०, उ० अंतो० ।

४६३. श्राहारगे पंचणा०-छदंसणा०--असादा०--चदुसंज०--सत्तणोक०-श्रप्पसत्थ०४-उप०-श्रथर-असुभ-श्रजस०--पंचंत० उ० ज० ए०, उ० श्रंगुल० असंखे०।
अणु० ओघं। थीणगिद्धि०३--मिच्छ०---अणंताणुबं०४-इत्थि० उ० णाणा०भंगो।
श्रणु० श्रोघं। सादादिदंडश्रो ओघो। श्रद्धकसा० उ० णाणा०भंगो। श्रणुकस्सं
श्रोघं। णवुंसगदंडश्रो उ० णाणा०भंगो। अणु० ओघं। तिण्णिआयुं०-णिरय-मणुस०-

जीवोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है। संज्ञी जीवोंका पश्चेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके समान भङ्ग है। श्रसंज्ञी जीवोंमें ध्रु वबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रनतर काल है। अमुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगितित्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यक्कोंके समान है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अनुत्कृष्ट अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर पृंह्तं है।

विशेपार्थ—यहाँ अप्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका मिण्यात्वके अभिमुख हुए जीवके और प्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका सम्यक्त्वके अभिमुख हुए जीवके उत्कृष्ट अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धके अन्तरकालका निपंध किया है। शेष परावर्तमान प्रकृतियोंका जैसा सासादनमें अन्तरकाल कहा है वैसा यहाँ भी बन जाता है, अतः यह उसके समान कहा है। मत्यज्ञानी मुख्यरूपसे मिण्यादृष्टि ही होते हैं, अतः मिण्यादृष्टियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान बन जानेसे उनके समान कहा है। संज्ञियोंमें प्रश्च न्द्रिय पर्याप्तकोंकी मुख्यता है, अतः संज्ञियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग पद्ध निद्रय पर्याप्तकोंके समान कहा है। असंज्ञियोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग पद्ध निद्रय पर्याप्तकोंके समान कहा है। असंज्ञियोंकी कायस्थित अनन्तकाल है, अतः यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। मात्र चार आयु आदिके भङ्गको सामान्य तिर्थक्कोंके समान कहनेका कारण भिन्न है सो जान कर समक्ष लेना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

५६३. श्राहारकोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकपाय, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, श्रस्थिर, श्रशुभ, श्रयशःकीर्त श्रोर पाँच श्रन्तर रायके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसं ख्यातवें भागप्रमाण है। श्रनुरकृष्ट श्रनुभागवन्धका भङ्ग श्रोधके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार श्रीर स्त्रीवेदके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका भङ्ग ज्ञानावरणके समान है। श्रनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका भङ्ग श्रोधके समान है। श्राठ कषायोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्राठ कषायोंके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। अनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। अनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। जनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। जनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। जनुतकृष्ट श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है।

१. ता॰ प्रतौ सेसार्या मिच्छादिट्टिमदिभंगो इति पाठः । २. ता॰ प्रतौ भंगो तिथियाचायु॰ इति पाठः ।

दोशाणु० उ० अणु० ज० ए०, उ० अंगुल० असंसे० । तिरिक्साट० उ० णाणा०-भंगो । अणु० श्रोघं । देवगदि०४ उ० णत्थि श्रंतरं । अणु० ज० ए०, उ० श्रंगुल० श्रसंसे० । ओरालि०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरि० उ० णाणी०भंगो । अणु० ओघं । चहुजादि-आदाव-थावरादि०४ उ० णाणा०भंगो। श्रणु० श्रोघं। उज्जो० उ० ज० श्रंतो०, उ० श्रंगुल० असं०। श्रणु० ओघं।

## एवग्रुकस्समंतरं समतं।

श्रानुपूर्वीके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है। श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रकुलके असंख्यातवें भागप्रमाए है। तियञ्चायुके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रीघके समान है। देवगति चारके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रम्तर श्रद्धक्र श्रसंख्यातवें भागप्रमाए है। श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वश्रवभनाराचसंहननके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है श्रीर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ओघके समान है। चार जाति, श्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चारके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है। चार जाति, श्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चारके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है। उद्योतके उत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाए है। श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है।

विशेपार्थ-आहार कोंकी कायस्थित अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसके प्रारम्भमें और अन्तमें ज्ञानावरणादिका अकुष्ट अनुभागबन्ध हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, अतः इनके उत्कृष्ट श्रमुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार स्नागे जिन प्रकृतियोंका यह स्नन्तर कहाँ हैं वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। स्त्रीवेद आदिके अनुत्वृष्ट अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ऋौर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर यहाँ भी बन जाता है, ऋतः यह श्रोचके समान कहा है। सातादिदण्डक, आठ कषाय और नपुंसकवेददण्डकका भी जो अन्तर श्रोघके समान कहा है वह इसी प्रकार श्रोघके श्रनुसार घटित कर लेना चाहिए। तिर्यक्रायु का अनुत्वृष्ट अनुभागवन्ध कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक सौ सागर-पृथक्त्वके अन्तरसे आहारकके अवश्य ही होता है। श्रोघसे यह अन्तर इतना ही है, अतः यह भी श्रांघके समान कहा है। देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध त्तपकश्रेणिमें होता है, श्रतः इसके अन्तरका निपेध किया है। तथा आहारकके इनका बन्ध अङ्गलके असंख्यातचे भाग काल तक न हो यह सम्भव है, श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रम्तर उक्त प्रमाण कहा है। आहारकके श्रीदारिकशरीर आदिका श्रोघके समान उत्कृष्टसे साधिक तीन पत्य तक बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके श्रनुत्रृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान कहा है। इसी प्रकार यहाँ चार जाति श्रादिका श्रोघके समान श्रधिकसे श्रधिक एकसी पचासी सागर तक बन्ध नहीं होता. श्रतः इनके श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान वहा है। उद्योतका सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुआ सातवें नरकका नारकी उत्हुष्ट अनुभागवन्य करता है, अतः इसके उत्हुष्ट अनुभागवन्यका जयन्य द्यान्तर अन्तमु हूर्त कहा है और इसका उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। इसका अधिकसे अधिक एक सौ त्रेसठ सागर तक बन्ध नहीं होता। श्रोघसे इसके अनुत्कृष्ट अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर इतना ही है। अतः यह भी आंघके समान कहा है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तर समाप्त हुन्छा।

१. ता प्रती वजारि॰ याचा। इति पाठः ।

४६४. जह० पगदं। दुवि०-ओघे० आदे०। ओघे० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ०-पंचंत० ज० अणुभागं० केवचि० १ णित्थ
अंतरं। अज० ज० एग०, णिद्दा-पचला० ज० श्रंतो०, उ० श्रंतो०। थीणगिद्धि०३मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० श्रंतो०, उ० अद्ध्योगगल०। अज० ज० श्रंतो०, उ०
वेद्यावि६० देस्०। सादासाद०-समचदु०-पसत्थ०-धिराधिर-सुभासुभ-सुभग-सुम्सरआदे०-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा। अज० ज० ए०, उ०
श्रंतो०। अहक० ज० ज० श्रंतो०, उ० अद्योगगल०। अज० ज० श्रंतो०, उ०
पुन्वकोडी देस्०। इत्थिव० ज० ज० ए०, उ० अणंतका०। अज० ज० ए०, उ०
वेद्यावि६० देस्०। णवुंस० ज० इत्थि०भंगो। अज० अणु०भंगो। अरिद-सोग० ज०
ज० ए०, उ० अद्योगगल०। अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। तिण्णिआयु०-वेउन्वि० छ०
ज० ए०, उ० अद्योगगल०। अज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा
लोगा। अज० ज० ए०, उ० सागरोवमैसदपुथतं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुं० ज० ज०

५६४. जवन्यका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निदेश दी प्रकारका है-श्रोघ और स्रादेश। ओघसे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकवाय, अप्रशस्त वणचनुष्क, उपघात, तीर्थक्कर त्र्यार पाँच अन्तरायक जवन्य अनुभागबन्धका कितना अन्तर है ? अन्तर नहीं है। श्रज्ञघन्य श्रतुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है, निद्रा श्रीर प्रचलाका जघन्य श्रन्तर अन्तर्म हर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हर्त है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिध्यात्व और अनन्ता-नुबन्धा चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुं हूर्त हं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम श्रर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। सातावदनीय, असातावदनीय, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, स्थिर, श्रस्थिर, श्रम, श्रज्ञभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, यशःकीर्ति श्रीर श्रयशः-कीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक-प्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है। स्राठ कपायोंके जघन्य स्रनुभागबन्धका जघन्य स्रन्तर स्रन्तमु हूर्त हैं स्रोर उत्कृष्ट स्रन्तर इन्ह कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। स्त्रीवेदके जधन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। नपुंसकवेदके जवन्य श्रतुभागवन्धका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। त्राज्यन्य त्रानुभागबन्धका भङ्ग त्रानुत्कृष्टके समान है। त्रारति स्रीर शोकके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुर्गलपरिवर्तन प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुत हैं। तीन श्रायु और वैकियिक छहके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। तिर्यक्रायुके जवन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य

ता० प्रतौ पंचंत० ऋग्रुभाग॰ इति पाठः ।
 ता० प्रतौ पुथशं । तिरिक्खाणु० इति पाठः ।

श्रंतो०, उ० अद्ध्योग्गल०। अज० ज० ए०, उ० तेविष्टसागरोवमसदं। मणुसग०मणुसाणु०-उच्चा० ज० अज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा। चदुजादि-थावरादि०४
ज० ज० ए'०, उ० असंखेज्जा लोगा। अज० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं।
पंचिंदि०--तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि० ज० ज० ए०, उ०
अणंतका०। अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। ओरालि०-ओरालि०श्रंगो० ज० ज०
ए०, उ० अणंतकाल०। अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि०। आहारदुग०
ज० अज० ज० श्रंतो०, उ० अद्ध्योग्गल०। पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पस०-दूभगदुस्सर-अणादे० ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा। अज० अण०भंगो। वज्जरि०
ज० ज० ए०, उ० असंखेज्जा लोगा। अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपलि० सादि०।
आदाव० ज० ज० ए०, उ० अणंतका०। अज० ज० ए०, उ० पंचासीदिसागरोवमसदं ०। उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका०। अज० ज० ए०, उ० तेविष्ट-

अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण है। तिर्यञ्चगति श्रीर तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वीके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ऋौर उच्चगोत्रके जघन्य श्रीर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। चार जाति श्रीर स्थावर त्रादि चारके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजवन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एकसौ पचासी सागर है। पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क श्रीर निर्माणके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुत है। श्रीदारिकशरीर श्रीर श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रजघन्य श्रनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। आहारकद्विकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तम् हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। पाँच संस्थान, पाँच सहनन, अप्रशस्त विहायागित, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजयन्य अनुभागबन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। वक्रपीमनाराचसंहननके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य है। आतपके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी पचासी सागर है। उद्योतके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एकसी त्रेसठ

रै. ता॰ प्रती भावरादिध ज्ञ॰ ए० इति पाटः । २. झा॰ प्रती झंगो॰ ज॰ ज॰ ए, ड॰ तिरिख इति पाटः । ३. ता॰ झा॰ प्रस्थोः साग॰ पंचसदं इति पाटः ।

सागरोवमसदं । णीचा० ज० ज० झंतो ०, उ० अद्धरोग्गल० । अज० ज० ए०, उ० बेळावडि० सादि० तिण्णिपलिदो० देसु० ।

सागर है। नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुदुगलपरिवर्तनप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य अधिक दो छ्यासठ सागर है।

विशेषार्थ-तीर्थद्भरके सिवा यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें त्रपनी अपनी बन्धव्याच्छत्तिके अन्तिम समयमें त्रीर तीर्थद्वरप्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिध्यात्वके अभिमुख हुए उत्कृष्ट संक्लेशयुक्त मनुष्यके अन्तिम समयमें होता है, श्रतः इनके जघन्य श्रनुभागबन्धके श्रन्तरकालका निर्पेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें श्रपनी अपनी वन्धन्युच्छित्तिके बाद एक समयके लिए इनका अवन्धक होकर मरकर देव होनेपर पुनः इनका बन्ध होने लगता है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक सप्रय कहा है। मात्र निद्रा श्रीर प्रचलाकी उपशमश्रीणमें बन्धव्युच्छित्ति होने पर श्रन्तर्मुहर्तकालतक मरण नहीं होता, श्रतः इनके श्रज्ञघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है। उपशम-श्रीणिकी श्रपेक्षा इन सबके श्रज्ञचन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है यह स्पष्ट ही है। संयमके ऋभिमुख हुए मनुष्यके मिध्यात्व ऋादिका जवन्य अनुभागवन्य होता है और संयमका जयन्य अन्तर अन्तर्भुहृतं है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुर्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा मिध्यात्वका जघन्य अन्तर अन्तमुं हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर है, अतः इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर उक्तप्रमाण कहा है। सातावदनीय श्रादिका जघन्य अनुभागवन्य परिवर्तमान मध्यम परिणामोसे होता है और ऐसे परिणाम कमसे कम पक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक असंख्यान लांकप्रमाण कालके अन्तरसे होते हैं, अतः इनके जयन्य अनुभागवन्यका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कर्हा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं. ऋतः इनके ऋजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। आगे भी ओघ और आदेशसे जहाँ जो प्रकृतियाँ हों उनके अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए। क्योंकि परावर्तमान प्रकृतियोंका कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अन्तर्मु हूर्तकालके अन्तरसे नियमसे बन्ध होता है। यद्यपि समचतुरस्त्रसंस्थान, सुभग, मुस्वर श्रीर श्रादेयका मिश्रगुण-स्थानसे आगे नियमसे बन्ध होता है और वहाँ ये परावर्तमान नहीं रहतीं, फिर भी उपशम-श्रेणिमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति होने पर वहाँ भी मरणकी अपेत्रा एक समय और आरोहण-अवरोहण्की अपेक्षा अन्तर्मु हूर्त तक इनका बन्धाभाव देखा जाता है, इसलिए इस दृष्टिसे भी इनका यही अन्तर प्राप्त होता है। संयमके अभिमुख हुए जीवके अपनी अपनी व्युन्छित्तिके अन्तिम समयमें मध्यकी आठ कपायोंका जघन्य अनुभागवन्य सम्भव है और संयमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तथा संयमासंयम भौर संयमका जघन्य काल अन्तम हूर्त श्रीर उत्क्रष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम् हूर्त और उत्हृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागवन्ध संज्ञी पक्कोन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है और इस पर्यायका

१. झा॰ प्रतौ योशा॰ ज॰ झंतो॰ इति पाटः ।

**ए**रकुष्ट श्चन्तर अनन्तकाल है, अतः स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। यहाँ जघन्य अनुभागवन्धके बाद एक समयतक अजघन्य अनु-भागबन्ध हो कर पुनः जघन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है इतना विशेष जानना चाहिए। तथा आगे भी जहां जिस प्रकृतिके जघन्य अनुभागबन्धका जबन्य अन्तर एक समय कहा है वह इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा इसी प्रकार श्रज्ञचन्य श्रनुभागबन्धका भी जघन्य श्रन्तर एक समय ले श्राना चाहिए। मात्र जहां कुछ विशेषता होगी उसका हम स्वयं स्पष्टीकरण करेंगे। जहाँ विशेषता न होगी उसे स्पष्टीकरण किये बिना बोडते जावेंगे। स्त्रीवेदके अजघन्य अनुभागवन्धके उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा स्त्यानगृद्धि तीनके समान है। नपुंसकवेदके जघन्य श्रानुभागवन्धका स्वामी खींवेदके समान है, श्रातः इसके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर स्त्रीवेदके समान कहा है। तथा नपुंसकवेदका अधिकसे अधिक बन्ध तीन पत्य अधिक कुछ कम दो छ्यासठ सागर काल तक नहीं होता, अतः इसके अनुस्कृष्ट अनुभाग-बन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर उक्त प्रमाण बतला श्राये हैं। यह श्रान्तर यहाँ भी बन जाता है, अतः यह अनुत्कृष्टके समान कहा है। अरति श्रीर शोकका जघन्य अनु भागबन्ध प्रमत्तसंयत जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रतुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रर्धपुदुगलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। एकेन्द्रिय पर्यायमें निरन्तर रहनेका उत्कृष्ट काल श्रनन्त है। इतने काल तक इस जीवके तीन आयु श्रीर वैक्रियिकपट्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके जघन्य त्रीर त्राजयन्य त्रानुभागवन्धका उत्कृष्ट त्रान्तर त्रानन्तकाल कहा है। तिर्यक्कायुका ज्ञचन्य अनुभागवन्य अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे नियमसे होता है. क्योंकि अनुभागबन्धके योग्य परिग्णाम ही इतने हैं, श्रतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्चान्तर त्रासंख्यात लोकप्रमाण कहा है श्रीर तिर्यख्वायका बन्ध श्रधिकसे श्रधिक सौ सागर प्रथक्त कालके अन्तरसे नियमसे होता है, क्योंकि यदि कोई जीव निरन्तर श्रन्य तीन गतियोंमें परिश्रमण करता है तो यह उन गतियोंमें श्रधिकसे श्रधिक इतने काल तक ही रहता है उसके बाद यह नियम से तिर्युख होता है ऐसा नियम है, अतः तिर्युखायुके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यञ्चगतिद्विकका जघन्य अनुभागवन्य सम्यक्तवके अभिमुख हुआ सातवीं पृथिवी का नारकी करता है, यत: पुनः इस अवस्थाके उत्पन्न होनेमें कमसे कम अन्तर्म हर्त काल लगता है, श्रतः इनके जघन्य अनुभागयन्थका जघन्य श्रान्तर श्रान्तम् हुर्त कहा है श्रीर उस श्रावस्थाके पनः उत्पन्न होनेमें अधिकसे अधिक कुछ कम अधेपुदुगल परिवर्तन काल लगता है अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । तथा अधिकसे श्राधिक एक सी त्रेसठ सागर काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध चारों गतिके जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करते हैं, अतः इनके जघन्य श्रीर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और असंख्यात लोकप्रमाण काल तक अन्नि श्रीर वायकायिक जीवोंके इनका बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके श्रजधन्य श्रमुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इनके जवन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरका स्पष्टीकरण पाँच संस्थान त्रादिके अन्तरके स्पष्टीकरएके समय करेंगे। चार जाति और स्थावर आदि चारका जबन्य अनुभागवन्य परिवतमान मध्यम परिणामोंसे होता है और ऐसे परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण कालके अन्तरसे होते हैं, अतः इनके अवस्य अनुभागवन्धका जपन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तथा इनका बन्ध अधिकसे अधिक एकसी पचासी सागर तक नहीं होता, अतः इनके अज्ञचन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। पद्भे न्त्रियजाति श्रादिका जघन्य अनु-

भागबन्ध चारों गतिके जीव संक्लेश परिणामोंसे करते हैं। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी हो सकते हैं और अनन्त कालके अन्तरसे भी ही सकते हैं, अतः इन प्रकृतियोंके जधन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल कहा है। इसी पकार श्रीदारिक शरीरद्विकके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए। इन प्रकृतियोंका कमसे कम एक समय तक बन्ध नहीं होता और जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होता है उसके साधिक तीन परुय तक इनका बन्ध नहीं होता. इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पत्य कहा है। आहारकद्विक का कमसे कम अन्तर्मु हर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम अर्धपुद्रगलपरिवर्तनके श्रन्तरसे बन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तम् हूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। पाँच संस्थान आदि प्रकृतियोंका कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक असंख्यात लोकप्रमाण काल तक जघन्य श्रनुभागबन्ध नहीं होता. इसलिए इनके जधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। यहाँ एक बात श्रवश्य ही विचारणीय है कि पाँच संस्थान श्रादिका जघन्य अनुभागवन्ध चारों गतिका संज्ञी पञ्चीन्द्रय जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करता है ऐसा स्वामित्व प्ररूपणासे ज्ञात होता है और पञ्चीन्ट्य पर्यायका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल अर्थान असंख्यात पुरुगल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण क्यों नहीं कहा है ? जो प्रश्न इन प्रकृतियों के इस अन्तरके विषयमें उठता है वही प्रश्न मनुष्यगतिद्विक, वञ्चर्यभनाराच संहतन और उचगोत्रक विषयमें भी उठता है। साधारणतः यह समाधान किया जा सकता है कि अनुभागवन्धके योग्य कुल परिणाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं. इसलिए यह अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। किन्तु यह उत्तर तो तब सम्भव था जब इस अन्तरमें पर्यायकी मुख्यता न होती श्रीर परिएामोंको मुख्यता होती। ऐसा विदित होता है कि इन प्रक्र-तियों के जघन्य अनुभागबन्धके स्वामित्वके निर्देशमें या तो कुछ गड़बड़ है या फिर इस विपयमें दो सम्प्रदाय रहे हैं, अतएव एक सम्प्रदायका संग्रह स्वामित्व अनुयोगद्वारमें किया है और दूसरा यहाँ भन्तर प्रकरणमें उद्घित्वत किया है। आगे इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके बन्धक जीवोंका परि-माए अनन्त बतलाया है। यह तभी सम्भव है जब एकंन्द्रियोंको भी इनके जघन्य अनुभागबन्धका स्वामी माना जावे। इससे भी हमारे कथनकी पृष्टि होती है। इनके अजघन्य अनुसागबन्धका अन्तरकाल अनुतकृष्ट समान है यह स्पष्ट ही हैं। व अर्पभनाराचसंहननके जधन्य अनुसागबन्ध का अन्तर पाँच संस्थान आदिके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा इसके अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर जिस प्रकार औदारिकशरीरके अजघन्य अनुभागबन्ब का अन्तर घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। आतपका जघन्य अनु-भागबन्ध देव श्रीर उद्योतका जघन्य श्रनुभागवन्ध देव श्रीर नारकी करते हैं। इनका उत्कृष्ट श्रन्तर श्चनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्वन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्वन्तर अनन्त काल कहा है। तथा आतपका १८५ सागर तक और उद्योतका १६३ सागर तक बन्ध न हो यह सन्भव है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्क्रह भन्तर क्रमसे १८५ और १६३ सागर कहा है। नीचगोत्रका जघन्य अनुभागवन्य सम्यक्तवके अभि-मुख हुआ सातवें नरकका नारकी करता है। यह अवस्था कमसे कम अन्तर्मु हूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कालके अन्तरसे प्राप्त होती है, इसलिए इसके जचन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्गुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा जो उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ कुछ कम तीन पल्य तक और दो छ्यासठ

प्रश्न. णिरएसु धुविगाणं जि जि ए०, उ० तेतीसं० देसू०। अजि जि ए०, उ० बेसम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ जि अजि० जि अंतो ०, उ० तेतीसं० देसू०। सादासाद०-पंचणोक०-समचद्दु०-वज्जिर०-पसत्थवि०-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस० [ज०] ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू०। अजि० ज० ए०, उ० अंतो०। इत्थि०-णवंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-उज्जो०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू०। दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू०। दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू०। मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० वावीसं सा० देसू०। अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू०। प्राप्त०-पणुसाणु०-उच्चा० तित्थ० ज० ज० ए०, उ० तिण्णिसाग० सादि०। अज० ज० ए०, उ० वेसम०। एवं सत्तमाए पुढवीए। णविर थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-दोगदि०-दोआणु०-दोगोद० ज० अज० ज० ग्रंतो०, उ० तेतीसं [ देसू० ]। छसु उवरिमासु णिरयोघं।

सागर काल तक मध्यमें सम्यग्मिध्यात्व होकर सम्यक्त्वकं साथ रहने पर इतने काल तक नीचगोत्रका बन्ध नहीं होता, श्रतः इसके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर उक्त प्रमाण कहा है।

पृह्पू. नारिकयोंमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानबन्धी चारके जचन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम् हुत है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पाँच नोकपाय, समचतुरस्रसंस्थान, विद्वायोगिति, स्थिर, अस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, मुभग, सुस्वर, आदेय, यशःकीर्ति और अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तम् हुर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर श्रौर अनादेयके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयुत्रोंके जघन्य श्रीर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। तिर्यक्रगति. तिर्यक्रमात्यानुपूर्वी श्रीर नीचगात्रकं जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्ते हे श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर है। अज-घन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थकूर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उरकृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, दोगति, दो आनुपूर्वी और दो गोत्रके जघन्य और अजघन्य

<sup>1.</sup> चा॰ प्रती ज॰ चज्र॰ चंती॰ इति पाठः।

णवरि तिरिक्खग०३ णवुंसगभंगो । मणुसग०३ पुरिसभंगो ।

५६६. तिरिक्खेसु पंचणा०-छदंसणा०--अद्वकः-भय-दुः०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० ज० ए०, उ० अद्धपोग्गल०। अज० ज० ए०, उ० बेसम०।थीण-गिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ओघं। अज० ज० श्रंतो०, उ० तिण्णिपलि० दे०। साददंडओ ओघो। अप्पचक्खा०४ ओघं। इत्थि० ज० ओघं। अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपत्ति० दे०। णयुंस०-तिरिक्खग०-श्रोरालि०-श्रोरालि० श्रंगो०-तिरि-

श्वनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त हैं और उक्छ अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। पहलेकी छह पृथिवियोंमें सामान्य नारिकयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है तिर्यक्रगतित्रिकका भङ्ग नपुंसकवेद प्रकृतिके समान है और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग पुरुषवेद प्रकृतिके समान है।

विशेषार्थ--यहाँ अन्य सब खलासा स्वामित्वको देखकर जान लेना चाहिए। जो विशेषताएँ कही हैं उनका स्पष्टीकरण करतेहैं। सानवें नरकमें मनुष्यगतिद्विक श्रीर उचगात्रका जघन्य अनुभाग-बन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए नारकींक होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर बन जाता है। सामान्य नारिकयोंमें यही अन्तर स्त्यानगृद्धि आदि व तिर्यञ्चगति आदि कुल ग्यारह प्रकृतियोंका कहा है। यहाँ यह सब अन्तर एक समान होनेसे इसको एक साथ कहा है। मात्र स्त्यानगृद्धि श्रादि ११ का मिथ्यात्वमे वन्ध कराते हुए श्रीर मनुष्यगति श्रादि तीनका सम्यक्त्वमे बन्ध कराते हए क्रमशः सम्यवस्व त्र्यौर मिथ्यात्वमं जवन्य त्र्यौर उत्कृष्ट त्र्यन्तरकाल तक रखकर यह श्रन्तर लाना चाहिए। तथा प्रारम्भ की छह पृथिवियोंमें तिर्यञ्जगितित्रकका मिण्यात्व श्रौर सासादनमें तथा मनुष्यगतित्रिकका चतुर्थ गुण्स्थान तक बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंका सामान्य नारिकयोंके जो अन्तर कहा है उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, क्योंकि वहाँ वह सातवें नरककी मुख्यतामे कहा गया है। विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है। बात यह है कि सम्यक्त्वके होने पर मनुष्यगतित्रिकका ही बन्ध होता है, अतः पुरुषवेदके समान इनके जघन्य अनुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपने श्रपने नरककी कुछ कम श्रायुप्रमाण श्रीर श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-मुंहर्त बन जाता है। तथा निर्यक्रगतित्रिकका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता। यही हाल नपुंसक-वेदका है, अतः इनका नपु सकवेदके समान अन्तर कहा है। प्रत्येक पृथिवीमें अन्तरकाल कहते समय जहाँ कुछ कम तेनीस सागर कहा है वहाँ कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए यहाँ इतनी स्त्रीर विशेषता जाननी चाहिए।

. ६६. तिर्यक्कोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, आठ कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुरुक, उपवात और पाँच अन्तरायके जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारके जवन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधक समान है। अजवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर अन्तर्भागवन्धका अन्तर अधिक समान है। आजवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर अप्रत्याख्यानावरण चारका भक्त अधिक समान है। सातादण्डकका भक्त आविक समान है। अप्रत्याख्यानावरण चारका भक्त आधिक समान है। स्विवेदक जवन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल अधिक समान है। अजवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अववदक जवन्य अनुसागवन्धका अन्तरकाल अधिक समान है। अजवन्य अनुसागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। न्यंसकवेद, तिर्यक्रगति, औदारिकशरीर, औदारिक

१. भा॰ प्रती॰ मणुस॰ पुरिसमंगी इति पाटः ।

क्याणु०-त्रादाबुज्जो०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतकी०। अज० ज० ए०, उ० पुट्यकोही दे०। पंचणोक० ज० ज० ए०, उ० श्रद्धपोग्गला०। श्रज० साद-भंगो। तिण्णिआउ० ज० श्रज० उक्कस्सभंगो। तिरिक्खाउ० ज० ओघं। श्रज० ज० ए०,उ० पुट्यकोही सादि०। वेउव्वियछ०-मणुस०३ ज० श्रज० ओघं। चहुजादि-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं। अज० ज० ए०, उ० पुट्यकोही दे०। पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ओघं। अज० सादभंगो। तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० ओघं। श्रज० ज० ए०, उ० वेसम०।

श्राङ्गोपाङ्ग, तिर्येश्चगत्यानुपूर्वी, श्वातप, उद्योत श्रोर नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रम्तन्तकाल है। श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रम्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। पाँच नोकपायके जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका अवन्य श्रम्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रम्तर कुछ कम श्रधंपुद्गलपिवर्तनप्रमाण् है। श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रम्तर सातावेदनीयके समान है। तिर्यञ्चायुके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर श्रोघके समान है। त्रायश्राय श्रमुभागवन्धका श्रम्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैकियिक छह श्रोर मनुष्यगतित्रिकके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका भङ्ग श्रोघके समान है। चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संह्नन, श्रप्रशस्त विह्यागिति, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग, दुःस्वर श्रोर श्रमादेयके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर श्रोघके समान है। श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रम्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। पञ्च निद्रयजाति, परघात, उच्छ्यास श्रोर त्रसचतुरकके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर श्रोघके समान है। त्रजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुरक, श्रगुरुलघु श्रोर निर्माणके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर श्रोघके समान है। श्रजन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर हो समय है। श्रार वर्त्व श्रमुभागवन्धका ज्रम्तर द्रो समय है। श्रार वर्त्व श्रमुभागवन्धका ज्रम्तर द्रो समय है।

विशेपार्थ—तिर्येश्चोंमें पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संयतासंयतके होता है। श्रोर संयतासंयतका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रधंपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, अतः यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर उक्तप्रमाण कहा है। तथा एक समयके श्रन्तरसे इनका जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर उक्तप्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः इनके अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय कहा है। श्रागे सर्वत्र चौद्ह मार्गाणाश्रों श्रोर उनके श्रवान्तर भेदोंमें जहाँ जिन प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध का जघन्य श्रन्तर एक समय कहा हो श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध का जघन्य श्रन्तर एक समय कहा हो श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर ले श्राना चाहिए। यदि कहीं इससे भिन्न कोई विशेषता होगी तो हम उसका श्रलगसे निर्देश करेंगे। स्त्यानगृद्धि तीन श्रादिका सम्यग्दिष्टिके बन्ध नहीं होता श्रोर तिर्यञ्जोंमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य है, श्रतः यहाँ इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तीन पत्य कहा है। मात्र यहाँ तिर्यञ्ज

१. ता॰ प्रतो ज॰ ज॰ ए॰ अर्यातका॰ इति पाठः। २. आ॰ प्रतो पुन्वकोडिदे॰ इति पाठः। ३ ता॰ आ॰ प्रत्योः ज॰ ज॰ सोधं इति पाठः।

४६७. पचिं०तिरि०३ थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० श्रंतो०, उ० पुन्वकोडिपुभत्तं०। अज० तिरिक्खोघं। सादासाद०-थिरादितिण्णियुग० ज० ज० ए०, उ० तिण्गि० पिछ० पुन्वकोडिपुभत्ते०। अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। अपचक्खाणा०४ ज० ज० श्रंतो०, उ० पुन्वकोडिपुभत्तं०। अज० ज० श्रंतो०, उ० पुन्वकोडी देसू०। इत्थि० ज० सादभंगो। अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पिछ० देसू०। सेसं उक्क०भंगो।

पर्यायमें ही सम्यक्त्वसे मिध्वात्वमें ले जाकर यह अन्तर काल ले श्राना चाहिए। इसी प्रकार स्त्रीवेदके श्रजधन्य श्रनुभागवन्धके उरक्रष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पल्यका स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। तिर्यञ्जोंकी कायस्थिति अनन्त काल होनेसे यहाँ नपुंसकवेद आदिके जघन्य अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । मात्र कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर अन्तमें जघन्य अनुभाग-बन्ध करा कर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। तथा कर्मभूमिमें तिर्यञ्चके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है और ऐसे तिर्यञ्चके नपुंसकवंद श्रादिका बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इनके अजयन्य अनुभागयन्थका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तिर्युख अर्धपूद्रगल परिवर्तनके प्रारम्भमें ऋीर अन्तमें संयत।संयत होकर पाँच नोकपायोंका जघन्य अनुभागबन्ध करे यह सम्भव है अत: इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है । इनके अज-घन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावदनीयकं समान है यह स्पष्ट ही है। उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय नर-कायु, मनुष्यायु और देवायुकं उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागवन्यका जो अन्तर बतला आयं हैं वही यहाँ कमसे जवन्य श्रीर श्रजवन्य अनुभागवन्यका श्रन्तर प्राप्त होता है. श्रतः यह प्ररूपणा उत्कृष्ट के समान कही है। स्रोघसे निर्यक्षायुके जघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तर तिर्यक्कोंकी सुख्यतासे ही कहा है, अतः इसे जिस प्रकार वहाँ घटिन करके बतला आये हैं उसप्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। जो नियंक्च पूर्वकोटिके त्रिभागमे तिर्यक्चायुका बन्ध करके मरता है श्रीर पुनः तिर्यक्च होकर पूर्वकोटिमें अन्तमुं हूर्त रोप रहने पर तिर्यक्षायुका बन्ध करता है उसके साधिक एक पूर्वकोटि काल तक तिर्यक्रायका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट है। यह देख कर यहाँ तिर्यक्रायके अजधन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। सम्यग्दृष्टि तियंख्रके चार जाति आदिका बन्ध नहीं होने से इनके अजघन्य अनुभागवन्यका उत्क्रष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। शेप कथन सुगम है, क्योंकि स्रोघ प्ररूपणामे उसका स्पष्टीकरण घर स्राये हैं। इस लिए वहाँ देख कर यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए।

५६७. पञ्च न्द्रिय तिर्यञ्चित्रिकमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व श्रौर श्रनन्नानुबन्धी चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथकत्वप्रमाण है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। सातावदनीय, श्रसानावदनीय श्रौर स्थिर आदि तीन युगलके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपृथक्तव श्रधिक तीन पत्य है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर प्रकृति है। श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपृथकत्वप्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। स्निवदके जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर सातावदनीयके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। श्रेप भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

विशेपार्थ—निर्यञ्जोमें संयमासंयमके श्राभमुख तिर्यञ्जके ही स्त्यानगृद्धि आदिका जवन्य

४६८. पंचि०तिरि०अप० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०--सोलसक०-भय-दु०-ओरालि०-तेजा०-क०-धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० झंतो०। अज० ज० ए०, उ० बेसम०। संसाणं ज० अज० ज० ए०, उक० झंतो०। एवं सव्वअपज्जत्ताणं।

श्चनुभागबन्ध होता है, श्वतः यहाँ इनके जयन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्चन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व-प्रमाण कहा है। तथा सामान्य तिर्यक्कोंमें इनके अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर पक्कोन्द्रिय तिर्यक्क-त्रिककी मुख्यतासे ही प्राप्त होता है, अतः यह सामान्य तिर्यञ्जोके समान कहा है। पञ्जोन्द्रिय तिर्यक्वित्रिककी कायस्थितिको देखकर इनमें सातावेदनीय त्रादिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्तव अधिक तीन पल्य कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध परिवर्तमान मध्यम परिणामोसे होता है और कार्यास्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे यह बन्ध हो यह सम्भव है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मु हुत कहा है। जिस तिर्यञ्चने संयमासंयमके श्रिभमुख होकर अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका जघन्य अनुभागयन्य किया है और अन्तर्म् हर्तके वाद पुनः नीचे आकर अति शीत्र संयमासंयमको प्रहण करनेके पूर्व पुनः जघन्य अनुभागबन्ध किया है उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर उपलब्ध होता है और जो कायस्थितिके प्रारम्भ में श्रीर श्रन्तमें संयम।संयमको प्रहण करते हुए जघन्य श्रनुभागवन्ध करता है उसके इन प्रकृतियों के ज्ञायन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध होता है, अतः यहां इनके ज्ञायन्य अनुभागबन्ध का जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथवत्व प्रमाण कहा है। तथा संयमा-संयमका जघन्य काल अन्तर्मु हर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। स्रीवेदका जघन्य श्रमुभागबन्ध अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे श्रीर श्रन्तमें हो यह सम्भव है। सातावेदनीयका भी यह जधन्य अनुभागबन्ध इसी प्रकार सम्भव है, इसलिए स्वीवेदके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तर साताबदनीयके समान कहा है। तथा उत्तम भोगभूमिमे प्रारम्भमे और अन्त में जो मिश्यादृष्टि है श्रीर मध्यमे कुछ कम तीन पत्य तक जो सम्यग्दृष्टि है उसके इतने काल तक स्त्रीबेदका बन्ध नहीं होता, अतः इसके अजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन परुय कहा है। यहाँ जिन प्रकृतियोंके जघन्य और श्रजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर कहा है उनके सिवा जो शेष प्रकृतियाँ बचती हैं उनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धके श्रन्तरमें उत्कृष्ट प्ररूपणा के उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके श्रन्तरसे कोई विशेषता नहीं हैं, श्रतः यह उत्कृष्ट प्ररूपणाके समान वहा है।

५६८. पक्के न्द्रिय तियंक्क अपर्याप्तकोमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्यात्व, संालह क्षाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकरारीर, तैजसरारीर श्रोर कामण्यारीर श्रादि ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूत है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर समय है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर समन्तर्मु हूर्त है। इसी प्रकार सब श्रपर्याप्तकोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सब अपर्याप्तकोंकी कायस्थिति अन्तर्मु हूर्त है, अतः यहां ध्रुव प्रकृतियोंके अअधन्य अनुभागबन्धके उत्कृष्ट अन्तरको छोड़कर शेव सब उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। मात्र ध्रुव प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय है, अतः यहां अजघन्य अनु-

१. ता॰ भा॰ प्रस्कोः उ॰ भ्रतो॰ । दोरुखं भाउगाय । एवं इति पाठः ।

४६६. मणुस०३ खविगाणं ज० णत्थि श्रंतरं । अज० पगदिश्रंतरं । आहार-दुः ज० अज० ज० श्रंतो०, उ० पुव्वकोडिपु४०। तित्थय० ज० णत्थि श्रंतरं । अज० ज० उ० श्रंतो०। सेसाणं पंचिदियतिरिक्तिभंगो । णवरि तेजा०-क०-पसत्थ-वण्ण०४-अगु०-णिमि० अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०।

६००. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ १४ – उप०-पंचंत० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू०। अज० ज० ए०, उ० बेसम०। थीणागिद्धि०३-

भागबन्धका उत्ऋष्ट अन्तर दो समय कहा है। शेप कथन सुगम है।

५६६. मनुष्यित्रिकमें क्षपक प्रकृतियों के जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर काल नहीं है। तथा श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तर प्रकृतिवन्धक ममान है। श्राहारकिष्ठक जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर श्रम्तमुं हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर पूर्वकाटिपृथयत्वप्रमाण है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तमुं हूर्त है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग पश्च न्त्रिय तिर्थञ्चोंक समान है। इतनी विशेषता है कि तेजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रमुरुलघु श्रीर निर्माणके श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तमुं हूर्त है।

विशेषार्थ-मनुष्यत्रिकमें जिन प्रकृतियोंका जयन्य अनुभागवन्ध क्ष्पकश्रं णिमें होता है वे चपक प्रकृतियाँ हैं। उनके जघन्य अनुमागवन्यका अन्तर सम्भव नहीं यह स्पष्ट ही है। तथा प्रकृतिबन्धमें इनके बन्धका जो जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है वही यहाँ इनके अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल जानना चाहिए । इसलिए यह श्रन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरंक समान कहा है। क्षाक प्रकृतिया ये हैं-पॉच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, अप्ररास्त वर्णचतुष्क श्रीर उपवात । इनमेसे पुरुषवेद, हास्य श्रीर रतिको छोड़कर रोप सब धुबबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं श्रीर इनका उपशमश्री एमें श्रम्तमु हूत काल तक बन्ध नहीं होता, अनः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरकं समान अन्तमु हूत जानना चाहिए। तथा शेव तीन प्रकृतियोंके अजधन्य श्रनुभागवन्धका प्रकृतिवन्धकं श्रन्तरंक समान जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमुहूर्त जानना चाहिए। स्वामित्वका देखते हुए अहारकद्विकका कमसे कम अन्तमुहूर्तके श्रन्तरसे श्रीर श्रधिकसे श्रधिक पूर्वकोटिपृथक्त्वके श्रन्तरसे जवन्य श्रीर श्रजवन्य श्रनुभागबन्ध सम्भव है, अतः इनके जघन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तम् हर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण कहा है। तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य श्रनुभागबन्ध मिध्यात्वके अभिमुख हुए जीवके होता है और ऐसा जीव मनुष्यगतिमे पुनः सम्यक्त्वका सम्पादन नहीं करता, श्रत: इसके जघन्य अनुभागबन्धके श्रन्तरकालक। निषेध किया है। तथा उपशम-श्रीणिमें अन्तमुहूर्त काल तक इसका बन्ध नहीं होता, श्रतः इसके अजधन्य अनुभागबन्धका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है। शेष प्रकृतियोंका भन्न पश्चे न्द्रिय तिर्यक्रोंक समान हैं यह स्पष्ट ही है। मात्र तैजसशरीर त्रादिके अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालमें कुछ विशेषता हैं। बात यह है कि मनुष्यत्रिकमें उपशमश्रेणिमें इन तैजसशरीर आदिका अन्तर्मु हूर्तकाल तक बन्ध नहीं होता, अतः यहाँ इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त प्राप्त होता है। पक्क न्द्रिय तिर्यक्कोंसे यहाँ यही विशेषता है।

६००. देवोंमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कवाय, भय, जुगुप्सा, अभशस्त वर्णचतुरक, उपचात और पाँच अन्तरायके अचन्य अनुभागवन्धका जचन्य अन्तर एक समय है मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० अज० ज० भंतो०, उ० एकत्तीसं० देसू० । सादासाद०पंचणोक०-धिरादितिण्णियुग० ज० ज० एग०, उ० तेत्तीसं० देसू० । अज० ज० ए०,
उ० श्रंतां० । इत्थि०--णग्रंस०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--अप्पस०--दूभग-दुस्सर-अणादे०णीचा० ज० अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देसू० । दोआयु० णिरयभंगो । तिरिक्ख०तिरिक्खाणु०-उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० अहारस० सादि० । मणुस०-पंचिदि०ओरालि०श्रंगो०-मणुसाणु०-तस० ज० ज० ए०, उ० अहारस० सादि० । अज०
सादभंगो । एइंदि०-आदाव-थावर० ज० अज० ज० ए०, उ० बेसागरो० सादि० ।
ओरालि०-तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३--बादर-पज्जत-पत्ते०-णिमि०-तित्थ० ज० ज०
ए०, उ० अहारस० सादि० । अज० ज० ए०, उ० बेस० । समचदु०-वज्जरि०पसत्थ०--मुभग-सुस्सर--आदे०--उच्चा० ज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देसू० । अज०
सादभंगो । एवं सन्बदेवाणं अप्यूष्पणो पगिद्श्रंतरं णेद्व्वं ।

श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पाँच नोकपाय श्रौर स्थिर श्रादि तीन युगलके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्चन्तमु हूर्त है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहतन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दःस्वरं, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। दो श्रायुश्रोंका भङ्ग नारिकयोंक समान है। निर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतके जघन्य श्रीर अजघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर साधिक श्रठारह सागर है। मनुष्यगति, पञ्च न्द्रियजाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर त्रसके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका भङ्ग साता-वेदनीयके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। श्रीदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण श्रीर तीर्थङ्करके जघन्य श्रवुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रजवन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। समचतुरस्रसंस्थान, वन्नर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय श्रीर उचगोत्रकं जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। इसी प्रकार सब देवोंमें जिनके जिन प्रकृतियों का बन्ध होता है उनका श्रन्तरकाल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध सर्व विशुद्ध किसी भी सम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका वन्ध अन्तिम प्रैवेयक तक ही होता है, इसलिए इनके बन्धकी चरमाविध ३१ सागर है। उसमें भी सम्यग्दृष्टिके इनका वन्ध नहीं होता और नौवें प्रैवेयक

६०१. एइंदिएसु धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा। बादरे भ्रंगुल० असंखे०। पज्जते संखेजाणि वाससह०। सुहुमे असंखेजा लोगा। अज० ज० ए०, उ० बेस०। तिरिक्लाउ० [ज०] णाणा०भंगो। अज० ज० एग०, [उक्क०] पगदिश्रंतरं। मणुसायु० ज० अज० उक्कस्सभंगो।

में सम्यक्तवका जघन्य काल श्रन्तमुंहूर्त श्रीर उत्दृष्ट काल ३१ सागर है। उसमे भी यहाँ कुछ कम ३१ सागर विविद्यात है, क्योंकि प्रारम्भमे श्रीर श्रन्तमें मिध्यादृष्टि रख कर इन प्रकृतियोका बन्ध कराना है। इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। मात्र इनका जवन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख जीवके होता है, इतना समभ कर श्रन्तर काल लाना चाहिए। यह सम्भव है कि साता श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्य भवके प्रारम्भमं और अन्तमें हो मध्यमं न हो, अतएव इनके जयन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनका अधिकसे अधिक अन्तम् हुर्त काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अज-घन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हतं कहा है। स्त्रीवंद श्रादिका धन्ध सम्यग्दृष्टिके नहीं होता, त्र्यतः इनके जघन्य त्र्यौर त्र्यजघन्य त्र्यनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। यहाँ मध्यमें कुछ कम इकतीस सागर काल तक सम्यग्दृष्टि रख कर यह अन्तर लाना चाहिए। दो आयुत्रोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्चगतित्रिकका बन्ध सह-स्नार करुप तक ही होता है, अतः इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर कहा है। मात्र श्रजवन्य श्रजभागवन्थका उत्कृष्ट श्रन्तर लाते समय मध्यके कालमें सम्यादृष्टि रखना चाहिए। श्रीर जवन्य श्रनुभागवन्यका श्रान्तर लाते समय मध्यमें जवन्य अनुभागवन्धके योग्य परिणाम नहीं कराने चाहिए। मनुष्यगति स्रादिका जघन्य स्रनुभागवन्ध सहस्रार करुप तक ही होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक त्राठारह सागर कहा है ऋौर परावर्तमान श्रकृतियाँ होनेसे इनके श्रजघन्य अनुभागगन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सातावेदनीयके समान श्रन्तर्मु हुन कहा है। एकेन्द्रियजाति श्रादिका बन्ध एशान कल्प तक होता है, ऋतः इनके जवन्य ऋौर ऋजवन्य श्रमुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर कहा है। मात्र जघन्य ऋनुभागवन्धकी दृष्टिसे इतने काल तक बीचमें जघन्य ऋनुभागवन्धके योग्य परि-णाम न करावे श्रीर श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर लानेके लिए मध्यमें उसे मन्यग्दृष्टि रखे। श्रौदारिकशरीर श्रादिका जघन्य श्रनुभागवन्ध सर्वसंक्लिष्ट परिणामोंसे होता है श्रीर य परिणाम सहस्रार करूप तक ही सम्भव हैं, ऋतः इनके जवन्य ऋनुभागवन्धका उत्कृष्ट ऋन्तर साधिक ऋटारह सागर कहा है। समचत्रस्त्रसंस्थान ऋदिका जवन्य ऋनुभागबन्ध मिध्यादृष्टिके होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है। यह श्चन्तर काल सामान्य देवोंकी ऋषेक्षा कहा है। भवनवासी त्रादि प्रत्येक देवनिकायमें श्रीर विमान-वासी देवोंके अवान्तर भेटोंमं कहाँ कितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है और स्वामित्वसम्बन्धी क्या विशेषता है इसे जानकर अन्तरकाल साध लेना चाहिए।

६०१. एकेन्द्रियों मे ध्रु वबन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। वादरों में अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। पर्याप्तकों में संख्यात हजार वर्ष है। सूद्मों में असंख्यात लोकप्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। तिर्यक्रायुके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर क्रानावरणके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और

तिरिक्खगिद-तिरिक्खाणुं ०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका०। अज० सादभंगो। मणुस०-मणुसाणु०-उचा० ज० अज० ओघं। वादर० ज० णाणा०भंगो। अज० ज० ए०, उ० कम्मिद्दिरी०। पज्जते ज० अज० ज० ए०, उ० संखेज्जाणि वास०। सुहुमे असंखेज्जा लोगा। एदेसि तिरिक्खगिदितिगं मणुसगिदिभंगो। णविर अज० सादभंगो। सेसं ज० णाणा०भंगो। अज० सादभंगो। सञ्चिवगिलिदिय-पज्जत्त० धुविगाणं ज० अज० उ०भंगो। सेसाणं पितं चेव।

उत्कृष्ट अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका अघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर साताबेदनीयके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उद्यगत्रके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर जोचके समान है। बादरोंमें जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरएक समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर कानावरएक समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है। पर्याप्तकोंमें जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर संव्यात हजार वर्ष है। सृद्मोमें असख्यात लोकप्रमाण है। इनके तिर्यञ्चगितित्रकका भन्न मनुष्यगतिके अन्तरके समान है। इनकी विशेषता है कि अजघन्य अनुभागवन्धका गतित्रिकका भन्न मनुष्यगतिके अन्तरके समान है। इनकी विशेषता है कि अजघन्य अनुभागवन्धका का अन्तर साताबेदनीयके समान है। श्रेप प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर आताबदनीयके समान है। सब विकलेन्द्रिय और उत्कृष्टके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका भन्न अनुभागवन्धका भन्न उत्कृष्टके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका भन्न भी उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ-एकेन्द्रियोमें तिर्यच्चगतिद्विक श्रीर नीचगात्रको छोड्कर शेप प्रकृतियोंका जघन्य श्रमुभागबन्ध बादर एकेन्द्रिय जीव करते हैं श्रीर इनकी कायस्थितिका श्रन्तर श्रसंख्यात लोक-प्रमाण है, श्रतः इत्रमें प्रायः सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर श्रासंख्यात लोकप्रमाण कहा है। यह जो विशेषना है उसका ऋलगसे स्पष्टीकरण किया है। शेष बादर एकेन्द्रिय आदिके उन की कायस्थितिके श्रानुसार यह अन्तर कहा है। यहाँ निर्यञ्जायुका यदि बन्ध न हो तो साधिक बा.स हजार वर्ष तक नहीं होता. क्योंकि जिस एकेन्द्रियने पृथिवीकायिक होकर २२ हजार वर्षके प्रथम त्रिभागमें स्त्राय बन्ध किया। वादमे मरकर वह पुनः २२ हजार वर्षकी श्रायुवाला पृथितीकायिक हुआ श्रीर वहाँ आयुमें श्रान्तम् हुर्न रोप रहने पर उसने श्रामामी तिर्यक्रायुका बन्ध किया तो उसके साधिक बाईस हजार वर्ष तक तिर्यक्रायुका बन्ध नहीं होता. इसलिए यहाँ तिर्यञ्चायुके श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर प्रशृतिवन्धके श्रन्तरके समान कहा हैं। मनुष्यायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रमुभागबन्धका श्रन्तर जिस प्रकार रुख्य प्ररूपणाके समय स्पष्ट कर आये हैं उस प्रकार जान लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमे कोई विशेषता नहीं है। तिर्यक्रागतित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव करते हैं और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साता-वेदनीयके समान अन्तर्मु हुर्न कहा है। मनुष्यगतिद्विक और उश्वगोत्रका बन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीव नहीं करते. अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर

१. ता॰ भा॰ प्रत्यो: तिरिक्खगदिभंगो तिरिक्खाणु॰ इति पादः।

६०२. पंचिदि० तेसि पज्ज० पंचणा०-छदंसणा०--चदुसंज०-पंचणोक०-अपपसत्थ०४--उप०-तित्थ०-[ पंचंत० ] ज० णित्थ झंतरं । अज० ओघं । थीणिगिद्धि०३—
पिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० कायिहदी०। अज० ओघं । सादासाद०अरिद-सोग०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३--पसत्थिव०-तस०४थिराथिर०-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि० ज० ज० ए०, उ०
कायिहदी० । अज० ओघं । अहक० ज० ज० झंतो०, उ० कायिहदी० । अज०
ओघं । इत्थि० ज० अज० उक०भंगो० । णयुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० ज० अज० उक०भंगो । णविर णीचागो० ज० ज०
अंतो० । चदुआयु० ज० अज० उ०भंगो । णिरयग०-चदुजादि-णिरयाणु०-आदावथावरादि०४ ज० अज० उ०भंगो । तिरिक्खगदितिगं ज० ज० अंतो०, उ० काय-

श्रोघके समान श्रसंख्यात लोक कहा है। मात्र वादर एकेन्द्रिय श्रादिमें यह श्रन्तर उनकी काय-स्थितिके श्रनुसार होनेसे तत्प्रमाण कहा है। इसी प्रकार इनके तिर्यक्रगतित्रिकके सम्बन्धमं भी जानना चाहिए। मात्र तिर्यक्रगतित्रिकका बन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है, श्रतः इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर साताबेदनीयके समान कहा है। यहाँ श्रन्य जितनी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं उनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका अन्तर भी इसी प्रकार जानना चाहिए। सब विकलेन्द्रिय श्रौर उनके पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके श्रन्तरका विचार जिस प्रकार उत्कृष्ट प्रकृषणामें कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता न होनेसे यहाँ उसके श्रनुसार जानने मात्रकी सूचना की है।

६०२. पञ्चोन्द्रिय श्रीर उनके पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचान, तीर्थद्वर श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रनुभागवन्यका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्यका श्रन्तरकाल श्रांघके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मु हर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। सातांबदनीय, श्रसानांबदनीय, श्ररति, शोक, पञ्चोन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघृत्रिक, प्रशस्त विद्वायोगित, त्रस-चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अशुभ, मुभग, मुस्यर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण है। श्रज्ञघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्राठ कपायकि ज्ञघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। स्नीवदके जघन्य श्रीर अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहतन, अप्रशस्त विद्वायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान हैं। इतनी विशेषता है कि नीचगात्रके जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर अन्तम् हुर्त है। चार त्रायुओं के जघन्य श्रीर अजघन्य श्रनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, भातप भ्रीर स्थावर भ्रादि चारके जघन्य भ्रीर अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है। तिर्यक्क्यातित्रिकके अभन्य अनुभागवन्धका बघन्य अन्तर अन्तम् इतं है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण् है। अजघन्य अनुभागवन्थका हिदी । अज अोघं। मणुस०३-देवगदि०४ ज० ज० ए०, उ० कायहिदी । अज ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। ओरालि०-ओरालि० ग्रंगो०-वज्जरि० ज० अज ० उ० भंगो। आहारहुग० ज० अज ० ज० ग्रंतो०, उ० कायहिदी ।

अन्तर श्रोघके समान है। मनुष्यगतित्रिक श्रोर देवगतिचतुष्कके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिश्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रोदारिकशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर वश्रर्षभनाराचसंहननके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिश्रमाण है।

विशेपार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध क्षपकश्रे शिमें होता है। मात्र तीर्थक्रर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिश्यात्वके अभिमुख हुए सम्यग्दृष्टि मनुष्यके होता है, ब्रतः यह सब ब्रवस्था पुनः सम्भव नहीं है, ब्रतः इनके जघन्य ब्रनुभागवन्धके ब्रान्तरकालका निपेध किया है। स्त्यानगृद्धि आदिका बन्ध सम्यादृष्टिके नहीं होता। एक तो सम्यम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मु हुर्न है, दूसरे इसकी प्राप्ति कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमे होना सम्भव है. इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्न और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। मातावेदनीय श्रादिका जघन्य श्रनुभागवन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें हो यह सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायिन्थितिप्रमाण कहा है। आठ कपायोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके सन्मुख हुए क्रमशः सम्यग्दृष्टि श्रीर संयतासंयतके होता है। यह अवस्था अन्तर्मु हर्त और कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे प्राप्त हो सकती है, अतः इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु हुर्त श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। यद्यपि स्वामित्वको देखते हुए नपंसकवेद श्रादिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर काल उत्कृष्ट प्ररूपणाके समान बन जाता है परन्तु नीचगोत्रके जघन्य श्रानुभागबन्धका स्वामित्व सम्यक्त्वके श्रमिमुख हए सातवें नरकके नारकीके होने के कारण यहाँ इसके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त कहा है, क्यों कि इतने अन्तरके विना पुनः उस अवस्थाकी प्राति सम्भव नहीं है । तिर्यञ्चगतिद्विकका जघन्य श्रनुभागबन्ध सातवें नरकमे सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए नारकीके श्रीर उद्योतका जघन्य श्रनुभागबन्ध उत्क्रष्ट संक्लंश परिग्णामवाले देव नारकीके होता है। यह स्वामित्व कमसे कम अन्तर्भ हर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कार्यास्थितिके अन्तर से प्राप्त होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका अधन्य अन्तर अन्तर्भु हूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। मनुष्यगति स्त्रादिका जघन्य अनुभागबन्ध परिवर्तमान मध्यम परि-णामोंसे होता है। ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे हो सकते हैं, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। तथा सातवें नरकमें श्रीर वहाँ से निकलने और प्रवेश करनेके समय अन्तर्भुहूर्त तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। आहारकद्विकका बन्ध अन्तर्भु हूर्त और कुछ कम कायस्थितिके अन्तरसे होना सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर अन्तर्म् हुर्त और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। शेष विवेचन जो श्रोघके समान हो उसे श्रोध प्रह्मपणा देखकर श्रीर जो उत्कृष्टके समान हो उसे उत्कृष्ट प्रह्मपण देखकर घटित कर लेना चाहिए।

६०३. पुढिवि०-आउ० धुविगाणं ज० ज० ए०, उ० सब्वेसि अप्पप्पणो कायिद्वि। अज० ज० ए०, उ० बेसम० । सेसाणं ज० णाणा०भंगो । अज० ज० ए०, उ० ग्रंतो० । दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० पगिद्यंतरं । एवं तेउ०-वाउ० । णविर तिरिक्खगिद०३ धुवभंगो । वणप्पदि० धुवियाणं ज० ज० ए०, उ० असंखेज्ञा लोगा, श्रंगुल० असं०, सखेज्ञाणि बाससह०, असंखेज्ञा लोगा । अज० ज० ए०, उ० बेसम० । सेसाणं ज० णाणाभंगो । अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० । तिरिक्खायु० ज० णाणा०भंगो । अज० पगिद्शंतरं । मणुसाउ० ज० अजे० उक्कस्स-भंगो । वादरपत्तेय० पुढवि०भंगो । णियोदे धुवियाणं सेसाणं पुढविभंगो । णविर दोआयु० ज० अज० अपज्जत्तभंगो ।

६०३. पृथिवीकायिक अौर जलकायिक जीवोंमें धवबन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य श्रानुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर सबके अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण हैं। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेष प्रकृतियोर्व जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है श्रीर श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हं श्रीर उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त हैं। दो श्रायुत्रींके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं कि इनमें तिर्यक्रगतित्रिकका भङ्ग ध्रव प्रकृतियोंके समान कहना चाहिए। वनस्पतिकायिक जीवोमे ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोके जधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। बादरोंमे श्रंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमे संख्यात हजार वर्ष है और सुद्धामें असंख्यात लोकप्रमाण है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर ज्ञानावरएके समान है। श्रजधन्य श्रज्भागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्न है। तिर्यञ्चायके जघन्य श्रनुभागधन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुक्ते जघन्य श्रीर श्रजघत्य श्रनुभागबत्धका श्रन्तर उत्क्रष्ट प्ररूपणांके समान है । यादर प्रत्येकवनस्पतिकायक जीवों का भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान है। बादर निगाद जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली ख्रीर शेप प्रकृ-तियोंका भङ्ग पृथिवीकायिक जीवोंके समान हैं। इतनी विशेषता है कि दो स्रायुत्र्योंक जघन्य श्रीर श्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर अपर्याप्त जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — पृथिबीकायिक श्राँग जलकायिक जीवोंकी श्राँर उनके श्रवास्तर भेदोकी जो कायस्थिति है उसके श्रादिमे श्रीर श्रन्तमे दो श्रायुको छोड़कर सब प्रशृतियोंका जघन्य श्रनुभाग-बन्ध हो यह सम्भव है, श्रतः यहाँ सब प्रशृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका उत्शृष्ट श्रन्तर अपनी श्रपनी कायस्थितिप्रमाण कहा है। ध्रुववैधनेवाली प्रशृतियोंके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर जघन्य श्रनुभागबन्धके काल की अपेचा कहा है श्रीर शेष प्रशृतियाँ परिवर्तमान होनेक कारण उनके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर एक समय व श्रन्तमुं हूर्न घटित हो जाता है। श्राग्नकायिक व बायुकायिक जीवोंमें भी यही भङ्ग श्रविकल रूपसे घटित हो जाता है। मात्र उनमे यह विशेषता है

१. ता॰ भा॰ प्रत्योः मञ्जुसाउ॰ पृद्दंदिय॰ विशिवाकायवियोदायां च ज॰ भज॰ इति पाठः ।

६०४. तस-तसपज्जतः पंचिदियभंगो। णवरि अप्पप्पणो कायहिदी भाणिद्व्वा।

६०५.पंचमण०-पंचवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-०दु०अप्पसत्थ०४-आह।रदुग०-उप०--तित्थ०--पंचंत० ज० अज० णित्थ० अंतरं । सादासाद०-चदुणोक०-तिगदि--पंचजादि--दोसरीर--इस्संठा०--दोश्रंगो०--इस्संघ०-तिण्णिआणु०--पर०-उस्सा०-आदाबुज्जो०-दोविहा०-तस-थावरादिदसयुग०-उच्चा० ज० अज०
ज० ए०, उ० अंतो०। पुरिस०--हस्स-रदि--तिरिक्ख०३ ज० णित्थ अंतरं । अज०
ज० ए०, उ० अंतो०। चदुआउ० ज० ज० ए०, उ० अंतो०। अज० ज० ए०, उ०
चदुसमयं। तंजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अगु०-णिमि० ज० ज० ए०, उ० अंतो०।
अज० ज० ए०, उ० बेस०।

कि उनके मनुष्यगितिद्विक व ऊँचगोत्रका वन्य नहीं होता है। इस कारण उनके तिर्येख्नगितिद्विक व नीचगोत्र धुवबन्धिनी हैं। सामान्य वनस्पतिकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य अनुभाग-बन्ध बादरोंके होता है और उनका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है और शेप अवान्तर भेदोमें अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण अन्तर उपरोक्त रूपसे होता है अतः जघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तर घटित हो जाता है। अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरके सम्बन्ध जो पूर्वमें लिखा है बही यहाँ पर भी विचार कर लेना चाहिये। वनस्पतिकायिक जीवोंके पूर्वके कथनमें बादर प्रत्येक व बादर निगोदका भक्क नहीं आया था वह अविकल रूपसे पृथित्रीकायिक जीवोंके समान घटित हो जाता है। जो विशेषता है वह मूल में खोल दी गई है।

11100 AUG A G 10 7 DOL

६०४. त्रस त्रौर त्रसपर्याप्त जीवोंमं पञ्चोन्द्रयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि अपनी श्रपनी कायस्थिति कहनी चाहिए।

विशेषार्थ--पहले पक्चे न्द्रिय श्रीर पक्चे न्द्रिय पर्याप्त जीवोंम सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रात्रमागवन्धका श्रान्तर काल कह आये हैं। यहाँ भी वह धर्सा प्रकार जानना चाहिए। मात्र वहाँ जो श्रान्तर उनकी कायस्थिति प्रमाण कहा हो उसे यहाँ इनकी कायस्थितिप्रमाण जानना चाहिए।

६०५. पाँचों मनोयोगी श्रोर पाँचों वचनयोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिश्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्राहारकद्विक, उपघात, तीर्थङ्कर श्रोर पाँच अन्तरायके जघम्य श्रोर अजवन्य श्रानुभागवन्थका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, चार नोकपाय, तीन गित, पाँच जाति, दो शारीर, छह संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तीन श्रानुपूर्वी, परघात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत, दो विहायोगित, त्रस-स्थावर दस युगल श्रोर उद्योगके जघन्य श्रोर अजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है। पुरुपवेद, हास्य, रित श्रोर तिर्यञ्चगितित्रकके जघन्य श्रनुभागवन्थका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आजघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। आजघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। अजघन्य श्रनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु और निर्माण्के जघन्य अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है। त्रीजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु और निर्माण्के जघन्य अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है। श्रजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य श्रन्तर दो समय है।

६०६. कायजोगीसु पंचणा०--छदंसणी०--चदुसंज०--पंचणोक०--तिरिक्ख०
श्राप्तसत्थ०४-तिरिक्खाणु०--छप०-तित्थ०--णीचा०-पंचंत० ज० णित्थ श्रांतरं । अज०
ज० ए०, उ० श्रंतो० । थीणिमिद्धि०३--मिच्छ०--बारसकै०--आहारदुगं ज० अज०
णित्थ श्रंतरं । सादासाद०-चदुजादि--छस्संठा०--छस्संघ०--दोविहा०-थावरादि४थिरादिछयुग० ज० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा । अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० ।
इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोग-णिरय--देवगदि-पंचिदि०--ओरालि०-वेडिव्व०-तेजा०-क०दोश्रगो०--पसत्थ०४-दोआणु०--श्रगु०३-आदाबुज्जो०--तस४-णिमि० ज० अज०
ज० ए०, उ० श्रंतो० । णिरय-देवायु० ज० अज० मण०भंगो । तिरिक्खाउ० ज० ज०
एै०, उ० असंखेजा लोगा। अज० ज० ए०, उ० बावीसं वाससह० सादि०। मणुसायु०

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्धका स्वामित्व देखनेसे विदित होता है कि यहाँ इनके जघन्य आरे अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ उसका निषेध किया है। सातावेदनीय आदि एक तो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और दूसरे इन योगों का काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है। पुरुपवेद, हास्य और रितका जघन्य अनुभागवन्ध अपकृष्णिमें तथा तियंख्यगितित्रकका जघन्य अनुभागवन्ध सम्यक्त्यक सम्मुख हुए सातवें नरकके जीवक होता है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है यह स्पष्ट ही है। इन योगोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है, इसलिए दो त्रिभागोंकी यहाँ प्राप्ति सम्भव नही है, अतः यहाँ चारा आयुआक जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर चार समय कहा है। तेजसशरीर आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त और अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर चार समय कहा है। तेजसशरीर आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त होनेका कारण इन योगोंका उत्कृष्ट काल ही है।

६०६. काययोगी जीवोंमे पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्ञलन, पाँच नोकपाय, तिर्यञ्चगति, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, निर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उपघात, तीर्यञ्चर, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तर रायके जयन्य श्रनुभागवन्धका श्रम्तर काल नहीं है। श्रजयन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उरकृष्ट श्रम्तर श्रम्तर कुल नहीं है। श्राचायन, वारह कपाय श्रोर श्राहारक दिकके जघन्य श्रोर श्रजयन्य अनुभागवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। मानावदनीय, श्रमातावदनीय, चार जाति, छह संस्थान, छह सहनन, दा विहायोगित स्थावर श्रादि चार श्रोर स्थिर श्रादि छह युगलके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रोर उरकृष्ट श्रम्तर श्रम्तम् हुत्ते है। श्रावेद, नपुंसकवेद, श्ररित, शांक, नरकगित, देवगित, पञ्च न्द्रियज्ञाति, श्रोदारिकशारीर, वैकि-यकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, दो श्राङ्गापाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरुलघु-त्रिक, श्रातप, उद्यात, श्रसचतुष्क श्रोर निर्माणके जघन्य श्रार अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रोर उरकृष्ट श्रम्तर श्रम्त श्रम्तर एक समय है श्रोर उरकृष्ट श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर प्राप्त जघन्य श्रम्प अजघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका अङ्ग मनायोगी जीयोंक समान है। निर्यञ्चायुके जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उरकृष्ट श्रम्तर श्रम्तर श्रम्तर श्रम्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका

१. ता॰ आ॰ प्रत्योः चतुर्वसया इति पाठः । २. ता॰ आ।॰ प्रत्योः **वारसकसाय१ इति पाठः ।** १. ता॰ आ।॰ प्रत्योः ज॰ धज॰ ए॰ इति पाठः ।

ज॰ अज॰ ज॰ ए॰, उ॰ अणंतका॰ । मणुसग॰-मणुसाणु॰-उचा॰ ज॰ अज॰ ज॰ ए॰, उ॰ असंखेजा लोगा ।

६०७. ओरालियका० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय--दु०-ग्राहारदुग--अपप्पसत्थ०४--उप०--तित्थ०--पंचंत० ज० अज० णित्थ श्रंतरं । सादा-जवन्य श्रन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक बाइंस हजार वर्ष है। मनुष्यायुके जवन्य और श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्यका जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उचगांत्रके जचन्य श्रोर श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है।

विशेपार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई पांच ज्ञानात्ररणादि ३० प्रकृतियोंका जघन्य श्रानुभाग-बन्ध च पकश्रेणिमें हाता हैं। तिर्यञ्चगतित्रिका सातवें नरकमें सम्यक्त्वके श्रमिमुख हुए जीवके होता है श्रीर तीर्थद्वर प्रकृतिका मनुष्यके मिध्यात्वके श्रिभमुख होनेपर होता है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निपेध किया है। यदापि तिर्यञ्चगतित्रिकका अन्त-मुँहर्त कालके बाद पुनः जघन्य श्रनुभागवन्ध सम्भव है पर उस समय तक योग बदल जाता है। तथा जो उपशमश्रेणिमें काययोगके रहते हुए एक समय या ऋन्तर्म हुर्तके लिए इनका अबन्धक होकर श्रीर मरकर देव होने पर इनका बन्ध करता है उनकी श्रपेत्ता इनके श्रजवन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहर्न वहा है। मात्र निर्यक्रमतित्रिकका यह अन्तर परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे प्राप्त होता है। तथा पुरुपवेद, हास्य ऋौर रितका भी यह ऋन्तर इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। काययोगके रहते हुए स्त्यानमृद्धि आदि प्रकृतियोंका दो बार जघन्य श्रोर अजयन्य अनुभागबन्ध उपलब्ध नहीं होता, अतः इनके अन्तरका निपंध किया है। यशपि काययोगकी उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्त काल प्रमाण है पर श्रोधसे इनके जवन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट श्रान्तर श्रासंख्यात लोक प्रमाण ही बतलाया है। इसलिए इन प्रकृतियोंके स्वामित्वकी जानकर यह घटित कर लेना चाहिए । विशेषनाका निर्देश हम श्रोघ प्रह्मपणाके समय कर श्राये हैं। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, श्रतः इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हर्त कहा है। स्त्रीवेद आदि सब परावर्तमान प्रकृतियां हैं, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हूर्त कहा है। जहाँ इनमें से कुछ प्रकृतियों का दीर्घकाल तक निरन्तर बन्ध भी हाता है वहाँ याययांग अन्तर्मु हर्तसे अधिक काल तक उपलब्ध नहीं होता, इसलिए भी यहाँ वही अन्तर प्राप्त होता है। नरकायु खोर देवायुका पद्मे न्द्रियके बन्ध होता है खोर वहाँ काय-यांगका काल मनायोगके समान है, इसलिए इन दो श्रायुत्रोंका भङ्ग मनायोगियोंके समान कहा है। श्रोघसे तिर्यञ्जायुके जघन्य श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यान लोक कह श्राये हैं। वही यहाँ जानना चाहिए। मात्र मनुष्यायुके जवन्य स्त्रीर अजघन्य स्त्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट स्नन्तर अनन्तकाल इसलिए कहा है कि मनुष्यायुका जघन्य श्रनुभागवन्ध करके लव्ध्यपर्याप्तक मनुष्य हुआ किर अनन्तकाल तक तियंख्न रहा श्रीर अन्तमें मनुष्यायुका जघन्य अनुभागवन्ध किया। इस प्रकार मनुष्यायुके जचन्य और भजयन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल प्राप्त हो जाता है। तिर्यक्रायुके व्यवचन्य व्यनुभागवन्थका उत्कृष्ट व्यन्तर साधिक बाईस हजार वर्ष है यह स्पष्ट ही है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंक मनुष्यगतित्रिकका बन्ध नहीं होता, श्रतः इनके जघन्य भौर भज्ञघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर भसंख्यात लोकप्रमाण कहा है।

६०७. घोदारिककाययोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सीलह-कपाय, भय, जुगुप्सा, आहारकद्विक, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर और पाँच अन्तरायके

१. ता० बा• प्रत्यो: चदुसंघ० इति पाठः ।

साद०--मणुसगदि--चढुजादि-इस्संठा०-इस्संघं०-मणुसाणु०-दोविहा०--थावरादि०४-थिरादिइयुग०-उचा० ज० ज० ए०, उ० वावीसं वाससह० दे०। अज० ज० ए०, उ० व्यंतो०। इत्थि०-णवुंस०--अरदि--सोग--णिरयगदि-देवगदि--पंचिदि०--ग्राराहि०-वेडिव्व०-दोग्रंगो०-दोआणु०-पर०-उस्सा०-आदाउज्जो०-तस४ ज० अज० ज० ए०, उ० ग्रंतो०। पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णित्थ ग्रंतरं। अज० सादभंगो। णिरय-देवायु० मणजोगिभंगो। तिरिक्ख-मणुसायु० ज० अज० ज० ए०, उ० सत्तवाससह० सादि०। तिरिक्खग०--तिरिक्खाणु०--णीचा० ज० ज० ए०, उ० तिण्णिवाससह० दे०। अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। जज० ज० ए०, उ० बंस०।

जयन्य श्रीर श्रज्ययन्य अनुभागवन्यका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, अभातावेदनीय, मनुष्य-गति, चार जाति, छह संस्थान, छह संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, दो विहायागिति, स्थावर आदि चार, स्थिर त्रादि छह युगल और उच्चगात्रके जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर कुर्ड कम बाईस हजार वर्ष है। अजचन्य अनुभागवन्यका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। स्त्रीवेद, नपुसक्रवेद, अरित शोक, नरकगति, देवगित, पक्चोन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, परघान, उच्छवास, त्रातप, उद्योत और त्रसचतुष्कके जयन्य और अज्ञवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्ते हैं। पुरुषवेद, हास्य श्रीर रतिके जवन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। अजयन्य अनुभागवन्धका अन्तर मातावद्नीयके समान है। नरकायु और देवायुका भङ्ग मनोयोगी जोवोंके समान है। तिर्यक्वायु और मनुष्यायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर माधिक मात हजार वर्ष है। तियंद्धगित, तियंद्ध-गत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय है श्रीर उन्हर श्रन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष है। अजयस्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्न है। नैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशम्त वणचतुष्क, अगुरुलपु और निर्माणके जवन्य अनुसागवन्ध हा जवन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुर्त है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है।

विशेषार्थ—श्रोदारिककाययोगमे पाँच ज्ञानावरणादि कुछ प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागवन्य क्षपकश्रेणिमें होता है श्रोर जिनका श्रन्यत्र होता है उनका यदि पुनः जघन्य श्रनुभागवन्य प्राप्त होता है तो तव तक योग वदल जाता है, श्रातः इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्य के श्रन्तर कालका निषेध किया है। श्रीदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम वाइम हजार वर्ष है। यह सम्भव है कि सातावेदनीय श्रादिका जघन्य श्रनुभागवन्य इसके श्रादिमें श्रीर श्रन्तमें हो, सतः इनके जघन्य श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम वाईस हजार वर्ष कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियां है, श्रतः इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त कहा है। किवेद श्रादिके जघन्य श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त कहा है। किवेद श्रादिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्यका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त दो कारणसे कहा है। एक तो जहाँ इनका जघन्य श्रनुभागवन्य होता है वहाँ श्रीदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। दूसरे ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। पुरुषवेद, हास्य श्रीर रिनका जघन्य श्रनुभागयन्य

१. भा॰ प्रती सज्ज॰ ज॰ ड॰ इति पाठः !

६०८. ओरालियमि० पंचणा०--णवदंसणा०--मिच्छ०--सोलसक०--भय-दु०-देवग०-म्रोरालि०-वेडिव्व०-तेजा०-क०--वेडिव्व० श्रंगो०-पसत्थापसत्थ०४ - देवाणुपु०- अगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० अज० णित्थ श्रंतरं । पुरिस०-इस्स-रिद-तिरिक्व०४-ओरालि० श्रंगो०-पर०-उस्सा० ज० णित्थ श्रंतरं । अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० । सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० ।

स्वकश्रेशिमं होता है, इसलिए इसके अन्तरका निषेध किया है। तथा परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अज्ञ्ञ्चन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातांवदनीयके समान कहा है। नरकायु और देवायुका स्पष्टीकरण जिस प्रकार मनोयोगी जीवोंके कर आये हैं उस प्रकार यहां भी कर लेना चाहिए। कुछ कम बाईम हजार वर्ष का त्रिभाग साधिक सात हजार वर्ष होता है, इसलिए तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु के ज्ञ्चन्य और अज्ञ्ज्ञचन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्तप्रमाण कहा है। तात्पर्य यह है कि त्रिभागके प्रारम्भमें और आयुमें अन्तर्भ हुतं शेप रहने पर आयु वन्ध कराने पर यह अन्तर उपलब्ध हाता है। औदारिककाययोगमें निर्यञ्चगतित्रिकका ज्ञचन्य अनुभागवन्ध अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थित तीन हजार वर्ष है, अतः यहाँ इनके ज्ञ्चन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है। तथा परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके अज्ञ्ज्ञचन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त कहा है। तैजसशरीर आदि का ज्ञचन्य अनुभागवन्ध संज्ञी जीव करते हैं और इनके औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्भ हूर्त है, अतः यहाँ इनके ज्ञ्ज्ञचन्य अनुभागवन्धका ज्ञुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त कहा है। तेजसशरीर आदि का ज्ञुन्य अनुभागवन्ध संज्ञी जीव करते हैं और इनके औदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तर्भ हूर्त है, अतः यहाँ इनके ज्ञुनभागवन्ध संज्ञी ज्ञुनभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हुर्त कहा है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

६०८. श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण. नी दर्शनावरण, मिश्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्मा, देवनित, श्रीदारिकशरीर, वैक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपृथीं, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर पाँच अन्तरायके जघन्य श्रोर अजघन्य अनुभागवन्थका अन्तरकाल नहीं है। पुरुपवेद, हास्य, रित, तिर्यञ्चगतिचतुष्क, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परघात श्रीर उच्छ्वासके जघन्य अनुभागवन्थका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्थका अवन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। शेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य अनुमागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। शेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है।

विशेपार्थ—स्वामित्वके अनुसार प्रथम दण्डकमें कही गई श्रीर दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध श्रीदारिकमिश्रकाययोगकं रहते हुए अन्तर देकर दो बार सम्भव नहीं इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। इसी प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागवन्ध भी अन्तर देकर दो बार सम्भव नहीं है, क्योंकि प्रथम दण्डककी प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध अनन्तर समयमे शरीरपर्याप्त पूर्ण कर अन्य योगवाला होगा उसके पहले समयमे हाता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका भी निषेध किया है। मात्र दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रीदारिकमिश्रयोग रहता है, अतः परावर्तमान होनेसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भा होने दि। तथा शेप प्रकृतियाँ भी परावर्तमान हैं और उनके जघन्य अनुभागवन्धके लिए शरीर पर्याप्ति प्राप्त होनेमें एक समय पूर्वका कोई नियम नहीं है, अतः उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके जघन्य अनुभागवन्धक जघन्य अनुभागवन्यक जघन्य अनुभागवन्य अनुभागवन्यक जघन्य अनुभागवन्धक जघन

- ६०६. वेउन्वियका० पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु०-ओरालि॰-तेजा०-क०-पसत्थापसत्थवण्ण४-अगु०-बादर-पज्जत-पचे०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० ज० ए०, उ० अंतो०। अज० ज० ए०, उ० बेसम०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणुबं०४ ज० अज० णित्थ स्रंतरं। पुरिस०-हस्स-रिद० ज० अज० ज० ए०, उ० अंतो०। तिरिक्ख०३ ज० णित्थ स्रंतरं। स्रज० ज० ए०, उ० अंतो०। दोआउ० मणजोगि-भंगो। सेसाणं ज० स्रज० ज० ए०, उ० अंतो०।
- ६१०. वेडिव्यिमि० पंचणाणावरणादिधुवियाणं तित्थ० ज० अज० णित्थ ग्रंतरं । पुरिस०-हस्स-रिद-तिरिक्खगिद्द -पंचिदि०-ओरालि०ग्रंगा०-आदाउज्जोव-तस-णीचा० ज० णित्थ ग्रंतरं । अज० ज० ए०, उ० ग्रंतो०। सेसाणं सादादीणं ज० ग्रजे० ज० ए०, उ० ग्रंतो०।
- ६०६. वैक्रियिककाययोगी जीवोमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर. प्रशन्त वर्णचतुष्क, अप्रशन्त वर्णचतुष्क, व्याप्त अनुभाग-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व और अन्तनानुवन्धी चारक जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है। पुरुपवेद, हस्य और रितके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। वेर्ग अप्रश्नेका भन्न मनो-योगी जीवोंके समान है। शेव प्रकृतियोंक जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर कीर अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर है।

विशेषाप-वैकियिककाययोगका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृतं है, इमलिए यहाँ पाँच ज्ञानाव-रणादिके जघाय अनुभागवन्यका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृतं कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन आदिका सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर तिर्यञ्चगितिकका नारकीके सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर जघाय अनुभागवन्य होता है, इसलिए इनके अन्तरका निषेध किया है। पुरुषवंद, हास्य और रितका यद्यि सर्वविशुद्ध सम्यन्दृष्टि देव और नारकीके जघन्य अनुभागवन्य होता है पर इनका जघन्य अनुभागवन्य एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुं हृतं कहा है। दो आयुका स्पष्टीकरण मनो-योगियोंके समान कर लेना चाहिए। शेष प्रकृतियाँ अन्नु ववन्यिनी है यह स्पष्ट ही है, अतः इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्यका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुं हृतं कहा है।

६१०. वैक्रियिकमिश्रकायोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धवाली श्रार तीर्थकृर प्रकृतिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। पुरुपवेद, हास्य, रित, तिर्य- ख्रगतित्रिक, पश्चे न्द्रियजाति, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रानप, उद्योत, त्रस श्रीर नीचगान्नके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रेप सानावेदनीय श्रादिक जघन्य श्रीर श्रन्तधन्य श्रनुभागवन्धका

मा• प्रवी सादादोगां भ्रम• इति पाठः ।

- ६११. आहारका० पंचणाणावरणादिधुवियाणं ज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। अज० ज० ए०, उ० बेसम०। सेसाणं मणजोगिभंगो। आहारमि० धुविगाणं देवायु०- तित्थय० ज० अज० णित्थ श्रंतरं। सेसाणं आहारकायजोगिभंगो। कम्मइगे सव्वाणं उक्कस्सभंगो।
- ६१२. इत्थिवेदेसु पंचणा०-छदंसणा०-चहुसंज०-भय-हु०--अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ०-पंचंत० ज० अज० णित्थ श्चंतरं । थीणिगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० श्चंतो०, उ० कायिहदी० । अज० ज० श्चंतो०, उ० पणवण्णं पत्ति० दे०। सादासाद०--अरिद-सोग-पंचिं०-समचदु०-पर०--उस्सा०--पसत्थ०--तस४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० कायिहदी०।

जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हुर्त है।

विशेषार्थ—ध्रुवबन्धवाली और तीर्थक्कर प्रकृति इनका जधन्य अनुभागवन्ध वैकियिकसिश्र-काययोगके अन्तमे होता है, इसलिए इनके जधन्य और अजधन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है और इसी कारण पुरुपवेद आदिके जधन्य अनुभागवन्धके अन्तरका भी निषेध किया है। किन्तु ये पुरुपवेद आदि परावर्तमान और अध्व वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हून कहा है। और इसी कारण शेप सातादि प्रकृतियों के जधन्य और अजधन्य अनुभागवन्धका उक्त प्रकारसे अन्तर कहा है।

६११. श्राहारककाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है। आहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली, देवायु श्रोर तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। शेप प्रकृतियोका भङ्ग श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्ट के समान है।

विशेषार्थ—आहारककाययोगी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका बन्ध स्वामित्वको देखते हुए इस योगके कालमे दो बार बन्ध सम्भव हे और इस योगका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, अतः यहाँ इनके जधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। शेष प्रकृतियोंकी सब विशेषताएँ मनोयोगके समान होनेसे उनका भङ्ग मनोयोगी जावोंके समान कहा है। आहारकिमिश्रकाययोगमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका, देवायु और तीर्थङ्करका अपने अपने परिणामोंके अनुसार जधन्य अनुभागबन्ध अन्तिम समयमें होता है, अतः इनके जधन्य और अजधन्य अनुभागबन्ध अनुभागवन्ध अनुभाग बन्धका निषेध किया है। शोष कपन स्सष्ट ही है।

६१२. स्नीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात, तीर्थङ्कर छोर पाँच अन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पस्य है। साताबेदनीय, असातावेदनीय, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, श्रान जि ए॰, उ० श्रंतो० | अहक जि जि श्रंतो०, उ॰ कायिहदी० | अजि ओघं | इत्थि०--णवुंस०--तिरिक्ख ॰-एइंदि०-पंचसंटा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-श्रादा-वुज्जो०-अप्पस्त्थ०-थावर-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जि जि ए, उ० कायिहि० | अजि जि ए, उ० पणवण्णं पित्तदो० देस्० | पुरिस०-हस्स-रिद० जि णित्थ श्रंतरं | अजि सादभंगो | णिरयाणु० मणुसिभंगो | तिरिक्ख०-मणुसायु० जि अजि जि ए०, उ० कायिहिदी० | देवायु० जि जि० ए०, उ० कायिहि० | अजि जि० ए०, उ० कायिहि० | अजि विचिव०- विचिव०- विचिव०- विचिव०- विचिव०- विचिव०- विचिव०- विचिव० श्रंगो०-दोआणु०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० जि० जि ए०, उ० कायिहिदी० | अजि जि पणुसगिदिपंचग० जि० ए०, उ० कायिहिदी० | अजि जि पणुसगिदिपंचग० जि० जि अजि जि श्रंतो०, उ० कायिहिदी० | तिजा०--क०-पसत्थवण्णध-अगुरु०-णिमि० ज० ज० एग०, उक्क० कायिहिदी। श्रान० ज० ज० एग०, उक्क० बेसम० |

यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रौर उचगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर अन्तर्मु हर्त हैं। त्राठ कपायोंके जघन्य श्रमुभागबन्धका जघन्य श्रम्तर श्रम्त-म् हर्त है और उत्हृष्ट अन्तर कायस्थितिश्रमाण है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। स्त्रांवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रियजाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्च-गत्यानुपूर्वी, स्नानप, उद्योत, त्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, स्नादेय श्रीर नीचगोत्रके जयन्य त्रानुभागवन्धका जघन्य त्रान्तर एक समय है त्र्त्रीर उत्कृष्ट त्रान्तर कायस्थिति-प्रमाण है। अजवन्य अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य है। पुरुषवेद, हास्य श्रीर रितके जघन्य श्रमुभागबन्धका श्रम्तर नहीं है। श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर सातांबदनीयके समान है। नरकायुका भङ्ग मनुष्यि।नयोके समान है। तिर्यक्राय श्रीर मनुष्यायुकं जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है स्रोर उत्कृष्ट स्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। देवायुके जवन्य स्रानुभागवत्थका जवन्य स्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकं।टिष्ट्रथक्त्व अधिक अष्टावन पत्य है। नरकगति, देवगति, तीन जाति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिक आङ्गांपाङ्ग, दो आनुपूर्वी, सूदम, अपर्याप्त श्रीर साधारणके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। भजवन्य ऋनुभागबन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय है और उत्कृष्ट झन्तर साधिक पचवन परुप है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य त्रनुभागयन्थका जघन्य खन्तर एक समय है और उत्कृष्ट त्रान्तर कायस्थितिप्रमाण है। अज्ञवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुन्न कम तीन परुष है। ऋाहारकद्विककं जचन्य और अज्ञचन्य अनुभागबन्धका जचन्य अन्तर अन्तर्भुद्धतं है और उत्कृष्ट अन्तर कार्यास्थितिप्रमाण है। तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अगुरुत्तघु श्रौर निर्माणके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो सभय है।

विशेपार्थ - स्रीवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायका जघन्य श्रनुभागवन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है, तथा तीर्थद्भर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध मिध्यात्वके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धके श्रन्तरका निपेध किया है। मिध्यात्व श्रीर श्रनन्ता-नुबन्धी चारका जघन्य श्रनुभागवन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए जीवके होता है। इस श्रवस्था का प्राप्ति कमसे कम अन्तर्म हर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कायस्थितिके अन्तरसे सम्भव हैं, श्रतः इन्के जघन्य श्रनुभागवन्यका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमु<sup>दू</sup>र्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। तथा यहाँ सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मु हूर्त ऋौर उत्कृष्ट काल कुछ कम पचवन पर्य है, श्रतः उक्त प्रकृतियोके श्रज्ञघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पचवन पत्य कहा है। सानादिकका जिन परिणामोंसे जघन्य श्रनुभागवन्ध होता हैं वे एक समयके त्रान्तरसे त्र्यौर ऋधिकसे ऋधिक कायस्थितिके त्रान्तरसे सम्भव है, त्रातः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है। श्राठ कपायोंका जघन्य अनुभागवन्य संयमके अभिमुख हुए यथायाग्य जीवके होता है यह अवस्था अन्तर्मु हुतके अन्तरसे भी सम्भव है और कायस्थिति के ऋन्तरसे भी सम्भव हैं, इसलिए इन प्रकृतियोके जघन्य ऋनुभागबन्धका जघन्य ऋन्तर श्रन्त-मु हुर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। इनके अज्ञचन्य श्रनुभागवन्यका श्रन्तर श्रीयके समान है यह स्पष्ट ही हैं। स्त्रीवेद श्रादिके जयन्य श्रीर श्रजवन्य श्रनुभागवन्धके श्रन्तर का खुलासा सातादण्डकके समान कर लेना चाहिए। पुरुपवेद, हास्य श्रीर रितका जघन्य श्रतु-भागबन्ध अपकश्र शिम होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ है, इसलिए इनके ऋजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त कहा है। नरकायुके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धके अन्तरका खलासा जिस प्रकार मनुष्यिनियोंके कर ऋाये हैं उसी प्रकार यहाँ भी करना चाहिए। यह सम्भव है कि कोई स्नीवंदी जीव कायस्थितिक प्रारम्भमं श्रीर श्रन्तमे तिर्यञ्चाय या मनुष्यायुका बन्ध करे, इसलिए यहाँ तिर्यक्काय श्रीर मनुष्याय के जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रन्भाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। देवायुका जघन्य अनुभागवन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें स्रोर अन्तमें हो यह सम्भव हैं, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहा है। किसी स्त्रीवेदी जीवने देवायुका पचवन पत्य प्रमाण आयुवन्ध किया। फिर वहाँ से आकर पूर्वकाटिपृथक्तव काल तक परिश्रमण कर तीन पल्यकी आयुर्के साथ उत्तम भोगभूमिमें स्वीवदी हुआ और भवके अन्तमें देवायुका बन्ध किया। इस प्रकार स्वीवेदी जीवोंमें देवायुके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटिप्रथक्तव श्रधिक श्रद्रावन पत्य प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। नरकगति आदिका जघन्य अनुभागवन्ध कायस्थितिके प्रारम्भमें और अन्तमें हो यह सम्भव हैं, अतः इनके जवन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण कहा है। तथा देवींके और वहाँ उत्पन्न होने के पूर्व और बादमें अन्तर्म हर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचवन पर्य कहा है। मनुष्यगतिपञ्चक श्रीर तैजसशरीर श्रादिके जघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर नरकगति दण्डकके समान घटित कर लेना चाहिए। तथा भोगभूमिमें पर्याप्त अवस्थामें मनुष्य-गतिपञ्चकका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके बाजधन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६१३. पुरिसेसु पंचणा०-चदुदंसणा०-चदुसंज०-पंचंत० ज० अज० णत्यि अंतरं। थीणगि०-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० ज० अंतो०, उ० कायिहदी०। अज० अंघं। णिद्दा-पचला०-पंचणोक०-अप्पसत्थव०४-उप०-तित्थ० ज० णित्य अंतरं। अज० ज० ए०, णिद्दा-पचला० अंतो०, उ० अंतो०! सादासाद०-अरिद-सोग-पंचिदि०--तेजा०--क०--समचदु०--पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थिव०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० कायिह०। अज० जोघं। णवुंस०--पंच-संठा०--पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दुस्सर--अणादे०--णीचा० ज० ज० ए०, उ० कायिह०। अज० ओघं। णिग्याणु० इत्थिभंगो। दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० कायिह०। अज० ओघं। णिग्याणु० इत्थिभंगो। दोआउ० ज० अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि०। विरयगदि-चदुजादि-णिर्याणु०-अदाव०-थावरादि०४ ज० ज० ए०, उ० कायिह०। अज० अग० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि०। अज० अणु०भंगो। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० ज० ज०

६१३. पुरुपवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्चन्तरायके जवन्य और अजयन्य अनुभागयन्धका अन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिश्यात्व श्रीर श्रानन्तानुबन्धी चारके जघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर श्रान्तम् हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कार्यास्थितिप्रमाण है। तथा अज्ञयन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। निद्रा. प्रचला, पाँच नोकषाय, अप्रशस्त वर्णचतुरक, उपवात और तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्ध-का अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है, निद्रा स्रोर प्रचलाका अन्तर्भ हर्न है श्रीर सबका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्न है। साताबेदनीय, असाताबेदनीय, अरित, शोक, पद्धे न्द्रियजाति, नेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघुन्निक, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ,अशुभ, सुभग, सुस्सर,आदेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण श्रीर उचगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उक्कप्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त है। श्राठ कपायोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त-मुंहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर स्रोधके समान है। स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर-कायस्थितिप्रमाण है। अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर स्रोधके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायागिति, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके जघन्य अनुभागबन्धका बचन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रप्ट अन्तर कार्यास्थितिप्रमाण है। अवघन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। नरकायुका भन्न क्रीवेदके समान है। दो आयुओं के जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्थका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति-प्रमाण है। देवायुकं जघन्य अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय है और वत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण् है। श्रज्ञघन्य अनुभागवन्यका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरकगति, चार जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप और स्थावर आदि चारके ज्ञघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण

ए०, उ० कायहि०। अज० ओघं। मणुसगिदपंच० ज० ज० ए०, उ० कायहि०। अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपत्ति० सादि०। देवगिदि०४ ज० ज० ए०, उ० कायहि०। अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। आहारदुग० ज० अज० ज० श्रंतो०, उ० कायहिदी०।

६१४. णवुंसगेसु पंचणाणावरणादिदंडओ इत्थिभंगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-

अणंताणु०४ ज० ओघं । अज० णिरयभंगो । सादादिदंडओं तिण्णिआउ०-अहक०-वेउिवयछ०-मणुस०३ ज० अज० ओघं । इत्थि०-णग्नुंस०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । पुस०-हस्स-रिद० । ज० णिर्थ खंतरं । अज० सादभंगो । अरिद-सोग० ज० ज० ए०, उ० अद्ध्यांग्गल० । अज० है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका भङ्ग श्रनुत्कृष्टके समान है । तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति। प्रमाण है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थिति। प्रमाण है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन पत्न्य है । देवगति चतुष्कके जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन पत्न्य है । देवगति चतुष्कके जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है । श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जचन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ सब अन्तरकाल पर प्रकाश न दाल कर जो विशेषता है उसीका निर्देश करेंगे। कारण कि अब तक आंघ व आदेशसे सब प्रकृतियों के अन्तरका जो स्पष्टीकरण किया है उसीसे इसका बोध हो जाता है। यहाँ निद्रा और प्रचला के अजयन्य अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहनेका कारण यह है कि जो अपूर्वकरण उपशामक इनकी व्युच्छित्ति कर और अन्तर्मु हूर्त सबेदभागमें ही मर कर देव हो जाता है उसके इन प्रकृतियों के अजयन्य अनुभागवन्धका अन्तर्मु हूर्त अन्तरकाल देखा जाता है। देवायुके अजयन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जो पूर्वकाटिकी आयुवाला मनुष्य प्रथम त्रिभागमें देवायुका अजयन्य अनुभागवन्ध करके तेतीस सागरकी आयुवाला विजयादिक चार अनुत्तर विमानों से उत्पन्न होता है और वहाँ से च्युत होकर पुनः पूर्वकाटिकी आयुवाला मनुष्य होकर अपने भवके अन्तम अन्तर्मु हूर्त काल शेप रहने पर देवायुका अजयन्य अनुभागवन्ध करता है उसके देवायुके अजयन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण ही देखा जाता है।

६५४. नपुसक्तवेदी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भङ्ग स्त्रीवंदी जीवोंके समान हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर श्रनन्तानुवन्धी चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रांषकं समान है और श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। सातावदनीय श्रादि दण्डक, तीन श्रायु, श्राठ कषाय, वैकियिक छह श्रीर मनुष्यगितित्रिकके जघन्य श्रोर अजधन्य श्रनुभागवन्ध अनुभागवन्धका अन्तर श्रोघके समान है। स्त्रीवंद, नपुंसकवंद श्रीर उत्योत के जघन्य श्रनुभागवन्धका अपन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तकाल है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका ज्ञषन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम वेतीस सागर है। पुरुपवंद, हास्य श्रीर रितके ज्ञषन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर साता-

सादभंगो । देवाउ० मणुसि०भंगो । तिरिक्तग०-तिरिक्ताणु०-णीचा० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । चहुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि० । पंचिदि०-पर०-उस्सा०-तस०४ ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० सादभंगो । ओरालि०-ओरालि० स्रंगो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० पुन्वकोडी देसू० । आहार०२ ज० अज० ओघं । पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ-दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० देसू० । तेजा०-क०-पसत्थ०४ – अगु०-णिमि० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उक० वेस० । तित्थ० ज० णत्थि स्रंतरं । अज० ज० ए०, उ० स्रंतो ० ।

वेदनीयके समान है। श्रारति श्रीर शंकिके जबन्य अनुभागवन्धका जबन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रर्धपुद्गल परिवर्गनप्रमाण है। श्रज्ञचन्य श्रज्भागवन्धका श्रन्तर सातावेदनीय के समान है। देवायुका भङ्ग मनुष्यिनियंकि समान है। तियंद्धगति, तिर्यद्धगत्यानुपूर्वी श्रीर नीच-गोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रोवकं समान है। श्रजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीम सागर है। चार जाति, श्रानप और स्थावर आदि चारके जयन्य श्रानुभागवन्धका श्रान्तर श्रांचिके समान है। श्राज्ञचन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्हृष्ट अन्तर साधिक तेतीम सागर है। पद्घेन्द्रियजाति, पर-घात, उच्छवास त्र्यौर त्रसचतुष्कके जयन्य त्रानुभागवन्यका जयन्य त्रान्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजयन्य अनुमागयन्यका अन्तर सातावेदनायके समान है। श्रीदारिकशरीर श्रीर श्रीदारिकश्राङ्गापाङ्गके जघन्य श्रनुभागयन्थका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल है। श्राजवन्य श्रन्भागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकांटि हैं। आहारबद्धिकके जवन्य और अजधन्य अनुभागयन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। पाँच संस्थान, पाँच सहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेयके जवन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रीघके समान है। श्रजवन्य श्रनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीय सागर है। नैजमशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलव् श्रीर निर्माणके जवन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रीवकं समान है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। तीर्थहर प्रकृतिके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं । अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है।

विशेषार्थ—नपुंसकवेदी जीवोमें भी अन्य सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तर विछले कहे गये अन्तर को ध्यानमे रखकर घटित कर लेना चाहिए। जो अन्तर विशेषताको लिए हुए हैं उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—सम्यग्दृष्टि नारिक्योंके स्वीवेद और नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होनेसे इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। अरित और शोकका जयन्य अनुभागवन्ध छटे गुण्एस्थानमें होता है और नपुंसक-वेदमें इसका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अतः यह उक्त प्रमाण कहा है। तिर्यक्रगति आदिका बन्ध सम्यग्दृष्टि नार्कांके नहीं होता। इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। चार जाति आदिका बन्ध नरकमे तथा अन्तर्मु हूर्त काल तक नरकके पूर्व और बादमें नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका

भा० प्रती भोघं। भज्ञ• ज० ए• ड॰ भंतो० इति पाटः।

६१५. अवगदवेदेसु सव्वाणं ज० णत्थि श्रंतरं । अज० ज० उ० श्रंतो ० । ६१६. कोधकसा० पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-आहारदुग-पंचंत० ज० अज० णत्थि श्रंतरं । णिद्धा-पचला०-पंचणोक०-अप्पसत्थ०४-उप०-तित्थ० ज० णत्थि श्रंतरं । अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। एवं तिरिक्ख०३। णवरि णिद्धा-पचला० अज० ज० उँ० श्रंतो०। चदुआउ० मणजोगिभंगो । तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। सेसाणं सादादीणं ज० अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०।

उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। पछ्छे न्द्रियजाति श्रादिका ज्ञचन्य श्रनुभागबन्ध जिन परिणामोंसे होता है उनका श्रनन्त कालके श्रन्तरसे होना सम्भव है, इसलिए इनके ज्ञचन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल कहा है। श्रोदारिकद्विकके विषयमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि इनका ज्ञचन्य श्रनुभागवन्ध नारकींके होता है और नरक पर्यायका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। तथा सम्यग्दिष्ट मनुष्य श्रोर तिर्यञ्चके इनका बन्ध नहीं होता श्रोर नपुंसकवेदके साथ इनमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकीटि है। उसमें भी सम्यक्त्व प्राप्त कराकर श्रन्तमें बन्ध करानेके लिए मिध्यात्वमें ले जाना है, क्योंकि एसा किये विना श्रन्तर नहीं प्राप्त होता श्रतः यहाँ इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकीटि कहा है। पाँच संस्थान श्रादिका बन्ध सम्यग्दिष्ट नारकीक नहीं होता, इसलिए इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। येप कथन स्पष्ट ही है।

६१५. श्रपगतवेदी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। अजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्न है।

विशेषार्थ — अपगतवेदमें पाँच ज्ञानावरणादि अप्रशस्त प्रकृतियोंका जयन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेणिमें होता है और प्रशस्त प्रकृतियोंका उपशमश्रेणिमें गिरते समय अपगतवेदके अन्तिम समयमें होता है, अतः सब प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा अपगतवेदी जीव इन प्रकृतियोंका अवन्धक होकर उपशमश्रेणिसे उत्तरते हुए पुनः इनका बन्ध करता है। अतः अवन्ध अवस्थाका काल अन्तर्मुहर्त है अतः इनके अजयन्य अनुभागबन्ध का जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त कहा है।

६१६. कोधकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सान दर्शनावरण, मिण्यात्व, सोलह कपाय, ब्राहारकि ही पाँच अन्तरायके जयन्य और अज्ञयन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। निद्रा, प्रचला, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात और तीर्थंद्वरके जयन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अज्ञयन्य अनुभागवन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुत है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगतित्रिकके विषयमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि निद्रा और प्रचलाके अज्ञयन्य अनुभागवन्धका जयन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्त है। चार आयुओंका भक्त मनोयोगी जीवोंके समान है। तैजसशारीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणके जयन्य और अज्ञयन्य अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त है। शेष साना आदि प्रकृतियोंके जयन्य और अज्ञयन्य अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महूर्त है।

विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शवरण, चार संज्वलन श्रीर पाँच श्रन्तरायका जधन्य

१. भा• प्रतौ सजा• ज• प्०. ४० भंतो • इति पाटः । २. भा० प्रतौ ज• ए० द० इति पाटः ।

६१७. माणे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-पण्णारसक०-श्राहारदुग-पंचंत० ज० अज० णत्थि अंतरं । णवरि कोधसंजल० अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६१८. मायाए पंचणा०--सत्तदंसणा०--मिच्छ०-चोइसक०--आहारहुग--पंचंत० ज० अज० णत्थि श्रंतरं । णवरि कोध-माणसंज० अज० ज० ए०, उ० श्रतो० ।

अनुभागबन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए तो इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागसन्धके अन्तर कालका प्रश्न ही नहीं। अब रही प्रथम दण्डककी शेप प्रकृतियाँ सो उनमें से स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रौर श्रनन्तानुबन्धी चारका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वकं श्रभिमुख हुए जीवके होता है, स्राठ कपायोंका संयमके अभिमुख हुए जीवके जघन्य स्रनुभागवन्ध होता है स्रोर स्नाहारक-डिकका जघन्य अनुभागबन्ध प्रमत्तसयतके अभिमुख हुए जीवके होता है, यतः इन प्रकृतियोंका कोध कषायके रहते हुए दृसरी बार जचन्य अनुभागवन्य प्राप्त होना सम्भव नहीं है, क्योंकि कोध कपायका काल थोड़ा है, इसलिए यहाँ इनके भी जबन्य श्रीर अजधन्य अनुभागवन्धके अन्तरकाल का निर्पेध किया है। तीर्शेङ्कर प्रकृतिके सिवा निद्रादिक प्रकृतियोंका जघन्य त्र्यनुभागबन्ध भी क्षपक-श्रीणिमे होता है, इमलिए इनके जघन्य श्रनुभागयन्थके श्रन्तरका निपेध किया है। रही नीर्थकर प्रकृति सो इसके जघन्य स्वामित्वको देखते हुए उसका अन्तरकाल भी सम्भव नहीं है, अत: इसके भी जवन्य अनुभागबन्धकं अन्तरकालका निषंध किया है। तथा उपशमश्रीणुमें इनका एक समय या अन्तर्म्हर्ते तक अवन्धक होकर और मरकर देव पर्यायमे इनका बन्ध सम्भव है। अतः इनके अजघन्य अनुभागवःधका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त कहा है। मात्र निद्रा श्रीर प्रचला की बन्धव्युन्छिति होनेपर अन्तर्मु हुत काल तक मरण नहीं होता, इमलिए इनके अजधन्य ऋनुमासवन्धका जघन्य अन्तरंभी श्रान्तेमुं हुनै जानना चाहिए। तियुद्धगतिविकका जयन्य अनुभागवन्ध सस्यक्त्वके अभिमुख हुए सात्र्वे नरकके नारकीके होता है। यतः यह जघन्य अनुभागवन्ध क्रीधकपायमे दो वार सम्भव नहीं और ये परावर्तमान प्रकृतियां हैं, श्रतः इनका अन्तर कथन पाँच नोकपाय स्त्रादिके समान होनेसे उनके समान कहा है। ज्ञेप सानायेदनीय स्त्रादि प्रकृतियां एक तो परावर्तमान हैं और दूसरे इतका जघन्य अनुभागवन्य एक समयक अन्तरमे सम्भव है, श्रतः इनके जवन्य त्योर त्राजवन्य त्रानुभागवन्यका जवन्य त्रान्य एक समय त्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर अन्तमु हुर्न कहा है।

६१७. मानकपायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दशेनावरण मिण्यास्व, पर्द्रह कपाय, आहारक-द्विक और पाँच अन्तरायके जवन्य और अज्ञवन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। इतनी विशेषता है कि कोधसंज्वलनके अज्ञवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—उपशमश्रे णिमं मानरुपायके उदयमे कांध संज्वलनकी बन्धव्युच्छित्त हो जाती है, इसलिए इसमे कांध सञ्ज्ञलनके अज्ञचन्य अनुमागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुने बन जाना है। शेष कथन कोधकपायके समान है।

६१८. मायाकपायमे पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिण्यात्व, चीदह कपाय, श्राहारक-द्विक और पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रांर श्रज्ञचन्य श्रजुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि कोध श्रीर मान संज्वलनके श्रज्ञचन्य श्रजुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है।

विशेषार्थ—माया कषायके उदयमें क्रोध श्रीर मान कषायकी वन्धच्युच्छित्ति होकर एक समयके श्रन्तरसे या श्रन्तर्मुहतंके श्रन्तरसे मरकर इसके देव होने पर पुनः इनका बन्ध होने ६१६. लोभे पंचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ०-बारसक०--आहारदुग-पंचंत० ज० अज० णित्थि श्रंतरं । णविर चदुसंजलणाणं अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० । सेसाणं सव्वपगदीणं कोधभंगो ।

६२०. मिद-सुद० पंचणाणावरणादिधुविगाणं ज० अज० णित्थ श्रंतरं । सादादि-दंहओ ओघो । इत्थि०-अरिद-सोग--पंचि०-पर०-उस्सा--तस०४ ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । पुरिस०-इस्स-रिद० ज० णित्थ अंतरं । अज० सादभंगो । चदुआउ०-वेउिव्वयछ०-मणुस०३ ज० अज० ओघं । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० ज० णित्थ अंतरं । अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि०। णगुंस० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पिल०दे० । चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं । अज० णगुंसगभंगो । ओरालि०-श्रोरालि०श्रंगो० ज० ओघं । अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पिल०दे०। तेजा०-क०-पसत्थवण्ण४-अगु०-

लगता है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुत कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६१६. लोभकपायमें पाँच ज्ञानावरण, सात दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, आहा-रकद्विक श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैं। इतनी विशेषता है कि चार संज्वलनोंके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हूर्त हैं। शेष सब प्रकृतियोंका भङ्ग कोधकपायके समान है।

विशेषार्थं—लोभकषायके उदयकालमें चारों संज्वलनोंकी बन्धव्युच्छिति होकर एक समय या अन्तर्मुहर्तके अन्तरसे मर कर इस कपायवाले जीवके देव होने पर पुनः बन्ध होने लगता है, स्रतः यहाँ इन प्रकृतियोंके श्रजयन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६२०. मत्यज्ञानी श्रीर श्रुनाज्ञानी जीवोमें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों के ज्ञान्य श्रीर श्राज्ञचन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैं। सानावेदनीय श्रादि दण्डकका भङ्ग श्रोपके समान है। स्विवेद, श्ररित, शांक, पञ्चोन्द्रयज्ञाति, परघात, उच्छ्वास श्रीर त्रसचतुष्कके जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रान्तकाल है। श्राज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रान्तकाल है। श्राज्ञचन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्रान्तको जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तर सातावेदनीयके समान है। चार श्रायु, वैकियिक छह श्रीर मनुष्यगतित्रिकके जघन्य श्रीर श्राचन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोषके समान है। तिर्यञ्चगित और तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्राच्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक इकतीस सागर है। नपुंसकवेदके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार जाति, आतप श्रीर स्थावर श्रादि चारके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तर श्रोषके समान है। चार जाति, आतप श्रीर स्थावर श्रादि चारके जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। वार श्राचन्य श्रमुभागवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। त्राच्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्यका श्रमुभागवन्यका श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रमुभागवन्धका श्रमुभागवन्धका श्रमुभागवन्यका श्रमुभागवन्धका श्र

णिमि० ज० ओयं। अज० ज० ए०, उ० बेस०। पंचसंठा०--पंचसंघ०-अप्पसत्थ०दूभग-दुस्सर-अणादे० ज० ओघं। अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पिल० देसू०। उज्जो०
ज० ओघं। अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि०। णीचा० ज० णित्थ अंतरं।
अज० ज० ए०, उ० तिण्णि पिल० देसू०।

६२१. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय०-दु०-अप्पसत्थ०४-उप०-पंचंत० ज० अज० णित्थ अंतरं । सादासाद०-चढुणोक०-पंचिदि०-ओरालि०-

प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणकं जघन्य अनुभागवन्धक। अन्तर ओघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभाग-वन्धका अन्तर आंघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर आंघके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर साधिक इकतीस सागर है। नीचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है।

विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धवाली जिन प्रकृतियोंका प्रथम दण्डकमें प्रहण किया है उनका जघन्य अनुभागबन्ध यहाँ सयमके अभिमुख हुए जीवके होता है अतः उनके जघन्य और श्रज्ञधन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निपेध किया है। स्त्रीवेद आदिका जघन्य अनुभागबन्ध एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं और यदि ऐसा जीव अनन्तकाल तक एकेन्द्रिय पर्यायमे परिश्रमण करता रहे तो उतने कालके अन्तरसे भी सम्भव है, अतः इनके जघन्य श्रनुभागवन्थका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उन्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल कहा है। तथा य परा-वर्तमान प्रकृतियाँ है, अतः इनके अजयन्य अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हूर्त कहा है। पुरुषवंद श्रादिका जघन्य श्रनुभागवन्ध संयमके श्राभिमुख हुए जीवके होता है, श्रतः इनक जचन्य अनुभागवन्धके श्रन्तरका निर्पेध किया है। तिर्यक्कगति, तिर्यक्कगत्यानु-पूर्वी श्रीर नीचगात्रका जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वक श्राभमुख हुए सातवें नरकमें होता है, इसलिए इनके जवन्य अनुभागबन्धक अन्तरका निर्पेध किया है। मात्र तिर्यक्कगतिद्विकका नीवें प्रैवेयक में इकतीस सागर तक और आगे पीछे अन्तम हूर्त तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इन दोके अज-घन्य अनुभागबन्धका एत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है। तथा नीचगात्रका बन्ध उत्तम भागभूमिमे कुछ कम तीन पत्य तक नहीं होता, इसलिए इसके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। इसी प्रकार नपुंसकवेद, चार जाति आदि, आदारिक-द्विक और पाँच सस्थान आदिक अजयन्य अनुभागयन्यक। उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पस्य घटित कर लेना चाहिए। तथा उद्योतकं अजयन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर तिर्थक्कगतिद्विककं सभान घटित कर लेना चाहिए। शेप कथन सुगम हैं।

६२१. विभक्तकानो जीवोमे पाँच क्वानावरण, नौ दर्शनावरण, मिध्याख, सोलह कषाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य और अजघन्य अनु-भागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं हैं। सातावदनीय, असातावदनीय, चार नोकषाय, पक्कोन्द्रियजाति,

भा प्रती चदुक्कोक कोरावि व इति पाठः ।

ह्यसंठा०-- ओरालि० झंगो०-- इससंघ०-- पर०-- उस्सा०-- उज्जो० -- दोविहा० -- तस०४ -- धिरादिइयु० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० | अज० ज० ए०, उ० अंतो० | पुरिस०-हस्स-रदि-तिरिक्त०३ ज० णिन्थ झंतरं | अज० सादभंगो | णिरय-देवायु० मणजोगिभंगो | दोआउ० ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० इम्मासं देसू० | दोगदि-तिण्णिजादि-दोत्राणु०-सुहुम-अपज्ज०-साधार० ज० अज० ज० ए०, उ० झंतो० | मणुस०-मणुसाणु० ज० ज० ए०, उ० बावीसं० | अज० सादभंगो | एइंदि०-आदाव-थावर० ज ज० ए०, उ० वेसाग० सादि० | अज० ज० ए०, उ० झंतो० | वेउव्व०-वेउव्व० अंगो० देवगदिभंगो | तेजा०-क०-पसत्थ०४ -- अगु०-णिमि० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसू० | अज० ज० ए०, उ० वेस० | उच्चा० ज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देसू० | अज० सादभंगो |

श्रीदारिकशरीर, छह संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क श्रौर स्थिर श्रादि छह युगलके जधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हते हैं। पुरुष्वेद, हास्य, रित और तिर्यञ्चगितित्रकके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर सातावेदनीयके समान हैं। नरकायु श्रौर देवायुका भङ्ग मनायोगी जीवोंके समान है। दो त्रायुत्रोंके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है। अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। दो गति, तीन जाति, दो श्रानुपूर्वी, सुद्दम, श्रपर्यात श्रीर साधारएके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हूर्त है। मनुष्यगति श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वाईस सागर है। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। एवं न्द्रियजाति, श्रातप श्रीर स्थावरके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहत है। वैकियिकशरीर श्रीर वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्गका भङ्ग देवगतिके समान है। तैजसशरीए, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघु और निर्माणक जवन्य अनुभागबन्धका जवन्य अन्तर एक समय है। और उत्कृष्ट अन्तर कुछ दम तेतीस सागर है। अजयन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। उच्चगोत्रके जयन्य अनुभागबन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकनीस सागर है। अजधन्य अनुभागबन्धका भङ्ग सातावेदनीयके समान है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। विभङ्ग ज्ञानके प्रारम्भमें और अन्तमें सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागवन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तेजसशरीर आदिके जघन्य अनुभ

<sup>ा.</sup> ता॰ प्रती बाबीसं। [दोम्रा॰ जह॰] सादभंगो, चा॰ प्रती बाबीसं। दोम्राउ॰ ज॰ सादभंगो इति पाठः।

६२२. आभि०--सुद०-ओधि० पंचणा०--छदंसणा०-चहुसंज०--पंचणोक०-पंचिदि०--तेजा०--क०-समचहु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु०४-पसत्थ०--तस०४-सुभगसुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० ज० णित्थ अंतरं । अज० ज० ए०,
[णिद्द-पचला० ज० अंतो०] उ० अंतो०। साद्यासाद०-अरिद-सोग-थिराथिरसुभासुभ-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० ह्याविद्दि० सादि०। अज० ज० ए०,
उ० अंतो०। अहक० ज० ज० अंतो०, उ० छाविद्दि० सादि०। अज० ओधं।
मणुसाउ० ज० ज० ए०, उ० छाविद्दि० सादि०। अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं०
सादि०। देवाउ० ज० ज० ए०, उ० छाविद्दि० देस्०। अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं०

भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वेतीस सागर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। तथा सातावेदनीय आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, अतः उनके अज्ञयन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुने कहा है। पुरुष्येद आदिका जयन्य अनुभागवन्य यथायोग्य संयम और सम्यक्तके अभिमुख होनेपर होता है, अतः उनके जयन्य अनुभागवन्यके अन्तरका निर्ध किया है। दो गति आदि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं और उनका जयन्य अनुभागवन्य एक समयके अन्तरमे सम्भव है, अतः इनके जयन्य और अज्ञयन्य अनुभागवन्य एक समयके अन्तरमे सम्भव है, अतः इनके जयन्य और अज्ञयन्य अनुभागवन्यका जयन्य अनुभागवन्य कि स्वाह होता, इसलिए इनके जयन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बार्टम सागर कहा है, क्यांकि छटे नरकमे विभक्त- ज्ञानका उत्कृष्ट काल इतना ही है। एकेन्द्रियज्ञाति आदिका जयन्य अनुभागवन्य साधम-ऐशान कल्पमें होता है, अतः इनके जयन्य अनुभागवन्य साधम-ऐशान कल्पमें होता है, अतः इनके जयन्य अनुभागवन्य अनुभागवन्य साधम-ऐशान कल्पमें होता है, अतः इनके जयन्य अनुभागवन्य अनुभागवन्य माधम-ऐशान कल्पमें होता है, अतः इनके जयन्य अनुभागवन्य निर्व कि अज्ञयन्य अनुभागवन्य कि उत्कृत्य अनुभागवन्य निर्व के अज्ञयन्य अनुभागवन्य कि जयन्य अनुभागवन्य अनुभागवन्य कि उत्कृत्य अनुभागवन्य अनुभागवन्य कि विश्व क्या उत्कृत्य अनुभागवन्य कि विश्व क्या उत्कृत्य अनुभागवन्य कि उत्कृत्य अनुभागवन्य कि विश्व क्या उत्कृत्य अनुभागवन्य निर्व कि विश्व क्या उत्कृत्य अनुभागवन्य कि विश्व क्या उत्कृत्य क्या विश्व क्या विश्व क्या विश्व क्या विश्व कि विश्व क्या विश्व कि विश्व क्या विश्व कि व

६२२. श्राभिनिवोधिकज्ञानी श्रुनज्ञानी श्रोर श्रविध्वानी जीवोंमे पाँच क्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्ञलन, पाँच नोकपाय, पश्चे न्द्रियज्ञानि, नैजमशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त्र सस्थान, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रस्त वर्णचतुष्क, श्रप्रमा, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तार्थङ्कर, उद्याप्त श्रोर पाँच श्रन्तर एक समय है किन्तु निद्रा, प्रचलाका श्रन्तमुं हुते हैं। श्रावावय श्रन्तम् श्रुम्भागवयका अवन्य श्रन्तमुं हुते हैं। सानावदनीय, श्रसानावदनीय, श्रप्रात, शोक, स्थिर, श्रस्थर, श्रुम, श्रग्रुम, यश्चिति श्रोर श्रयशाकीनिक जयन्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्राठ कपायोंके जयन्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्न है। श्राठ कपायोंके जयन्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रनुमागवयका श्रम्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्राज्यन्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। देवायुके जयन्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। स्रायम्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सुद्ध कम छ्यासठ सागर है। स्रायम्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सुद्ध कम छ्यासठ सागर है। स्रायम्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सुद्ध कम छ्यासठ सागर है। स्रायम्य श्रनुमागवयका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

सादि०। मणुसगदिपंचग० ज० णित्थे श्रंतरं। अज० ज० बासपुथ०, उ० पुट्वकोडि०। देवगदि०४ ज० णित्थ श्रंतरं। अज० ज० श्रंतो०, उ० तेतीसं० सादि०। आहारहुगं ज० अज० ज० श्रंतो०, उ० तेतीसं० सादि०।

है। मनुष्यगतिपद्धकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्तव प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि प्रमाण है। देवगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

विशेपार्थ-प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पाँच नोकपाय, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात श्रीर पाँच श्रन्तरायका क्षपकश्रीणमें तथा शेषका मिथ्यात्वके श्रभिमुख हुए जीवके जघन्य श्रनुभागवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभाग-बन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। तथा उपशमश्रे शिमे एक समय तक इनका अवन्धक होकर श्रीर दूमरे समयमें मरकर देव हाने पर इनका पुनः वन्ध होने लगता हैं, इसलिए इनके श्रजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उपशमश्रे णिमें अन्तमु हुर्तकाल तक इनका बन्ध न होकर पुनः उतरते समय वन्ध होने पर इनके अजयन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्मुहूर्त कहा है। मात्र निद्रा श्रीर प्रचलाके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर अन्तमुं हूतं जैसा पहले घटित करकं बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। इन मार्गणाश्रोंका उत्कृष्ट काल साधिक छत्यासठ सागर है। यह सम्भव है कि सातावेदनीय आदिका जवन्य श्रनुभागबन्ध इसके प्रारम्भमें श्रौर श्रन्तमें हो मध्यमे न हो, इसलिए इनके जघन्य श्रनु-भागबन्धका जधन्य अन्तर साधिक छय।सठ सागर कहा है। इसी प्रकार आठ कपाय और मनु-च्यायुकं जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर घटित कर लेना चाहिए। मात्र देवायुके जघन्य श्रतुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर न होकर कुछ कम छचासठ सागर कहा है, क्योंकि यहाँ साधिकसे चार पूर्वकांटियाँ ली गई हैं परन्तु जो सम्यग्टिष्ट मनुष्य अन्तमें देवायुका बन्ध करेगा वह पर्योपमसे कम नहीं हो सकती और फिर देव होनेके बाद मनुष्य भवका काल भी सम्मिलित करना है, इसलिए यह साधिक ख्रधासठ सागर न होकर कुछ कम छ्यासठ सागर ही हो सकता है। जो देव छह महीना शेप रहने पर मनुष्यायुका अजघन्य अनुसागबन्ध करके मनुष्य हुन्ना और इसके बाद तेतीस सागरकी त्रायुवाला देव होकर अन्तमें उसने पुनः मनुष्यायुका अजघन्य अनुभागबन्ध किया उसके मनुष्यायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट बन्तर साधिक तेतीस सागर देखा जाता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार देवायुके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ले आना चाहिए। मात्र मन्द्रय द्वारा देवायुका अजधन्य अनुभागबन्ध कराके और तेतीस सागरकी आयुवाले विजयादिक में उत्पन्न कराकर पुनः मनुष्य होने पर देवायुका श्रजधन्य श्रनुभागबन्ध कराना चाहिए। मनुष्य-गतिपञ्चकका जघन्य श्रनुभागबन्ध मिध्यात्वकं श्रभिमुख हुए देव श्रीर नारकी करते हैं, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निषेध किया है। तथा सम्यग्दृष्टि देवका जघन्य अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण और उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है। देवगति-चतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध मिध्यात्वके अभिमुख हुए मनुष्य और तिर्यक्र करते हैं इसलिए यहाँ इनके जधन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा उपशमश्रेणिमें देवगति-

<sup>1.</sup> ता॰ प्रती पंचग॰ सुरिय इति पाठः।

६२३. मणपज्जवे पंचणा०--छदंसणा०-चरुसंज०-पुरिस०-भय-दु०--देवगदिपंचिदि०--वेडिव्व--तेजा०-क०--समचदु०--वेडिव्वि० झंगो०--पसत्थापसत्थ०४ -देवाणु०आग्०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग--सुस्सर-आदे०-णिभि०-तित्थ०-उच्चा०-पंचंत० ज०
णित्थ० झंतरं । अज० ज० डे० झंतो० । सादासाद०-अरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभजस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० पुल्वकोडी देसू० । अज० ज० ए०, उ० झंतो० ।
हस्स-रिद० ज० णित्थ झंतरं । अज० सादभंगो । देवाउ० ज० अज० ज० ए०, उ०
पुल्वकोडी तिभागा देसू० । आहारदुग० ज० ज० झंतो०, उ० पुल्वकोडी दे० । अज०
ज० उ० झंतो० । एवं संजदा० ।

चतुष्ककी बन्ध व्युच्छित्तिकर उत्तरते समय पुनः उनका बन्ध होनेमें अन्तर्मु हूर्तकाल लगता है, इसलिए इनके अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हूर्त कहा है और उपशमश्रीएमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति कर और उत्तरते समय इनका बन्ध होनेक पूर्व मर कर तेतीस सागरकी आयुवाले देव होने पर इनका साधिक तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, अतः इनके अजन्धन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। आहारकदिकका जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। आहारकदिकका जघन्य अनुभागवन्ध प्रमत्तसंयत गुण्यानके अभिमुख हुए जीवके होता है, अतः यह अवस्था अन्तम् हूर्तके बाद पुनः प्राप्त हो सकती है, अतः इसके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर सन्तम् हूर्त कहा है और यदि आहारकदिकका वन्ध करनेवाला जीव मर कर तेतीस सागरकी आयुवाला देव हुआ। तथा वहाँ से च्युत होकर जब संयमको प्रहण् कर पुनः आहारकदिकका बन्ध करना है तय इसके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। यतः यह काल साधिक तेतीस सागर है, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। यतः यह काल साधिक तेतीस सागर है, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। यतः यह काल साधिक तेतीस सागर है, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है। येतः यह काल साधिक तेतीस सागर है,

६२३. मनःपर्ययज्ञानमें पाँच ज्ञानावरण्, छह दर्शनावरण्, चार संज्ञलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पक्चे न्द्रियज्ञाति, वैक्रियिकशरीर, नंजमशरीर कामण्शरीर, समचतुरक्षसंस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलपुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रमचतुष्क, सुभन, मुन्चर, आदेय, निर्माण्, तीथँकर, उचगात्र और पाँच अन्तर्यक ज्ञचन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मार्ह ते हैं। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरित, शोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति और अयशःकीर्ति ज्ञांद अगुभगगवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकीटि है। अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त हैं। हास्य और रितके जचन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं हैं। अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं हैं। अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं हैं। आज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनितर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर स्थल कम एक पूर्वकाटि है। अज्ञचन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर सुरु हर्त है। इसी पकार संयतोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें कही गई अप्रशस्त प्रकृतियोंका जवन्य अनुभागबन्ध क्षपकश्रेशिमें और शेषका अस्यमके अभिमुख होने पर जवन्य अनुभागबन्ध होता है, अतः इनके जवन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषंध किया है। तथा इनका उपशमश्रेशिमें अन्तर्मुहृतं काल तक बन्ध

<sup>1.</sup> मा॰ प्रती ज॰ ए॰ ड॰ इति पाटः !

६२४. सामाइ०-छेदोव० धुविगाणं० ज० अज० णित्थे श्रंतरं। सेसाणं मणपज्जवभंगो। परिहारे पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४— उप०-पंचंत० ज० णित्थ श्रंतरं। अज० ए०। अथवा ज० ज० ए०, उ० पुट्यकोडी दे०। अज० ज० ए०, उ० वेसम०। देवगदिपसत्थपणुवीसं ज० अज० णित्थ श्रंतरं। सेसाणं मणपज्जव०भंगो। सुहुमे सञ्चाणं ज० अज० णित्थ श्रंतरं। संजदासंजदे धुविगाणं ज० अज० णित्थ श्रंतरं। सेसाणं परिहार०भंगो।

नहीं होता, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त कहा है। यह सम्भव है कि सातावेदनीय ऋादिका जधन्य ऋनुभागवन्ध प्रारम्भमे और ऋन्तमें हो, मध्यमें न हो, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हर्त कहा है। हास्य श्रीर रतिका क्षपकश्रेणिमं जघन्य अनुभागबन्ध होता है, इसलिए इनके जवन्य अनुभागबन्ध के अन्तरका निषेध किया है। इनके अजधन्य अनुभागवत्यका अन्तर सातावेदनीयके समान है। यह स्पष्ट ही है। देवायुका जयन्य श्रोर श्रज्जचन्य श्रनुभागवन्य त्रिभागके प्रारम्भमें श्रोर श्रन्तिम अन्तमु हुर्त काल शेष रहने पर हो यह सम्भव है, अतः इसके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्ध का उत्कृष्ट श्रम्तर एक पूर्वकोटिका बुद्ध कम त्रिभाग प्रमाण कहा है। त्र्याहारकद्विक्का जघन्य अनु-भागबन्ध अन्तर्मु हुर्नके अन्तरसे और अधिकसे अधिक बुछ वस एक पूर्वकोटिक अन्तरसे सम्भव है. इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हतं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। तथा इनका अजबनय अनुभागवस्य अन्तर्मु हुतके अन्तरसे ही होता है, क्योंकि सातवेंने छटेमें आने पर पुनः सातवाँ गुणस्थात एक अन्तर्मु हुर्तके बाद प्राप्त होता है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हुर्त कहा है। संयत जीवोंके अन्तर प्ररूपणामें इस प्ररूपणासे कोई विशेषता नहीं है, इसलिए उनके कथनको मन:-पर्ययज्ञानी जीवोके समान कहा है।

६२४. सामायिकसंगत श्रोर छेदापस्थानसंगत जीवोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके जवन्य श्रोर श्रजवन्य श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंका भज्ज मनःपर्ययज्ञानी जीवोंके समान है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दशन वरण, चार सञ्चलन, पुरुपवंद, भय, जुगुप्सा, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपधात श्रोर पाँच श्रन्तरायक जवन्य श्रनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है। श्रथ्या जधन्य अनुभागवन्धका जधन्य श्रार एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकांटि प्रमाण है। अजधन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रान्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कनत दो समय है। देवगति श्रोर प्रशस्त पश्चीस प्रकृतियों के जधन्य श्रोर श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियों के मनःपर्ययञ्चानी जीवोंके समान भज्ञ है। सूद्भसाम्परायिकसंयत जीवोमें सब प्रकृतियों के जधन्य श्रोर श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। संयत्।संयत जीवोमें ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके जधन्य श्रोर श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। सेप प्रकृतियोंका मक्त परिहारिवशुद्धसंयत जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—सामायिक और छेदोपस्थानासंयम नोवें गुएस्थानतक होते हैं। आगे संयम बदल जाता है, इसलिए इनमे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके जधन्य अनुभागबन्धके अन्तरके समान अजधन्य अनुभागबन्धके अन्तरकोलका निषेध किया है। परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके पाँच

१. ता० आ० प्रत्योः भज्ञ ज० गक्षि इति पाठः ।

६२५. असंजदे पंचणा०-छदंसणा०-बारसक०--भय--दु०-अप्पसत्य०४--उप०-पंचंत० ज० अज० णित्य अंतरं । थीणिगिद्धि०३--मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० णित्यं० अंतरं । अज० णिरयभंगो । सादोदिदंढओ चदुआउ०-वेउव्वियछ०-मणुस०३ ज० अज० ओघं। तिरिक्ख०-तिरिक्खाणु०-णीचा० ज० ओघं। अज० [ज०] एग०, उ० तेत्तीसं० दे०। इत्थि०-णवुंस०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका०। अज० ज० एग०, उ० नेत्तीसं० देस्०। पुरिस०-इस्स-रदि-अरदि-सोग० ज० अज० ओघं। चदुजादि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं। अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०। ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरि० ज० अज० ओघं। तित्थ० ज० णित्थ अंतरं।

क्वानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वविद्युद्ध परिणामोंसे होता है। यह तो स्पष्ट है पर वे सर्वविद्युद्ध परिणाम कव होते हैं इस विपयम विकल्प है। यदि जो अन्तमुं हूर्तमें अपकश्रीण पर आरोहण करनेवाला है उसके होते हैं इस विकल्पको प्रधानता दी जाती है तो इस संयममें पाँच ज्ञानावरणादिके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नहीं प्राप्त होता और इन प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय बनता है। और यदि ये सर्वविद्युद्ध परिणाम अपकश्रीणपर आरोहण न करनेवालेके भी होते हैं इस विकल्पको प्रधानता दी जाती है तो इसके अनुसार इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि तथा अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहाँ दो प्रकारसे अन्तर प्रकृपणा की है। तथा इस संयममें देवगित आदि प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध असंयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होनेपर तथा तीर्थङ्कर के सिवा होप प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागवन्ध संयमके अभिमुख होनेपर और तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागवन्ध असंयमके अभिमुख होनेपर और अजघन्य अनुभागवन्ध अनुभागवन्ध असंयमके अनुभागवन्ध है। हो हो । हो कथन स्पष्ट ही है।

६२५. त्रसंयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, ख़ह दर्शनावरण, यारह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात त्रीर पाँच त्रान्तरायकं जघन्य त्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिण्यात्व श्रीर श्रनन्तानुवन्धी चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका भन्न नारिकयोंके समान है। सातावदनीय श्रादि दण्डक, चार त्रायु, वैक्रियिक छह श्रीर मनुष्यगतित्रिकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तर श्रोषकं समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तर श्रोषकं समान है। त्रावश्रान्तर श्राम्य श्रान्तर श्रोषकं समान है। त्राजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्राप्तकं जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्रावकं जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्राक्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्रावकं त्राप्त श्रीर है। पुरुपवंद, हास्य, रित, श्राति श्रीर शोकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तर श्रोषकं जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तर श्रोषकं समान है। चार जाति, श्रात्य श्रीर स्थावर श्रादि चारके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रान्तर श्रोषकं समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर श्रादकं समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर श्रादकं समान है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर श्रादकं समान है। श्रोदारिकशरीर,

१. बा॰ प्रती ज॰ ज॰ यत्थि इति पाठः।

अज० ज० उ० स्रंतो० ।

६२६. चक्सुदं० तस०पज्जतभंगो । अचक्सुदं० ओघं । ओधिदं० ओधि-णाणिभंगो ।

६२७. किण्णाए पंचणा०-छदंसणा०--बारसक०-भय-दु०-अप्पसत्थ०४—उप०-पंचंत० ज० ज० एग०, उ० तेतीसं० दे०। अज० ज० ए०, उ० बेस०। थीणगिद्धि•३ मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० अज० ज० झंतो०, उ० तेत्तीसं० देस्र०। सादा०-समचदु०-वज्जरि०-पसत्थ०--थिरादिछ० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, एक्केण झंतो-मुहुत्तेण सादिरेयं णिरयादो णिग्गदस्स। अज० ज० ए०, उ० झंतो०। असादावेद०-

श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वश्रर्षभनाराचसंहननके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्भुं हूर्त है।

विशेपार्थ-यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्य संयमके अभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धके श्रन्तरकालका निपंध किया है। स्त्यानगृद्धितीन आदिके जघन्य अनुभागका बन्ध संयमके सन्मुख होने पर होता है, इसलिए इनके भी जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निपंध किया है! असंयतके नरकमे कुछ कम तेतीस सागर तक सम्यग्दर्शनके साथ रहते हुए तिर्युख्यगतित्रिकका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजधन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस स।गरप्रमाण कहा है। स्त्रीवेद श्रादिके जघन्य श्रनु-भागबन्धके उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकालका स्पष्टीकरण श्रोधके समान यहाँ भी कर लेना चाहिए। तथा इनका सम्यग्द्रष्टि नारकीकं कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नारकी जीव नरकमें और बहाँ जानेके पूर्व अन्तमुँ हूर्त काल तक और निकलनेके बाद अन्तर्मुहूर्त काल तक चार जाति श्चादिका बन्ध नहीं करता, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। मिथ्यात्वके श्रभिमुख हुआ सम्यग्दृष्टि मनुष्य तीर्थङ्कर प्रकृतिका जयन्य अनुभाग बन्ध करता है, इसलिए इसके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और ऐसा जीव मिथ्यादृष्टि होकर अन्तर्मु हूर्त काल तक मिथ्यात्वक साथ रहता हुआ उसका बन्ध नहीं करता. इसलिए इसके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हुर्न कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

६२६. चजुदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग हैं। श्रचजुदर्शनी जीवोंमें श्रोघके समान भङ्ग हैं। तथा श्रवधिदर्शनी जीवोंमें श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान भङ्ग है।

६२७. बृष्णलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, अप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपघात स्रोर पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व स्रोर अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य आनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर कुछ अन्तर कुछ अन्तर कुछ अन्तर है। सातावेदनीय, समचतुरस्रसंस्थान, व अर्धभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायोगित स्रोर स्थिर आदि छहके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरकसे निकलनेवाले जीवके यह अन्तर एक अन्तर अन्तर कृति अधिक है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अनुभागवन्धका अपन्तर एक अन्तर अन्तर अन्तर कृति अधिक

अथिर-असुभ-अजस० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सादि०, दोहि अंतोसुहुत्तेहि सादिरेगं | अज० सादभंगो | इत्थि०-णवुंस०-उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं०
देस्० | पंचणोक०-ओरालि०-ओरालि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं साग०
देस्० | अज० सादभंगा | दोआउ० मणजोगिभंगो | दोआउ० ज० ज० ए०, उ०
अंतो० | अज० ज० ए०, उ० इम्मासं० देस्० | णिरय-देवगदि-चहुजादि-दोआणु०आदाव-थावरादि०४ ज० अज० [ ज० ] ए०, उ० अंतो० | तिरिक्ख०३ ज० ज०
अंतो०, अज० ज० ए०, उ० दोण्णं पि तेत्तीसं० देस्० | मणुस०-मणुसाणु०-उचा०
ज० ज० ए०, उ० वावीसं० सादि० अंतोसुहुतेण णिग्गदस्स | अज० ज०
ए०, उ० तेतीसं
साग सादि०, पिवसंतस्स सुहुन् । अज० ज० ए०, उ० अंतो० | वेउव्वि०वेउव्वि०अंगो० ज० ज० ए०, उ० अंतो० | अज० ज० ए०, उ० ववीसं० सा० |
तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०-णिमि० ज० पंचिदियभंगो | अज० ज० ए०, उ० वेस० |

श्रसातावेदनीय, ऋस्थिर, श्रशुभ श्रोर श्रयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रनार एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तर्माहर्न अधिक तेतीस सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर सातावदनीयके समान है। खीवेद, न्युंमकवेद और उद्योतके जघन्य और श्रजघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। पाँच नोफपाय, श्रीदारिकशरीर और श्रीदारिक श्राङ्गं पाङ्गकं जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर हैं। श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर सातांबंदनीयके समान है। दो श्रायुत्रोका भङ्ग मनोयांगी जीवोके समान है। दा श्रायुत्रोके जघन्य श्रनुभागवन्ध का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्न हैं। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो त्रातुपूर्वी, त्रातप त्रीर स्थावर त्रादि चारके जवन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध का जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हूर्त है। तिर्यक्रगतित्रिकके जघन्य अनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त है, अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दोनोंका कुछ कम तेतीस सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर निकलनेवाले जीवकी अपेद्या अन्तर्मु हर्त अधिक बाईम सागर है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर है। पश्चीन्द्रयजाति, परधात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुरकके जवन्य श्रद्भागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रान्तमुं हुते श्रिधिक तेनीम सागर है। यह प्रवेश करनेवाले जीवके एक श्रान्तमुं हुर्न श्रिधिक होता है। अजधन्य अनुभागवन्यका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुंहूर्त है। वैकियिकशरीर छोर वैकियिक आक्नोपाङ्गके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुं हुर्न है। अजधन्य अनुभागवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक बाइंस सागर है। तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क,

ता॰ भ्राण प्रत्योः साग० मादि० देम् ० इति पाटः । २. ता० भ्रा प्रत्योः साहि० दे० पंचि-संवस्स मुहूर्त इति पाटः ।

चहुसंठा०-पंचसंघ० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०, णिग्गदस्स सादि०। अज० णवुंसगभंगो। हुंड०--अप्पसत्थ०-दूभग--दुस्सर--अणादे० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० दोहि मुहुत्ते०। अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० दे०। तित्थ० ज० अज० णित्थ अंतरं।

अगुरुलघु और निर्माणके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर पञ्चे न्द्रियजातिके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। चार संस्थान और पाँच संहननके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। यह साधिक निकले हुए जीवके होता है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है। हुण्ड संस्थान, अप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग, दुःस्वर और अनादेयके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेपार्थ-पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध सम्यग्दष्टि नारकीके होता है। ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे अौर अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे हो सकते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय स्रोर इत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके जवन्य अनुभागका जघन्य बन्ध काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट बन्धकाल दो समय है, इसलिए इनके अजघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय कहा है। स्त्यानगृद्धि श्रादि तीन का जघन्य अनुभागबन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख नारकीके होता है। तथा इसके सम्यक्त्व का जघन्य काल अन्तम हर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, अतः यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य भीर अज्ञचन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। मात्र जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तर लाते समय मिध्यात्वमे ले जाकर विवक्षित कालके भीतर पुनः सम्यवस्वके सन्मुख ले जाकर यह श्रान्तर कहना चाहिए। सातांवदनीय श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागबन्ध तीन गतिके जीवोंके परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे होता है। ये परिएाम एक समयके अन्तरसे भी सम्भव हैं श्रीर जो कृष्णलेक्याके सद्भावमें सातवें नरकमें जाता है उसके नरकमें प्रवेश करने पर प्रारम्भमें सम्भव हैं श्रौर नरकसे निकलने पर श्रन्तम् हर्तके बाद भी सम्भव हैं, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य श्रानुभागवन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कहा है। असातावेदनीय आदिका भङ्ग इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र यहाँ दो अन्तम् हूर्त अधिक कहना चाहिए। एक प्रवेशके पूर्वका और एक निर्गमके बादका। स्वीवेद और न्युंसकवेदका **ख**घन्य **भनु**भागबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे श्रीर उद्योतका जघन्य श्रनुभागबन्ध संक्लिष्ट परिणामोंसे होता है। ये परिणाम एक समयके अन्तरसे भी सन्भव हैं और नारकीके प्रारम्भमें होकर मध्यमें न हों और अन्तमें हों यह भी सम्भव है। तथा सम्यग्दृष्टिके इनका बन्ध नहीं होता इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। पाँच नोकपायोंका सर्विविश्चद्ध परिणामोंसे श्रीर श्रीदारिकद्विकका सर्वसंक्लिष्ट परिणामोंसे जघन्य अनुभागवन्ध होता है। नारकीके ये परिणाम कमसे कम एक समयके अन्तरसे और अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे हाते हैं, अतः यहाँ इनके

जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजघन्य अनुभागबन्धका श्रन्तर सात।वेदनीयके समान कहा है। नरकाय और देवायका बन्ध मनुष्य श्रीर तिर्यञ्चके होता है श्रीर इनके कृष्णलेश्या का उत्ऋष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, इसलिए इनके दो आयुओं का भन्न मनोयोगी जीवोंके समान कहा है। रोप दो आयुत्रोंका जघन्य अनुभागबन्ध भी मनुष्य श्रीर तियंख्रके होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त कहा है। तथा इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर नारिकयोंमें उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है यह स्पष्ट ही है। नरकगति श्रादिका बन्ध मनुष्य और निर्यक्रके ही होता है. इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हूर्न कहा है। तिर्यञ्चगिनित्रकका जघन्य श्रनुभागबन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख नारकीके होता है श्रीर ऐसा जीव सम्यवत्वसे च्युत होकर पुनः सम्यवत्वके सन्मुख श्रन्तमु हुर्नसे पहले नहीं हो सकता, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्म् हुतं कहा है। तथा मनुष्य श्रीर तिर्यक्कके ये परावर्तमान प्रकृतियाँ होनेसे इनके श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कहा है श्रीर नरकमे सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतने काल तक इनका बन्ध नहीं होता। इसके बाद मिश्यात्वमें इनका श्रजघन्य श्रनुभागबन्ध या भिश्यात्वसे पुनः सम्यक्त्व-के सन्मुख होने पर जवन्य अनुभागवन्ध होता है. इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनु-भागबन्धका उत्क्रष्ट अन्तर कल कम तेनीस सागर कहा है। मनुष्यगति आदिका तीनों गतिके जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे जघन्य श्रनुभागबन्ध करते हैं। ये परिणम एक समयके श्रन्तरसे भी होते हैं श्रीर छटे नरकमे प्रवेश करनेके बाद होकर वहाँसे निकलने पर धन्तमु हुतैमें हीं यह सम्भव है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक श्रन्तमु हुर्त श्रधिक बाईस सागर कहा है। यद्यपि मनुष्यगति श्रादिका सातवें नरकमें भी बन्ध होता है, पर वहाँ यह सम्यग्दृष्टिके होता है, इसलिए वहाँ जयन्य अनुभागवन्ध सम्भव न होने से यह छठे नरककी ऋषेक्षा कहा है। ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनके अजधन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है अप्रीर जो सानवें नरकका नारकी प्रारम्भमे श्रीर अन्तमें अन्तम हर्त कालके लिए सम्यग्दृष्टि होता है और मध्यमें कुछ कम तेतीस सागर काल तक मिथ्या-दृष्टि रहता है उसके इन प्रकृतियोंके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। पक्के न्द्रियजाति श्रादिका जघन्य श्रनुभागवन्ध सर्व संक्लिप्ट तीन गतिके जीव करते हैं। यह एक समयके अन्तरसे भी सम्भव है आँर नरकमें प्रवेश करनेके बाद होकर वहाँ से निकलने पर अन्तर्मु हुर्नके बाद भी सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहर्त अधिक तेतीस सागर कहा है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्राज्यन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुत कहा है। वैक्रियिकद्विकका जघन्य अनुभागबन्ध तिर्यक्र और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जचन्य अनुभागवन्यका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्न कहा है। तथा नरकमें जानेके पूर्व किसीने इनका बन्ध किया और छटे नरकसे सम्यक्तवके साथ निकलकर इनका पुनः बन्ध करने लगा यह सम्भव है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर साधिक बाईस सागर कहा है यहाँ एक समय अन्तर परावर्तमान प्रकृति होनेसे प्राप्त करना चाहिए। तैजसशरीर आदिका जघन्य स्वामित्व पञ्चो दिवयज्ञातिके समान है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर पञ्चो दिवय जातिके समान कहा है। तथा इनके जंबन्य अनुभागवन्धका जघन्य काल एक समय और उस्कृष्ट काल दो समय है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उन्छष्ट ६२८. णील-काऊणं पंचणाणावरणादिधुविगाणं पसत्थापसत्थ०४-अगु०-णिमि०उप०-पंचंत० ज० ज० ए०, [उक्क० देस्० सत्तारस-सत्तस।गरोवमाणि। अज० ज० ए०]
उ० वेस०। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४दंडम्रो णिरयभंगो। साददंडओ
किण्णभंगो। ग्रसाददंडओ किण्णभंगो। णविर सगिद्देदी भाणिद्व्या। इत्थि०-णवुंस०उज्जो० ज० अज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देस्०। पंचणोक०-पंचि०ओरालि०-आरालि०म्रंगो०-पर०-उस्सा०--तस०४ ज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० देस्०। स्रज० सादभंगो। चदुस्राउ०--दोगिद्-चदुजादि--दोआणु०-आदावथावरादि०४ किण्णभंगो। तिरिक्तग०३ ज० ज० ए०, उ० स्रतो०। अज० ज०
ए०, उ० सत्तारस-सत्तसारोवमाणि दे०। मणुस०-मणुसाणु०-उच्चा० ज० ज० ए०,

श्चन्तर दां समय कहा है। चार संस्थान श्रोर पाँच संहननका जघन्य श्रनुभागबन्ध तीन गतिके जीव परिवर्तमान मध्यम परिणामोंसे करते हैं। ये एक समयके श्चन्तरसे भी सम्भव हैं श्चौर नरकमें प्रवेश करनेके बाद होकर वहाँसे निकलने पर भी सम्भव हैं, इसलिए इन ६ जघन्य श्चनुभागबन्धका जघन्य श्चन्तर एक समय श्चौर उत्कृष्ट श्चन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है तथा ये एक तो परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। दूसरे नरकमें सम्यग्दृष्टिक इनका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके श्चजघन्य श्चनुभाग-बम्धका श्चन्तर नपुंसकवेदके समान प्राप्त होनेसे वह उसके समान कहा है। हुण्डसंस्थान श्चादिके जघन्य श्चनुभागबन्धका श्चन्तर चार संस्थानोंक समान ही घटिन करना चाहिए। मात्र यहां जघन्य श्चनुभागबन्धके उत्कृष्ट श्चन्तरमें दो अन्तर्मुहूर्त श्रधिक कहने चाहिए। एक प्रवेशके पूर्वका श्चौर एक निर्गमके बादका। तीथंकर प्रकृतिका जघन्य श्चनुभागबन्ध मनुष्यके मिण्यात्वके श्वभिमुख होने पर श्चन्तिम समयमें होना है, इसलिए इसके जघन्य श्चौर श्चजघन्य श्चनुभागबन्ध के जन्तरका निर्णेष किया है।

६२८. नील श्रीर कापोत लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ, प्रशस्त बर्णंचतुष्क, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, निर्माण, उपघात श्रीर पाँच अन्तरायके जघन्य श्चनभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सन्नह सागर व कुछ कम सात सागर श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है। श्रजघन्य श्रमुभागवन्धका अधन्य श्चन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर अनन्तानुबन्धी चार दण्डकका भङ्ग नारिकयोंके समान है। सानावदनीय दण्डकका भङ्ग कृष्ण-लेश्यांक समान है। श्रसातावेदनीय दण्डकका भङ्ग छुष्णलेश्याक समान है। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और उद्योतके जघन्य और अज्ञाचन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सन्नह सागर और कुछ कम सात सागर है। पाँच नोकषाय, पञ्चीन्द्रयजाति, औदारिकशरीर, भौदारिक आङ्गोपाङ्ग, परधात, उच्छवास श्रीर त्रसचतुष्कके जयन्य श्रनुभागवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान हैं। चार त्रायु, दो गति, चार जाति, दो बानुपूर्वी, त्रातप और स्थावर बादि चारका भन्न कृष्णलेखाके समान है। तिर्यक्काति तीमके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। अजधम्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे कुछ कम सबह सागर और कुछ कम सात सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके

उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि० णिग्गदस्स मुहु०। अज० सादभंगो। वेउव्वि०-वेउव्वि०श्चंगो० ज० ज० ए०, उ० श्वंतो०। अज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि०। चदुसंठा०-पंचसंघ० ज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि०। अज० णवुंसकभंगो। हुंड०-अप्पसत्थ०--द्भग-हुस्सर-अणादे० ज० ज० ए०, उ० सत्तारस-सत्तसाग० सादि०। अज० इत्थिभंगो। णीलाए तित्थय० ज० ज० ए०, उ० श्वंतो०। अज० ज० ए ०, उ० बेसम०। काऊए तित्थ० णिरयभंगो।

ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक सन्नह् सागर और साधिक सात सागर है। यहां साधिकसे निकलनेवालेका एक अन्तर्मु हूर्त लिया है। अज्ञचन्य अनुभागबन्धका अन्तर सानावेदनीयके समान है। वैक्रियिकरारीर और वैक्रियिक आक्नोपाङ्गके ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। अज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक सन्नह सागर और साधिक सात सागर है। चार मंस्थान और पाँच संहननके ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अनुभागबन्धका अन्तर कमसे साधिक सन्नह सागर और साधिक सात सागर है। अज्ञचन्य अनुभागबन्धका अन्तर नपुंमकवंदके समान है। हुण्डसंस्थान, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर और अन्तर्देयके ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य सन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कामसे साधिक सन्नह सागर और साधिक सात सागर है। अज्ञचन्य अनुभागबन्धका अन्तर स्त्रीवेदके समान है। नीललेश्यामे तीर्थक्कर प्रकृतिके ज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कान्तर्मु हुर्त है। अज्ञचन्य अनुभागबन्धका ज्ञचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। कापोन लेश्यामें तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्न नारिकयोंके समान है।

विशेपार्थ-नील लेश्याका उन्द्रष्ट काल साधिक सत्रह सागर है और कापोन लेश्याका साधिक सात सागर है। इस हिसावसे यहाँ अन्तरकाल ले आना चाहिए। उसमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियों का जघन्य श्रमुभागवन्ध नारकी जीव करता है, इमलिए इनके जघन्य श्रमुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम सत्रह सागर आँर कुछ कम सात सागर कहा है। स्त्रीवेद आदि तीन प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर अजवन्य त्र्यनुभागवन्यका उत्कृष्ट त्र्यन्तर भी उक्त प्रमाण कहनेका यही कारण है। मात्र जघन्य अनुभागवन्यका यह अन्तर प्रारम्भमे और अन्तमें जघन्य अनुभागवन्ध कराके ले आना चाहिए और अजयन्य अनुभागबन्धका यह अन्तर मध्यमें उतने काल तक सम्यग-दृष्टि रख कर ले आना चाहिए। इसी प्रकार पाँच नौकपाय आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर ले आना चाहिए। निर्येख्वगनित्रिकका जघन्य अनुभागबन्ध यादर अग्नि कायिक और वायुकायिक जीव करते हैं, इमलिए इनके जवन्य अनुभागवन्धका जवन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त कहा है। तथा सम्यग्द्रष्टि के इनका बन्ध नहीं होता श्रीर इन लेश्यात्रोंमें सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सान मागर है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। मनुष्यगति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिके जीव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागक्रथका उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक संत्रह सागर श्रीर साधिक सात सागर कहा है। कारणका निर्देश मूल्यमें ही किया है। वैकियकद्विक, चार संस्थान आदि व हुण्डसस्थान आदिके अन्तरका खुलासा जिस प्रकार

१. सा॰ प्रती श्रञ्ज॰ ज॰ ज॰ ए॰ इति पाटः ।

६२६. तेंऊए पंचणाणावरणादिधुविगाणं अप्पसत्थ०४—उप०--पंचंत० ज० णित्य श्रंतरं। अज० ए०। श्रथवा ज० ए०, उ० श्रंतो०। अज० ज० ए०, उ० बेस०। थीणिगिद्धि०३—मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० णित्य श्रंतरं। अज० ज० श्रंतो०, उ० बेसाग० सादि०। सादासाद०-थिराथिर-सुभासुभ-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि० दोहि सुहुत्ते०। अज० ज० ए०, उक्क० श्रंतो०। अहक०-आहारदु० ज० अज० णित्य श्रंतरं। इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्ख०-एइंदि०-पंचसंद्य०-पंचसंद्य०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०--श्रप्पसत्थवि०-थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० ज० अज० ज० ए०, उ० बेसाग० सादि०। पुरिस०-हस्स-रदि० ज० णित्य श्रंतरं। अज० सादभंगो। अरदि-सोग० ज० अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। देवाउ० ज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। अज० ज० ए०, उ० बेसम०। दोआउ० देवभंगो। मणुस०-

कृष्णलेश्यामें कर आये हैं उस प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए। नील लेश्यामें तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मनुष्य तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य अनुभागबन्ध करता है, इसलिए इसमें इसके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हूर्न तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर दो समय बन जाता है। तथा कापीत लेश्यामें तीर्थक्कर प्रकृतिका जघन्य स्वामित्व सामान्य नारिकयोंके समान होनेसे उसके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नारिकयोंके समान कहा है। शेष अन्तर कृष्णलेश्याके अन्तरका देखकर घटित कर लेना चाहिए।

६२६. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि ध्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ, श्रप्रशस्त वर्णचतुष्क, उपचात स्रोर पाँच स्रन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका स्रन्तरकाल नहीं है। स्रजचन्य स्रनुभाग-बन्धका जघन्य ऋौर उत्कृष्ट ऋन्तर एक समय है ऋथवा जघन्य ऋनुभागबन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुते है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चार के जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्त-र्मु हर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, स्थिर, श्रस्थिर, शुभ, अशुभ, यशःकीर्ति श्रीर अयशःकीर्तिके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है छीर उत्कृष्ट अन्तर दो मुहूर्त अधिक दो सागर है। अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। आठ कपाय और आहार किंद्रिकके जघन्य श्रीर श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यश्चगति, एकेन्द्रिय-जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय श्रीर नीचगोत्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य द्मन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। पुरुपवेद, हास्य और रतिके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयसे समान है। अरित और शोकके जधन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भु हूर्त है। देवायुके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। दो आयुर्झोंका भक्क देवोंके समान है। मनुष्यगति, पश्चे न्द्रियजाति, समचतुरस्र

१. मा॰ प्रती ज॰ ए॰ मंतो॰ इति पाठः।

पंचिं ॰ समचढु॰ - ओरालि० श्रंगो॰ - वज्जरि॰ - मणुसाणु॰ - पसत्यवि॰ - तस-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज॰ - उचा॰ ज॰ ज॰ ए॰, उ॰ बेसाग॰ सादि॰। अर्ज॰ सादभंगो। देवगदि॰ ४ ज॰ ज॰ ए॰, उ॰ श्रंतो॰। अज॰ ज॰ ए॰, उ॰ बेसाग॰ सादि॰। अथवा ज॰ णत्थि॰ श्रंतरं यदि लेस्ससंक्रमणं कीरदि। श्रज॰ ज॰ पलि॰ सादि॰, उ॰ बेसाग॰ सादि॰। ओरालि॰ - तेजा॰ - क॰ - पसत्थ॰ ४ - अगु॰ ३ - बादर - पज्जत - पत्ते॰ - णिमि॰-तित्थ॰ ज॰ ज॰ ए॰, उ॰ बेसाग॰ सादि॰। अज॰ ज॰ ए॰, उ॰ बेस॰। एवं पम्माए वि। णवरि पंचि॰ - ओरालि॰ श्रंगो॰ - तस॰ तेजइगादीहि सह धुवं भाणिद्व्वा।

संस्थान, श्रौदारिकश्राङ्गोपाङ्ग, वर्श्वपंभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्वायोगित, त्रस, मुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर उच्चगोत्रकं जवन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। देवगितचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर, एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर अन्तर मुह्तं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अथवा जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है यदि लेश्या संक्रमण कर लेता है तो। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। श्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, निर्माण और तीर्थङ्करकं जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। इर्मा प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इत्नी विशेषता है कि यहाँ पक्च निद्रयजाति, औदारिकआङ्कोषाङ्क और त्रस इन प्रकृतियोंको तैजसशरीर आदिके माथ धुव कहना चाहिए।

विशेषार्थ-यहाँ पीनलेश्यामें सर्वविशुद्ध श्रशमत्तसंयत जीव पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध करता है ऐसा स्वामित्वमें कहा है। इसके दो विकल्प होते हैं-एक अन्तर्म हर्तके वाद ज्ञपकश्रेणि पर चढनेवाला और दमरा स्वस्थान श्राप्रमन् । प्रथम विकल्प प्रहाण करने पर इन प्रकृतियोंके जयन्य अनुभागबन्धका श्रान्तरकाल नहीं प्राप्त होता है श्रीर श्राज्यन्य श्रानुभागबन्धका जघन्य ऋौर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होता है। तथा दृमरा विकल्प प्रहेण करने पर इन प्रकृतियोंके जवन्य त्रानुभागवन्थका जवन्य त्रान्तर एक समय त्रीर उत्कृष्ट श्रान्तर श्रान्तर्मृहर्त तथा अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और परकृष्ट अन्तर हो समय प्राप्त होता है। स्त्यानगृद्धि तीन त्र्यादिका जघन्य श्रनुभागबन्ध संयमके श्रभिमुख दृश्रा मनुष्य करता है किन्तु अन्तमु हूर्तमे लौटकर और मिण्यात्वमें ठहरकर यदि पुनः संयमक अभिमुख होता है तो उसके लेश्या बदल जाती है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धके अन्तरका निपंध किया है। तथा इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त और उत्हृष्ट अन्तर माधिक दो सागर है यह स्पष्ट ही है।यहाँ इनके अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर मनुष्योंके और उत्कृष्ट अन्तर देवोंके घटित करना चाहिए। साता आदिका जघन्य अनुभागबन्ध तीन गतिक जीव करते हैं पर जब इसका उत्कृष्ट अन्तर लाना हो तब मनुष्यगतिमें अन्तिम अन्तर्भ हुतेमें जघन्य अनुभागबन्ध करावे और साधिक दो सागर तक देव पर्यायमें रखकर पुन: मनुष्य होनेपर जघन्य अनुभागबन्ध करावे। इससे इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभागवन्धका जो दो अन्तर्मुहूर्त अधिक साधिक दो सागर उत्कृष्ट अन्तर कहा है वह

१. ता॰ प्रतौ उ॰ सादि॰ ग्रजा॰ इति पाठः।

## ६३०, सुकाए पंचणाणावरणादिधुवियाणं पढमदंडओ ओघो। णवरि तित्थय०

श्रा जाता है। ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त कहा है। श्राठ कषाय श्रीर श्राहारकद्विकके जघन्य श्रनुभागबन्धके स्वामित्वको देखते हुए यहाँ उनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, अतः उसका जिपेध किया है। स्त्रीवेद श्रादिके जघन्य श्रनुभागवन्धका जो स्वामित्व बतलाया है उसके श्रनुसार इनके जघन्य अनुसागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। जो पीतलेश्याके अपने उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जघन्य श्रनुभागवन्ध करानेसे उपलब्ध होता है। तथा मध्यमें इतने काल तक सम्यग्दष्टि रखनेसे इन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजधन्य अनु-भागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर भी साधिक दो सागर कहा है। पुरुपवेद, हास्य श्रीर रतिका जयन्य अनुभागबन्ध सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकाल का निपेध किया है। यहाँ जो पीतलेश्यावाला अप्रमत्तासंयत अन्तर्म हुर्तके बाद लेश्या बदलकर **चपकश्रे शिपर चढ़नेवाला है उसीकी अपेक्षा जघन्य अन्तरका निषेध किया है। तथा ये परावर्त-**मान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजधन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर सातावेदनीयके समान कहा है। श्रारित श्रीर शोक भी परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनका दोनों प्रकार का श्रन्तर जघन्य एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तमु हुर्त कहा है। देवायुका जघन्य श्रनुभागबन्ध तिर्येश्च श्रीर मनुष्य करते हैं श्रीर इनके पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है, अतः इसके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त कहा है। मनुष्यगति श्रादिके स्वामित्वको देखते हुए इनके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर कहा है: क्योंकि पीतलेश्याक उत्कृष्ट कालके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमे यथायोग्य इनका जघन्य श्रनुभागबन्ध हो यह सम्भव है। तथा ये परावर्तमान प्रक्र-तियाँ हैं, इसलिए इनके ऋजधन्य अनुभागवन्धका अन्तर सातावदनीयके समान कहा है। देवगति चतुष्कका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वसंक्लिष्ट तिर्यञ्ज और मतुष्य करता है। इनमें पीतलेश्याका उत्कृष्ट काल अन्तम् हर्त है, अतः इनके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त कहा है। और ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य श्रान्तर एक समय कहा है। तथा देव पर्यायमे इनका बन्ध नहीं होता. इसलिए इनके श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक दो सागर कहा है। यहाँ पर यह मानकर कि पीतलेश्यामे जघन्य श्रनुभागवन्य होनेके वाद यदि लेश्या वदल जाती है तो इनके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता श्रीर अजयन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर प्राप्त होता है, क्योंकि जब मनुष्य और तिर्यक्कोंमें जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर नहीं बना तो अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर देवोमें उत्पन्न करा कर लाना चाहिए, इस ऋभिप्रायको ध्यानमें रखकर यह ऋन्तर कहा है। देवगतिके समान ऋौदा-रिकशरीर श्रादिके जघन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर जानना चाहिए । मात्र इनका जघन्य अनुभागबन्ध सौधर्म-ऐशान कल्पमें कराकर यह अन्तर लाना चाहिए। पद्मलेश्या में इसी प्रकार अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए। मात्र इसका काल साधिक अठारह सागर होनेसे इसे ध्यानमें रखकर यह अन्तरकाल लाना चाहिए। तथा इस लेश्यामें पक्र न्द्रियजाति, भौदारिक भाक्नोपाज भौर त्रस इन प्रकृतियोंको ध्रव मानकर श्रन्तरकाल लाना चाहिए, क्योंकि एक तो पद्मलेश्यामें एकेन्द्रियजाति श्रीर स्थावरका बन्ध न होनेसे ये दोनों प्रकृतियाँ ध्रुव हैं दूसरे पद्मलेश्यामें श्रीदारिक आङ्गोपाङ्गका धन्ध देवोंके ही होता है तथा इनके एकेन्द्रियज्ञाति और स्थावरका बन्ध नहीं होता इसलिए यह भी ध्रुव है।

६३०. शुक्ल लेश्यामें पाँच ज्ञानावरणादि भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका प्रथम दण्टक श्रोघके

बक्क । थीणिगि०३-मिच्छ०-अणंताणु०४ ज० णित्थ झंतरं । अज० उविरमगेषक्क-भंगो । सादादिचदुगुग० ज० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि०। अज० ओघं। इत्थि-णवुंसगदंडस्रो उविरमगेवक्कभंगो । अहक०-पंचणोक०-दोआउ० तेउभंगो । मणुस-गदि०४ ज० ज० ए०, उ० अहारस० सादि०। अज० ज० ए०, उ० बेस०। देवगदि०४ ज० [ज०] ए०, उ० स्रंतो०। अज० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि०। पंचिदि०-तेजा०-क०-पसत्थवण्ण०४-अगु०३-तस०४-णिमि०-तित्थ० ज० ज० ए०, उ० अहारस सा० सादि०। अज० ज० एग०, उ० बेस०। आहारदु० ज० णित्थ स्रंतरं। अज० ज० ए०, उ० स्रंतो०। समचदु०-वक्जरि०-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-स्रादे०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० देस्०। अज० सादभंगों।

६३१. भवसिद्धि० ओघं। अब्भवसिद्धि० धुवियाणं ज० ज० ए०, उ०

समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थद्वर प्रकृतिको छोड़कर कहना चाहिए। स्त्यानगृद्धि तीन. मिण्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारकं जघन्य श्रनुभागबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर उपरिम प्रैवेयकके समान है। सात्रविदनीय आदि चार युगलके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्रांघके समान है। खीवेद श्रीर नपुंसकवेद दण्डकका भङ्ग उपरिम मैंवयकके समान हैं। आठ कपाय, पाँच नोकपाय और दो आयुश्रोंका भन्न पीतलेश्याके समान हैं। मनुष्यगतिचतुष्कके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और एत्रुष्ट अन्तर साधिक त्राठारह सागर है। त्राजधन्य त्रानुभागवन्धका जधन्य त्रान्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है। देवगतिचतुष्ककं जघन्य श्रमुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट ऋन्तर अन्तम् हुर्त हैं। अजघन्य ऋनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर हैं। पञ्च न्द्रियज्ञाति, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुत्रिक, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रीर तीर्थङ्करके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्क्रष्ट अन्तर दो समय है। आहारकद्विकके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर-काल नहीं हैं। अजयन्य अनुभागवन्यका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-मुंहूर्त है। समचतुरस्रसंस्थान, वन्नर्पभनाराच संहनन, प्रशस्त विहायागित, सुभग, सुस्वर, त्रादेय श्रीर उचगोत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अजघन्य अनुभागवन्धका भक्त सातावदनीयके समान है।

विशेषार्थ—मिश्यात्व आदिका और स्वीवेद आदिका बन्ध उपरिम प्रैवेयक तक ही होता है, इसलिए इनका विचार इसी दृष्टिसे किया है। मनुष्यगति आदि चारका और पञ्च न्द्रियज्ञाति आदिका जघन्य अनुभागबन्ध सहस्रार कल्प तक ही होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग-बन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर कहा है। समचनुरस्रसंस्थान आदिका जघन्य अनुभागबन्ध मिश्यादृष्टि करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

६३१. भव्य जीवोंमें श्रोधके समान भङ्ग है। श्रभव्योंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके जधन्य

१. ता = मा = प्रत्योः सम्राव ज = सादभंगो इति पाटः ।

अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० बेसम० । सादासाद०-समचढु०-पसत्थ०-थिराथिरसुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस० ज० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा ।
अज० ओघं । व्रण्णोक० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ०
अंतो० । णवुंस०-ओरालि०-ओरालि०व्यंगो०-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० ।
अज० ज० ए०, उ० तिण्णिपत्ति० देसू० । चढुआयु०-वेउन्वियञ्च०-मणुसग०३ ज०
अज० ओघं । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० ।
अज० ज० ए०, उ० एकत्तीसं० सादि० । चढुआदि-आदाव-थावरादि०४ ज० ओघं ।
अज० णवुंसगभंगो । पंचसंठा०--पंचसंघ०--अप्पसत्थ०--दूभग--दुस्सर--अणादे० ज०
ओघं । अज० मदि०भंगो ।

श्रानुभागबन्धका जधन्य श्रान्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रान्तर श्रानन्त काल है। श्राजधन्य श्रनुभागबन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सातावेदनीय, श्रमातावेदनीय, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायागित, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, सुभग, सस्वर, श्रादेय, यशःकीर्तं श्रोर श्रयशःकीर्तिके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजयन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रोधके समान है। छह नोकपायोंके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रज्ञघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है। नपुंसकवंद, श्रौदारिकशरीर, श्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्ग श्रौर नीचगोत्रके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है। श्रजघन्य श्रनु-भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार श्रायु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकके जघन्य श्रीर अजघन्य श्रनुभागवन्धका श्रन्तर श्राघके समान है। तिर्यक्रगति, तिर्यक्रगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतके जघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैं ऋौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक इकतीस सागर है। चार जाति, त्रातप श्रौर स्थावर त्रादि चारके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। श्रजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर न्युंसकवेदके समान है। पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्राप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रानादेयके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रोघके समान है। श्रजघन्य अनुभागवन्धका श्रन्तर मत्यज्ञानियों-के समान है।

विशेषार्थ — धमब्यों पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध संज्ञी जीव करता है और इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। सातावेदनीय आदि और पाँच संस्थान आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर जिस प्रकार ओपमे स्पष्ट करके कह आये हैं उसी प्रकार यहाँ स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। अह नोकषायों के जघन्य स्वामित्वको देखते हुए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इसी प्रकार नपुंसकवेद आदिके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए। तथा नपुंसकवेद आदिका बन्ध उत्तम भोगभूमिमें कुछ कम तीन पत्य तक नहीं होता, अतः इनके अजघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है। तियेक्श्वगतित्रिकका जघन्य अनुभागवन्ध सातवें नरकका नारकी करता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। तथा नौवें प्रैवेयकमे इनका बन्ध नहीं होता,

६३२. सम्मादिद्वी० ओधिभंगो' । खइगसम्मादिद्वी० पंचणाणावरणादि-दंढओ ओघो तित्थयरं वज्ज । सादासाद०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थव०४-अगु०३-पसत्थव०-तस०४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०-उच्चा० ज० ज० ए०, उ० तेतीसं० सादि० । अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० । अट्टक० ज० ज० श्रंतो०, उ० तेतीसं० सादि० । अज० ओघं । मणुसाउ० देवभंगो । देवाउ० [ ज० अज० ज० ए०, उ० पुन्वकोडितिभागा देमुणा । ] मणुसगदिपंचग० ज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० देसु० । अज० ज० ए०, उ० वेस० । देवगदि०४ ज० अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० । आहारदुग० ज० अज० ज० श्रंतो०, उ० तेत्तीसं० सादि० ।

इसलिए इनके अजघन्य अनुभागवन्यका उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर कहा है। यहाँ साधिकसे नीवें मैवेयकमे जानेसे पूर्वका और आनेके वादका अन्तर्मुहूर्त काल लेना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६३२. सम्यग्दृष्टि जीवोंका भङ्ग आभिनिवोधिकज्ञानी जीवोके समान है। क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरणादि दण्डकका भङ्ग श्रोघक समान है। मात्र तीर्थङ्कर प्रकृतिको ोडकर कहना चाहिए। सातावेदनीय, ऋसातावेदनीय, पञ्चे न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघृत्रिक, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुरक, स्थिर श्रादि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रीर उचगोत्रके जघन्य श्रनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहूर्त है। श्राठ कपायोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुते हैं और उन्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीम सागर है। अज्ञवन्य अनुभागवन्धका अन्तर श्रांघक समान है। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है। देवायुके जघन्य त्र्यौर त्र्यजघन्य त्र्यनुभागवन्धका जघन्य त्र्यन्तर एक समय हं स्त्रौर उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है। मनुष्यगनिपुष्टकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अजधन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। देवगतिचतुरकके जघन्य श्रीर अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेनीस सागर है। आहारकद्विकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्न है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ—सम्यादिष्ठ जीवों में सब प्रह्मपणा आभिनिवाधिक आनी जीवों के समान है यह स्पष्ट ही है। ज्ञायिक सम्यव्स्वका उत्हृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। सातावेदनीय आदिका जघन्य अनुभागवन्ध इसके प्रारम्भमें और अन्तमें हो और मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य अनुभागवन्धका उत्हृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा उपशमश्रीणमें बन्धन्युच्छित्तिके बाद अन्तमु हूर्न काल तक बन्ध नहीं होता और असातावेदनीय परावर्तमान प्रकृति है, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागवन्धका उत्हृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्न कहा है। आठ कपायोंका जघन्य अनुभागवन्ध होनेके बाद पुनः जघन्य अनुभागवन्ध कमसे कम अन्तमु हूर्नके पूर्व सम्भव नहीं है और अधिकसे अधिक साधिक तेतीस सागर कालके बाद सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य

रै. चा॰ प्रती सम्मादिद्वी॰ मदिभंगो॰ इति पाठः।

६३३. वेदगे धुविगाणं ज० णित्थ श्रंतरं । अज० एग० । सादादिचदुयुग०अरिद-सोग० ज० ज० ए०, उ० झाविड० देस् ० । अज० श्रोघं । अहक० ज० ज॰ श्रंता०,
उ० झाविड० दे० । अज० [ ओघं । ] इस्स-रिद० ज० णित्थ श्रंतरं । अज० ओघं ।
दोआउ० ज० ज० ए०, उ० झाविड० दे० । अज० ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि०।
मणुसगिदपंचग० ज० णित्थ श्रंतरं । अज० ज० वासपुथ०, उ० पुरुवकोडी० । देवगिद०४ ज० णित्थ श्रंतरं । श्रज० ज० पितदो० सादि०, उ० तेत्तीसं । पंचिदि०तेजा०-क०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-तित्थ०उन्ना० ज० अज० णित्थ श्रंतरं ।

श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। जो पूर्वकोटिकी श्रायुवाला त्रिभागके प्रारम्भमें देवायुका बन्ध करके पुनः श्रन्तमें श्रन्तमुं हूर्त श्रायु शेप रहने पर उसका बन्ध करता है उसके देवायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर एक पृवकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण दिखाई देता है, इसलिए वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य श्रनुभागवन्ध देव करते हैं, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। देवगितिचतुष्कका जघन्य श्रनुभागवन्ध करके कोई मनुष्य सर्वार्थसिद्धिमें उत्पन्न हुत्रा। पुनः वहाँ से श्राकर मनुष्य होने पर उसने इनका जघन्य श्रनुभागवन्ध करके श्राक्त श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। इनके श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध करके कोई प्रमत्तसंयत हो गया। पुनः उसके श्रप्रमत्तसंयत होकर श्राहारकदिकका जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्ध करने कोई प्रमत्तसंयत हो गया। पुनः उसके श्रप्रमत्तसंयत होकर श्राहारकदिकका जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

६३३. वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। सातावेदनीय आदि चार युगल, अरित और शोकके जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर आघके समान है। आठ कपायों के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर आघके समान है। हास्य और रितके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। हास्य और रितके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल आघके समान है। हो आयुओं के जघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगितिपञ्चकके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक जघन्य अनुभागबन्धका अपन्तर काधिक एक पस्य है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है। अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पस्य है और उत्कृष्ट अन्तर तेतीस सागर है। पञ्चित्रयजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, प्रशस्त वर्णचतुष्क, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायोगिति, असचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थद्भर और उत्कृष्ट और अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

६३४. उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पंचणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थापसत्थ०४-अगु० [४-] पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमि०-उचा०-पंचंत० ज० णित्थ श्रंतरं। अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। सादासाद०-अरदि-सोग०-तिण्णियुग०-तित्थ० ज० अज० ज० ए०, उ० श्रंतो०। मणुसगदिपंचग० ज० अज० णित्थ श्रंतरं। श्रद्धक०-आहारहुगं० ज० श्रज० ज० उ० श्रंतो०। देवगदि०४ ज० णित्थ श्रंतरं। अज० ज० उ० श्रंतो०।

विशेषार्थ-जो त्रप्रमत्तसंयत वेद्कसम्यग्दष्टि जीव अन्तर्मु हुर्तमे चायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर क्षपकश्रीण पर श्रारोहण करनेवाला है वह सर्वविशुद्ध होकर पाँच ज्ञानावरणादि धवबन्धवाली प्रकृतियोंका जधन्य ऋनुभागबन्ध करता है। यह ऋवस्था पुनः प्राप्त होना सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरका निपंध किया है। और इनका जघन्य अनुभागबन्ध एक समय तक होता है, इसलिए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कहा है। वेदकसम्यक्त्वका उत्ऋष्ट काल छयासठ सागर है, इसलिए यहाँ सातावेदनीय त्रादिके जघन्य त्रमुभागवन्धका उक्कष्ट त्रान्तर कुछ कम छगासठ सागर कहा है। इसी प्रकार त्राठ कपायोंके जघन्य अनुभागवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छगासठ सागर घटित कर लेना च।हिये। हास्य ऋौर रतिके जघन्य ऋनुभागबन्धके ऋन्तरके निपंधका वही कारण है जो पाँच ज्ञानावरणादि के कह आये हैं। दो आयुर्शोंके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर जो कुछ कम छ । सठ सागर कहा है सो इसका कारण यह है कि जो देव या मन्द्य क्रमसे वेदकसम्यक्त्वके श्रारम्भ होनेपर मनुष्याय श्रीर देवायुका जघन्य श्रनुभागबन्ध करता है। पुनः उसकी समाप्तिके पूर्व इनका जघन्य अनुभागबन्ध करता है उसके इनके जघन्य अनुभागबन्यका उत्क्रप्ट अन्तर उक्तप्रमाण ही देखा जाता हैं। तथा इनके श्रजचन्य श्रनुभागबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार श्राभिनियोधिक ज्ञानीके स्पष्टकर श्राये हैं उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। मनुष्यगति पख्नक श्रीर देवगतिचतुष्कके जघन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागबन्धका अन्तर भी श्राभिनिबाधिक ज्ञानियोंके समान यहाँ घटिन कर लेना चाहिए। मात्र वेदकसम्यग्दृष्टि जीव उपशमश्रेणि पर श्रारो-हण नहीं करते, इस्लिए इनके देवगतिचतुष्ककं अजयन्य अनुभागवन्धका जयन्य अन्तर अन्त-में हर्त न होकर साधिक एक पत्य जानना चाहिए। श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूरा तेनीम मागर जानना चाहिए। पश्च न्द्रियजाति आदिका जयन्य अनुभागवन्ध मिण्यात्वके आभिमुख होने पर होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। शेप कथन मगम है।

६३४. उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्यलन, पाँच नोकपाय, पद्धे न्द्रियजाति, तैजसशरीर. कार्मण्शरीर, समचतुरक्षसंस्थान, प्रशम्न वर्णचतुरक, अप्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघुचतुरक, प्रशम्न विहायोगित, त्रमचतुरक, सुभग, सुम्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगांत्र और पाँच अन्तरायके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृते हैं। सातावदनीय, असातावेदनीय, अरित, शोक, तीन युगल और तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृते हैं। मनुष्यगितिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर नहीं है। आठ कपाय और आहारकद्विकके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृते हैं। देवगितचतुरकके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर

६३५. सासणे धुवियाणं ज० अज० णित्य श्चंतरं । पुरिस०-इस्स०-रिद-तिरिक्ख०३-ओरालि०-श्चोरालि०श्चंगो०-उज्जो० ज० णित्य श्चंतरं । अज० ज० ए०, उ० श्चंतो०। तिण्णिआउ० मणजोगिभंगो। सेसाणं ज० अज० ज० ए०, उ० श्चंतो०। श्चम्तर्मुहर्त है।

विशेपार्थ-यहाँ पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध उपशमश्रेणिसे अपनी अपनी बन्धव्युच्छित्तके श्रान्तिम समयमें होता है इसलिए इनके जधन्य श्रानुभागवन्धके श्रान्तरकालका निपेध किया है। तथा उपरामश्रेणिमें इनका कमसे कम एक समय तक श्रीर श्रधिकसे श्रधिक श्चन्तम् हर्त तक बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके श्रजधन्य श्रनुभागबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त कहा है। सातावेदनीय श्रादि परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं श्रीर इनका एक समयके अन्तरसे जयन्य अनुभागबन्ध सम्भव है, इसलिए इनके जयन्य श्रीर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त कहा है। मनुष्यगति पञ्चकका जघन्य अनुभागबन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख देव श्रीर नारकी करते हैं, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य अनुभागवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। श्राठ कपाय श्रीर श्राहारक-द्विकका जघन्य श्रम्भागबन्य श्रन्तम् हर्त के श्रन्तरसे ही सम्भव है तथा यथायोग्य गुणस्थान प्राप्त होने पर अन्तम हुर्त काल तक इनका बन्ध नहीं होता, अतः इनके जघन्य और अजधन्य अनु-भागबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमु हुर्त कहा है। यहाँ उपशमसम्यक्त्वके कालमें यह श्रवस्था प्राप्त कर श्रान्तरकाल ले श्राना चाहिए। देवगतिचतुष्कका जधन्य श्रनुभागवन्ध मिथ्यात्व-के अभिमुख हुए तिर्यक्क और मनुष्य करते हैं, इसलिए इनके जघन्य अनुभागबन्धके अन्तरकाल का निपंघ किया है और उपशामश्री शामें बन्धव्युच्छित्तिके बाद उतर कर उसी स्थानके प्राप्त होने तक इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजधन्य अनुभागबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हर्त कहा है।

६३५.सासादनसम्यक्त्वमं ध्रुववन्धवाली प्रशृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्ध-का अन्तरकाल नहीं है। पुरुपवेद, हास्य, रित, तिर्यञ्चगितित्रक, औदारिकशरीर, औदारिक आङ्गो-पाङ्ग और उद्योतके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है। तीन आयुओंका भङ्ग मनायोगी जीवोंके समान है। शेप प्रकृतियों के जघन्य और अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हूर्त है।

विशेषार्थ—सासादनसम्यक्त्वमें चारों गतिके सर्वविशुद्ध जीवके पाँच ज्ञानावरणादिका श्रोर चारों गतिके सर्वसंक्लिष्ट जीवके पक्षे द्वियजाति श्रादिका जघन्य श्रनुभागवन्ध होता है, इस-लिए इनके जघन्य श्रोर श्रजघन्य श्रनुभागवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। पुरुषवेद श्रादिका जो जघन्य स्वामित्व बतलाया है उसके श्रनुसार इनके जघन्य श्रनुभागवन्धका भी श्रन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए इसका निषेध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुँ हूर्त कहा है। तीन श्रायुश्चोंका भङ्ग मनोथोगी जीवोके समान हे यह स्पष्ट ही है। तथा शेष प्रकृतियाँ परावर्तमान हैं, इसलिए इनके जघन्य श्रोर अजघन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रन्तमुँ हुर्त कहा है।

रै. ता॰ भा॰ प्रत्यो: भज्ञ॰ ज॰ उ॰ भंतो॰ । सासयो पंचयायावश्यादिद॰ एवं सम्वासं उश्वस्स-भंगो॰ सासयो इति पाठः ।

६३६. सम्मामिच्छ० धुवियाणं ज॰ अज० णित्य श्रंतरं । सादासाद०-अरिद-सोग-थिरादितिण्णियुग० ज० श्रज० ज० ए०, उ० श्रंतो० । हस्स-रिद० ज० णित्य श्रंतरं । अज० ज० ए०, उ० श्रंतो० । मिच्छादिदी० मिद०भंगो ।

६३७. सिष्णी० पंचिदियपज्नत्तभंगो । असण्णीसु धुवियाणं पसत्थापसत्थ-पगदीणं ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० बेसम० । सत्तणोक ०-तिरिक्ख ०-पंचिदि०--ओरालि०-ओरालि०-अंगो०-तिरिक्खाणु०-पर०--उस्सा०-आदा-उज्जो०-तस०४-णीचा० ज० ज० ए०, उ० अणंतका० । अज० ज० ए०, उ० अंतो० । चदुआउ०-वेउन्वियळ०-मणुस०३ तिरिक्खोघं । सेसाणं ज० ज० ए०, उ० असंखेजा लोगा । अज० ज० ए०, उ० अंतो० ।

६३६. सम्यग्मिण्यादृष्टि जीवोंमं ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जवन्य और श्रजधन्य धानु-भागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरित, शोक, और स्थिर धादि तीन युगलके जघन्य और अजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। हास्य और रितके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तरकाल नहीं है। धाजधन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हूर्त है। मिण्यादृष्टि जीवों का भङ्ग मत्यज्ञानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — जिस प्रकार सासादनसम्यग्दृष्ट जीवोंके ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य अनुभागवन्थके श्रन्तरकालके निष्धका कारण बतलाया है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए; क्योंकि इनमेसे श्रप्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य श्रनुभागवन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख जीवके श्रोर प्रशस्त प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व मिण्यात्वके अभिमुख जीवके होता है। साता-वेदनीय श्रादि परावर्तमान प्रकृतियों हैं श्रोर इनका जघन्य श्रनुभागवन्ध एक समयके श्रन्तरसे हो सकता हं, इसलिए इनके जघन्य श्रोर श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुतं कहा है। हास्य श्रोर रितका जघन्य श्रनुभागवन्ध सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य श्रनुभागवन्धके श्रन्तरकालका निष्ध किया है। तथा ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रज्ञचन्य श्रनुभागवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तरमूं हुते कहा है। मिध्यात्व मत्यज्ञानीके ही होता है और प्रायः इनका साहचर्य है, श्रतः मिध्यादृष्ट जीवोंकी प्रकृषणा मत्यज्ञानी जीवोंके समान कही है।

६३७. संज्ञी जीवोंमें पक्चे न्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान भक्क हैं। असंज्ञी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रशास्त और अप्रशास्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। सान नोकषाय, निर्यक्काति, पक्चे द्वियजाति, ऑदारिकजरीर, ऑदारिक आङ्गोपाङ्ग, नियक्कागत्यानुपूर्वी, परघान, उन्छ्वास, आनप, उद्योन, प्रसचनुष्क और नीचगांत्रके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है। अजघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृत है। चार आयु, वैक्रियिक छह और मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग सामान्य निर्यक्कोंके समान है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यान लोकप्रमाण है। अजघन्य अनुभावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यान लोकप्रमाण है। अजघन्य अनुभावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यान लोकप्रमाण है।

विशेषार्थं--पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य अनुभागवन्ध सर्वविशुद्ध पस्त्र निद्रय जीव भौर

६३८. आहारण्सु धुविगाणं नित्थयरस्स च ओघं। थीणगिद्धि०३-मिच्छ०अणंताणु०४ ज० ज० श्रंतो०, उ० श्रंगुल० असंखे०। अज० श्रोघं। सादासाद०अरिद-सोग-पंचिदि०--तेजा०-क०-समचदु०-पसत्थ०४-अगु०३-पसत्थिव०-तस०४थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि० ज० ज० ए०, उ०
श्रंगुल० असंखे०। अज० ओघं। अद्वक्ष० ज० मिच्छत्तभंगो। अज० ओघं। तिण्णिआउ०-वेडिव्यिछ०-मणुस०३ ज० अज० ज० ए०, उ० श्रंगुल० असंखे०। तिरिक्खायु० ज० सादभंगो। श्रज० ओघं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु० ज० मिच्छत्तभंगो।
अज० श्रोघं। उज्जो० ज० सादभंगो। अज० ओघं। इत्थि० मिच्छत्तभंगों।

प्रशस्त ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागबन्ध सर्वसंक्लिष्ट पद्मे न्द्रिय जीव करता है इसिलए इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इसी प्रकार सात नोकषाय आदिके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल घटित कर लेना चाहिए। मात्र ये अध्र वबन्धिनी प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इनके अजघन्य अनुभागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुं हूर्त कहा है। चार आयु आदिके जघन्य और अजघन्य अनुभागबन्धका सामान्य तिर्यक्रोंके जो अन्तर कहा है वह यहाँ अविकल बन जाता है, इसिलए यह उनके समान कहा है। शेप जो सातावेदनीय आदि प्रकृतियाँ हैं उनका जघन्य अनुभागबन्ध वादर एकंन्द्रियोंके भी सम्भव है, अतः इनके जघन्य अनुभागबन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

६३८. आहारक जीवोंमें ध्रवबन्धवाली और तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्क स्रोघके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिध्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य श्रनुभागबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य श्रनुभाग-बन्धका अन्तर श्रोधके समान है। सातावेदनीय, असातावेदनीय, अरित, शांक, पञ्चे न्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त वर्णचतुरक, अगुरुलघुत्रिक, प्रशस्त विहायो। गति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुभ, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, थशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माणके जयन्य श्रनुभागवन्धका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उ.कृष्ट अन्तर श्रङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजवन्य अनुभागबन्धका अन्तर स्रांघके समान है। आठ कपायोके जघन्य अनुभागवन्धका अन्तर मिथ्यात्वके समान है। अजघन्य अनुभागवन्धका अन्तर स्रोघके समान है। तीन आयु, वैक्रियिक छह, और मनुष्यगतित्रिक के जघन्य और अजघन्य अनुभाग-बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गुलके असख्यानवें भागप्रमाण है। तिर्यक्कायुके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभाग-बन्धका अन्तर क्षोधके समान हैं। तिर्यक्रगति श्रीर तिर्यक्रगत्यानुपूर्वीक जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर मिथ्यात्वके समान है। अजघन्य अनुभागवन्यका अन्तर श्रोघके समान है। उद्योतके जधन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजधन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। स्रीवेदका भक्त मिध्यात्वके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य अतु-

ता॰ बा॰ प्रस्थोः सञा॰ कोघं । यावरि तिरिक्कागितृदुगं ल॰ ज॰ संतो॰ । इत्यि॰ मिच्छ्य-अंगो इति पाळ ।

ज॰ ज॰ ए॰। णर्बुसगदंडओ ज॰ सादभंगो। अज॰ ओघं। सेसाणं ज॰ सादभंगो। अज॰ ओघं अप्पप्पणो। स्रणाहार॰ कम्मइगभंगो। एवं जहण्णयं समतं।

## एवं श्रंतरं समतं।

भागबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है। नपुंसकवेददण्डकके जघन्य अनुभागबन्धका भक्त सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर श्रीघके समान है। जेप प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागबन्धका अन्तर सातावेदनीयके समान है। अजघन्य अनुभागबन्धका अन्तर अपने अपने श्रीघके समान है। अनावादका अन्तर अपने आपने सावाके समान है। अनावादका जीवोंमें कार्मणकाययोगी जीवोंके समान भक्त है।

विशेषार्थ—आहारक मार्गणामे सर्वप्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व श्रोघके समान है श्रीर इसका उत्कृष्ट काल श्रङ्गलके श्रसंख्यानवें भाग प्रमाण है। इन दो विशेषताश्रोंको ध्यानमें लेकर यह श्रन्तरकाल घटित कर लेन। चाहिए।

> इस प्रकार जघन्य अन्तरकाल समाप्त हुआ। इस प्रकार अन्तरकाल समाप्त हुआ।

## शुद्धिपत्र

| á <b>a</b>       | पं <del>चि</del>  | ন <b>নগুত্ত</b>                                                               | गुब                                                                                |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| २                | G                 | वग्गो अवदि । श्रयांतायांतायां वग्गयायां                                       | वयो भवदि । श्रगंतागंताग वयागं समु<br>दयसमा मेगा एगा वयागा भवदि । श्रगः             |
| १२               | ε                 | <b>उ</b> वसम <del>स</del> ्स                                                  | ताग्राताग् वगग्णाग्<br>उवसमयस्त                                                    |
| १६               | <b>१</b> २        | <b>उवसमसंप</b> ०                                                              | उवसमसुहुमसंप॰<br>जह•िणयाए                                                          |
| <b>₹</b> ⊏       | 85                | जहण्णए                                                                        | •                                                                                  |
| २३               | २                 | मिष्मिम् पण्जतिष्वतीप्                                                        | मज्झिम० । श्राड० जह० श्रग्गु० कस्स !<br>श्रण्ण० पज्जतीगुव्यत्तीए                   |
| २३               | ą                 | श्राउ०-गोद०                                                                   | मोद॰                                                                               |
| २३               | १६                | परिगामवाला जघन्य                                                              | परिणामवाला जीव स्वामी है। श्रायुकर्मके<br>जघन्य श्रनुभागबन्धका स्वामी कन है! जघन्य |
| २३               | १७                | उक्त कर्मीके                                                                  | श्रायुकर्मके                                                                       |
| ₹₹               | १७                | श्रायु श्रोर गोत्र                                                            | गोत्र                                                                              |
| રપૂં             | ११                | उक्त कर्मीके                                                                  | गोत्र कर्मके                                                                       |
| ۶,               | 5                 | श्रग्रु० ? सत्तमाण्                                                           | त्र <i>गु</i> ० क <b>० !</b> श्रण्ण० सत्तमाः                                       |
| २७               | ₹                 | कम्माणं गिरयोघभंगो ।                                                          | कम्माणं उद्यव शिरयोघभंगो।                                                          |
| २७               | ૨૭                | कर्मों का भद्ग                                                                | कर्मीका उत्कृष्ट भ <b>न्न</b>                                                      |
| ३ <b>६</b><br>३६ | <b>ू</b><br>३२    | घादि ४ उक्क० श्रीघं० ।<br>घातिकर्मोंके उत्कृष्ट                               | घादि ४ स्रोघ ।<br>वातिकर्मोके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट                          |
| ₹ <u>C</u>       | सर<br>१           | जहर जहर एगर, उक्तर बेसमर । स्रजर                                              | जह एगः । श्रजः                                                                     |
| ₹E               | `<br><b>'</b>     | जहर जहर एगर, उक्कर वेसम् । अजर                                                | जह० एग० । ऋज०                                                                      |
| 3E               | 3                 | जहर जहर एगर, उक्कर बेसमर। श्रज                                                | तद् एग० ∤ श्रज०                                                                    |
| 3,5              | 28                | जधन्य काल एक समय है ब्रोर उत्कृष्ट                                            | जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है।                                                |
|                  |                   | कान दो समय है। श्राजधन्य                                                      | श्चजघन्य                                                                           |
| ३६               | ३३                | जवन्यका ( एक समय है श्रीर उत्कृष्ट<br>काल दो समय है । श्रजघन्य                | जघन्य श्रीर उन्कृष्ट काल एक समय है।<br>श्रजघन्य                                    |
| ₹€.              | ३७                | जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल<br>चार समय है। अजघन्य                    | जघन्य श्रीर उत्षृष्ट काल एक समय है।<br>श्रजघन्य                                    |
| 80               | ५, ८,१०           | जहर जहर एगर, उद्युष्ट बेसमर । ऋजर                                             | जि० एग० । ऋजि०                                                                     |
| Yo               | २२, <b>२⊏,३</b> ३ | जवन्य काल एक समय है स्रीर उत्कृष्ट<br>काल दो समय है। स्रजघन्य                 | जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है।<br>श्रजघन्य                                    |
| ४१               | १, ३, ५           | जहरु जहरु एगरु, उक्करु बेसमरु। श्चाजरु                                        | जह०एग्०। श्रज०                                                                     |
| ४१               | १२,१६,२०          | जघन्य काल एक समय हे ऋौर उत्कृष्ट काल<br>दो समय है। श्रजघन्य                   | ा जघन्य श्रीर उत्झष्ट काल एक समय है।<br>श्रजघन्य                                   |
| **               | ¥                 | गोदा० जहरु गरिय                                                               | गोदा० उक्कर णित्य                                                                  |
| 38               | ~                 | স্থার <b>০ [অহ</b> ০ <b>যো</b> ৫]                                             | शाडि० उ० जा० ए०                                                                    |
| પ્રસ             | 8                 | त्रमु ० जहरमु ०                                                               | श्रुगु ॰ जह ०                                                                      |
| ७१               | ¥                 | ग्रज∘ [जह० एग॰, उक्क० चत्तारिस म०  <br>ग्रावरि गोद॰ उ० बेसम०   ] श्राउ०       |                                                                                    |
| ७१               | ₹ <b>₹</b>        | जबन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट<br>श्रन्तर चार समय है। इतनी विशेषता है | जघन्य ऋौर उत्कृष्ट ऋन्तर छोघके<br>समान <b>है</b> । ऋायु                            |
|                  |                   | कि गोत्रका उत्कृष्ट ब्रन्तर दो समय है। ब्रा                                   | यु                                                                                 |
| 90               | 3                 | एर्च पगदि बंधदि                                                               | ये पगदी बंधदि                                                                      |

